## ब्रह्माण्ड पुराण

## (प्रथम खण्ड)

।। कृत्य-समुद्देश्य ।।

नमोनमः क्षये मृशौ स्थितौ सत्त्वमयाय वा । भयो रजस्तमः सत्त्वजिख्याय स्वयंभुवे ॥१ जितं भगवता तेन हरिणा लोकघारिणा। अजेन विश्वक्षेण निर्मुणेन गुणात्मना ॥२ ब्रह्माणं लोककत्तरिं सर्वज्ञमपराजित्तम् । प्रभृं भूलभविष्यस्य साम्प्रतस्य च सत्पतिम् ॥३ ज्ञानमप्रतिमं तस्य वैराग्यं च अंगत्पतेः । ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सिद्धभः सेव्यं चतुष्टयम् ॥४ इमान्तरस्य वै भावान्तिस्यं सदसदारमकात् । अविनण्यः पुनस्तान्वे वियाभावार्यमीश्वरः ॥५ लोककुल्लोंकतत्त्वज्ञो योगमास्थाय योगवित्। असृजत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥६ समहं विश्वकर्माणं सस्पति लोकसाक्षिणम् । पुराणाख्यानजिज्ञासुर्गेच्छामि शरणं विभुम् ॥७

संसार के मुजन, उसके पासन अपना उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए बारम्बार नमस्त्रार है। रजोगुण-समोगुण और सत्व-गुण के तीन स्वरूप वाले भगवान् स्वयम्भू के लिए नमस्कार है। १। अन्म न धारण करने वाले, विश्व के स्वरूप बाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, विश्व के स्वरूप बाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, लोकों के धारण करने वाले उन मगवान् हरि ने जय प्राप्त किया है। २। समस्त

ब्रह्माण्ड पुराण सोकों के रचने वाले, सबके जाता, पराजित न होने वाले, भूत-भविष्यत्

और वर्समान काल के प्रभु सत्पति ।३। अनुपम ज्ञान 🕏 स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान, वैरान्य तथा ऐक्बर्य और धम्मै ये चारों सत्पुरुषों

के द्वारा सेवन करने के गोग्ध हैं ।४३ नित्य ही भले और बुरे स्थरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के भाव के लिए ईंग्वर ने फिर रचना की थीं । प्र। लोकों की रचना करने वाले और लोकों के तत्वों के शाता, योग के

जानने वाले भगवात् ने योग में समास्थित होकर समस्त स्थावर (अचर) और अञ्चम (चर) जीवों को रचना की बी ।६। पुराण के आकान की इच्छा वाले मैंने व्यापक सत्पति लोकों के साकी विश्वकर्मा उन प्रभु की करण प्रहण की है।७। पुराणं लोकतत्त्वार्थमिखलं वेदसंमितम् । प्रशंस स भगवात् वसिहाय प्रजापतिः ।। « तत्त्वज्ञानामृतं पुण्यं वसिष्ठो भगवानृषिः । पौत्रमध्यापयामास शक्तेः पुत्रं पराशरम् ॥६ पराशरम्ब भगवान् जातूकण्यंमृषि पुरा । तमध्यापितवाश्दिव्यं पुराणं वेदसंमितम् ॥१० अधिगम्य पुराणं पु जातुक्कव्यों विशेषवित्। व पायनाय प्रवदी परं बहा सनातनम् ॥११ व पायनस्ततः श्रीतः शिष्येभ्यः प्रददौ वणी । लोकतत्त्वविधानार्थे पंचम्यः परमाद्मुतम् ॥१२ विख्यापनार्यं लाकेषु बह्वर्षं श्रुतिसंमतम् । जैमिनि च सुमन्तुं च वैशंपायनमेव च ॥१३ चतुर्यं पैलयं तेषां पंचमं लोमहर्षणम् । सूतमद्भुतवृत्तान्तं विनीतं धार्मिकं सूचिम् ॥१४ लोकतस्य के अर्थ वासे, वेद है समान सम्पूर्ण पुराण की भगवान्

प्रजापति ने निसष्ठ मुनि के आये प्रशंसा की की वर्षात् उनकी पढ़ाया मा । भगवान् वसिष्ठ ऋषि ने परम पुष्यमय अमृत के सहश इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराष्ट्रर को पढ़ाना या । ह। प्राचीन काल में

कृत्य-समुद्देश्यः भगवान् पराशर ने इस परम दिल्य और वेद के ही सहस पुराण को जातु-कर्ण्य ऋषि को पढ़ाया था। १०। विशेष शान रखने वाले जातूकर्ण ऋषि के इसका जान प्राप्त करके इस समातन पर बहुए को है पायन के लिए प्रदान किया मा ।११। परम संयमी है पायन ऋषि ने बत्यधिक प्रसन्त होकर अत्यन्त अद्भुत इस पुराध को शोक बाद के विद्यान के लिए अपने पाँच शिष्यों को दिया या अर्थात् पढ़ाया या ।१२। विपुल अर्थों से समन्तित श्रुति क समान इसके लोकों में विक्यापन के लिए पढ़ाया वा जिनमें जैमिनि, सुमन्तु और वेणम्यायन में ।१३। चीचे पेसव और पाचनें लोमहर्षण ये। सूत परम विनम्न, धार्विक और प्रवित्र वे अतः उनको यह अव्भूत वृत्तान्त वाला पुराम पढ़ाया या ११४१ अधीस्य च पुराणं च विनीतो लोमहर्पणः। ऋषिणा च त्वया पृष्टः कृतप्रज्ञः सुम्रामिकः ॥१५ वसिष्ठश्वापि मुनिभिः प्रणम्य शिरसा युनीव । भक्तचो परमया युक्तः कृत्या चापि प्रदक्षिणस् ॥१६ अवाप्तविद्यः सन्तुष्टः कुक्क्षेत्रमुपागमत् । सत्रे सवितते यत्र यजमानानुषीक्श्वचीच् ॥१७ वियेनोहसंगसंम्य सञ्ज्ञिणो रोमहर्वणम् । विधानती यथाशास्त्रं प्रज्ञयातिजगाम ह ॥१८ ऋषयश्चापि ते सर्वे तदानीं रोमहचैणम् । हब्द्वा परमसंहृष्टाः श्रीताः सुमनसस्तवा ॥१६ सत्कारैरच्यंयामासुरव्यंपाद्यादिभिस्ततः । अभिवास मुनीन्सर्वात् राजाभ्रामिगम्य च ॥२० ऋषिभिस्तैरनुज्ञातः पृष्टः सर्वेमनामयम् । अभिगम्य मुनीन्सर्वास्तेजो बहा सनातनम् । सदस्यानुमते रम्ये स्वास्तीणें समुपाविशात् ॥२१ परम विनयी सोमहर्षेण मुनि ने इस परम श्रोक्ठ पुराण का अध्ययन करके जब समाप्त किया या तो ऋषि वापने उनसे पूछा या जो कि भली प्रकार है धर्म के समाधरण करने वाले और परम प्रश्नावाद से 1971 अनेक

मुनियों के साथ संयुत्त होकर सबस्त मुनियों को जिर सुकाकर प्रणास किया था और परम मंक्ति भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी। १६। सम्पूर्ण विद्या को प्राप्त करके है परम सन्तुष्ट हुए और फिर वे कुक्केत्र में पहुँचे गये है। जहाँ पर एक विज्ञास यह होरहा का और पवित्र बहुत से यजमान तथा ऋषिगण विद्यमान थे। १७। सब याज्ञिकों ने परम नम्नता से रोमहुर्घण मृति से भेंट की थी। शास्त्रों के अनुसार विद्य पूर्वक प्रणा से सितामन किया था। ११६। उस समय में उन समस्ता ऋषियों ने भी रोमहुर्घण मृति का दर्धन प्राप्त कर सरमन्त हुई प्राप्त किया था। और सबके मन में विशेष प्रसासता हुई थी। ११। सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सरकार करके अध्ययाच आदि के द्वारा उनका समर्थन किया था। राज्ञ में द्वारा आज्ञा प्राप्त करके समस्त मृतियाणों को प्रणाम किया था। २०। कुमल-दोम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के द्वारा जाज्ञा प्राप्त की थी। सनात्तम बहु के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के द्वारा जाज्ञा प्राप्त की थी। सनात्तम बहु के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के समीप जाजर सदस्यों के द्वारा जनुमत अपने आसन पर विराज्यान हो गये थे। २१।

उपविष्टे तदा तस्मिन्धुनयः शंसितद्यताः । मुदान्विता यथान्यायं विनयस्थाः समाहिताः ॥२२ सर्वे ते ऋषयश्चेनं परिवार्यं महावतम् । परमधीतिसंयुक्ता इत्यूषुः सूतनंदनम् ॥२३ स्वागतं ते महाभाग दिष्ट्या च त्वां निरासयम्। पश्याम धीमन्त्रस्थाः सुवतं मूनिसत्तमम् ॥२४ अजून्या मे रसादीव भवतः पुण्यकर्मणः। भवांस्तस्य युनेः सूत व्यासस्यापि महात्मनः ॥२५ अनुप्राह्यः सदा धीमाञ् क्षिष्यः जिष्यगुणान्तितः । कृतबुद्धिक्च ते तत्त्वमनुशाह्मसया प्रभो ॥२६ अवाध्य विपूर्ल ज्ञानं सर्वतशिक्तनसंशयः। पुञ्छतां नः सदा प्राज्ञ सर्वमाख्यातुमहासि ॥२७ तदिच्छामः कथां दिव्मां पौराणीं श्रुतिसंमिताम् । श्रोतुं धर्मार्थेयुक्तां तु एतद्य्यासाच्छ्रुतं त्ववा ॥२८ एवमुक्तस्तदा सूतस्स्वृधिभिविनयान्वितः ।

उवाच परमप्राक्षो विनीतोत्तरमुत्तमम् ॥२६

उस समय में उनके अपने आधन घर बैठ वाने पर समस्त मुनियों ने व्रत वारण किया वा और परम प्रसन्न होकर विनीत बाद से सावधान होकर उषित स्थान पर वे सब स्थित हो नये थे। २२। उन समस्त ऋषियों ने महान बन धारण करके परम प्रीति से समस्वित होकर उन मूतनदान जी से पूछा 🖭 ।२३। हे महाबु भाग वाले ! हम सब आपका स्वायत करते हैं । हे शीमत् ! यहाँ पर स्थित हुए हम नथ परम कुश्चन, सुन्दर बतधारी बौर धुनियों में परम श्रोष्ठ आवका हम दर्जन कर रहे हैं।२४। पुन्य कमी वाले आपके पदार्थण से जाज ही यह सूमि हकारे जिए जानन्दमयी हुई है। है बूतजी ! आप तो महान् जातमा वाले उन श्रीव्यासजी के कृपा पात्र हैं ।२४। भ्यासदेव जी के आप अनुसह के बोग्य किच्य हैं और सदा किच्य में होने काले गुण-मणों से युक्त है तथा परम बुद्धिमान् हैं। हे प्रमी ! आप बुद्धि से युक्त हैं और गुरुदेव के जनुबह के पाल होने से बापको सन्पूर्ण तत्व ज्ञान है ।२६। आपने बहुत अधिक शान की प्राप्ति की 🖁 अतः आपके सभी प्रकार के संगय दूर हो गये हैं। है जात ! हम लोग बब पूछ रहे हैं अतएब सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के थोग्य होते हैं।२७। हम लोग तक अ ति सम्मित परमदिन्य पुराण सम्बन्धिनी कमा का अवच करना चाहते हैं। आपने इस इसका अवण व्यासदेव वी से किया है उसी धर्मांचे से युक्त पौराणिक कथा को हम सुनना चाहते हैं।२८। उस गमय में कब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो विनय से लंबुत और परम पण्डित सूतजी ने उ विनीत जलर दिया था। १६।

कृषेः षुश्रूषणं यच्य तस्मारप्रज्ञा च या मम ।

यस्माच्छुश्रूषणार्वं च तत्स्वत्यियिति निएचयः ॥३०

एवं गतेऽयें यच्छुक्यं नया बक्तुं द्विजोत्तमाः ।

जिज्ञासा यत्र युष्माकं तदाज्ञातुमिहाहंच ॥३१

एतच्छु,वा तु मुनयो मधुरं तस्य भाषितम् ।

प्रत्यूचुस्ते पुनः सूतं वाष्यपर्याकुनेक्षणम् ॥३२

भवाव् विशेषकुषसो व्यासं साक्षात्तु हष्ट्वाव् ।

तस्मात्त्वं संभवं इत्स्वं वोकस्तेमं विदर्शयः॥३३

यस्य यस्याऽन्वये ये ये तांस्तानिच्छाम नेदितुम् ।
तेषां पूर्वविसृष्टि च विचित्रां स्वं प्रजापते ।
सत्कृत्य परिपृष्टः स महात्मा रोमहर्षणः ॥३४
विस्तरेणानुपूर्व्यां च कथयामास सत्तमः । सूत उवाच ।
यो मे द्वीपायनप्रीतः कथां वे दिजसत्तमाः ॥३५
पुण्यामाक्यातवान्विप्रास्ताः वे वदयाम्यनुक्रमात् ।
पूराणं संप्रवद्यामि यदुक्तं मातरिश्वना ॥३६

नहिष व्यासदेव से जो भी कुछ मैंने अवण किया है और उस धवण करने से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है जिससे भनी-भौति अवण कराने 🖣 लिए वह ज्ञान पूर्णतया वस्य है---ऐसा बेरा निश्चव 🛊 ।३०। हे उत्तम द्विअवणी ! इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है 🏴 शहुँगा। जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है। असकी क्षाप मात्रा देने के योग्य हैं ।३१। मुनिवर्णों ने उनके इस प्रकार के मधुर भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाध्युओं से भरी हुई आँखों वाले सूतजी से फिर कहा वा ।३२। बाप तो वितेष रूप से निपूर्ण हैं और आपने साक्षाद क्य से भी व्यासजी का दर्शन किया है। इस कारण से आप इस सोक की सम्पूर्ण उत्पत्ति को विशेष कप से दिखलाने की क्रुपा कीजिए ।३६। जिसके वंश में जो-ओ भी हुए हैं उत-उत सबको हम जानना चाहते हैं। और बाप उनके पूर्व में होने वाली प्रकापति की विश्वित विशेष चृष्टि की भी बतलाइए-यह भी हम सब जानने की इच्छा करते हैं। सरकार करके उन महात्मा सूतजी से जब पूछा गया था ।३४। डब उन परमध्ये ह महापूर्य ने मानुपूर्वी से विस्तार के साथ कहा था। कीसूतजी ने कहा—है द्विज-अं हो ! परम प्रसन्न हुए हैं पावन मुनि ने जो परम पुष्यमयी कथा मुहासे कही दी है विप्रगणी ! उसको मैं अनुक्रम से कहुंगा । मातरिक्वा ने जो पूरान कहा है उसको मैं बतलाऊँ या ।३५-३६।

पृष्टेन मुनिभिः पूर्वेर्ने मिथीयैर्महात्मिभः । सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंको मन्यंतराणि च ॥३७ वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् । प्रक्रिया प्रथमः पादः कथायां स्थात्परिषदः ॥३८ अनुषंग उत्पोद्धात उपसंहार एव च ।
एवं पादास्तु चस्वारः समासात्कीतिता मया ॥३६
वक्ष्यामि तान्पुरस्तात्तु विस्तरेणं ययाक्रमम् ।
प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा श्रुतम् ॥४०
अनन्तरं च वक्त्रेम्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ।
अङ्गानि धमंशास्त्रं च ब्रतानि नियमास्त्रम् ॥४१
अव्यक्तं कारणं यत्तन्तित्वं सदसदारम्कम् ।
महदादिविशेषांतं सृजामीति विनिध्चयः ॥४२

नैसियारण्य के निवासी महारमा मुनियों ने पहिसे पूछा था। पुराण का सक्षण हो यह है—सर्व अर्थात् मृष्टि और प्रतिसर्ग अर्थात् दस सृष्टि ये होने वाली सृष्टि, वंशों का वर्णन, मन्वन्तर अर्थात् मनुयों का कथन तारपर्य कौन-कौन मनु किस-किस के परवात् हुए ।३७। वंशों में होने वालों का चरित—यह ही पाँचों वालों का होना पुराण का सक्षण है। इसमें भी चार पाद होते हैं—प्रक्रिया पहिला पाद है जो कथा में परिग्रह होता है ।३०। अर्थ पहिला पाद है जो कथा में परिग्रह होता है ।३०। अर्थ पहिला उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला विये हैं।३०। अर्थ पहिले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला हैंगा। सबसे प्रथम सभी शाश्त्रों से पूर्व बह्याओं ने पुराण का अवण किया या। ४०। इसके पश्चात् उनके मुख के बेद निकले थे और वेद के अनुशास्त्र, शर्मणास्त्र कत तथा नियम आदि उनके मुख से निकले में ।४१। जो अध्यक्त कारण है वह नित्य है और सत् तथा असत् स्वरूप वाला है। महत्य आदि जेकर विशेष के अन्त तक्ष का में सूजन करता है—ऐसा विशेष निक्वय किया था।४२। अंड हिरण्ययं चैन बद्धाणः सेतिक्तमा।

अंड हिरण्मयं चैव बहाणः सूतिरुत्तमा । अंडस्याचरणं वाधिरपामपि च तेजसा ॥४३ वायुना तस्य वायोश्च बेन भूतादिना ततः । भूतादिमेहता चैव बब्धक्तेनावृतो महान् ॥४४ अन्तर्वति च भूतानामंडमेवोपर्वाणतम् । नदीनां पर्वतानां च प्रादुर्भावोऽत्र पठ्यते ॥४४ मन्वंशराणां सर्वेषां कल्पानां चैव वर्णनम् ।
कीत्तंनं यहावृक्षस्य यहाजन्य प्रकीतांते ॥४६
वतः परं बहाणस्य प्रजासगोंपनणं नम् ।
अवस्थास्यात्र कीत्यंते बहाणोऽज्यक्तजन्मनः ॥४७
मल्पाणां संभवत्रचैव जगतः स्थापनं तथा ।
अयनं च हरेरप्तु पृथिव्युद्धरणं तथा ॥४८
स्थिभेषः पुरादीनां वर्णाथमविभाजनम् ।
ऋकाणां ग्रहसंस्यानां सिद्धानां च निवेशनम् ॥४९

महामनी की सर्वोत्तम प्रसृति हिरकाय अवद है। उग्र हिरकाय अवद है। उग्र हिरकाय अवद का आवरण सायर है, जनों का आवरण सेज के द्वारा हुआ। ४३। उस तेज का बायु से और वायु का आकाश से आवरण हुआ था फिर धूत आदि से हुआ था। भूत जादि का महत् से और महानु का जानता ने द्वारा आवरण हुआ था। अ४। भूतों के अन्दर रहने बाला अवद ही सपवणित है। इसमें भदियों का और पर्वतों का प्रापुणीय पढ़ा जाया करता है। ४४। समस्त मन्यन्तरों का और कन करणों का बर्चन है। इस बहा बुध का की लेत ही बद्धा का जम्म की तित किया जाया बरता है। ४६। इसके आपे बहुमाजी भी अवाओं का उपसर्व का उप वर्णन है। अव्यक्त जन्म बाले बहुमाजी भी इसमें क्वरण जा की तित किया जाता है। ४७। कल्पों की उत्पत्ति-जगत की स्वापना भगवाद हरि का जलों में सबन करना तथा पृथिकों के इद्धार का वर्णन है। ४०। दूर बावि का विशेषता के बाव वर्णन, पारों वर्णों और पारों आअमों का विभाजन, नलायों की स्विति, प्रहों का श्रेषणान और विद्वों के निवास स्वतों का वर्णन है। ४९।

योजनानां सया चैच संजरो बहुविस्तरः।
स्वर्गस्यानविभागस्य मर्त्यानां सुभवारिणाम्।।५०
वृक्षाकामोषधीमां च वीरुधां च प्रकीतंतम्।
देवतानामृषीणां च ह्रे सृती परिकीतिते ।।५१
वास्रादीनां तकणां च सर्वतं व्यवनं तथा।
पण्नां पुरुषाणां च संभवः परिकीतितः ॥५२

तथा निर्वचनं प्रोक्तः कल्पस्य च परिग्रहः ।
नव सर्गा पुनः प्रोक्ता बहाणो बुद्धिपूर्वकाः ।।५३
प्रधो ये बुद्धिपूर्वस्ति तथा यल्सोककल्पनम् ।
बहाणोऽवयवेभ्यश्च धर्मादीनां समुद्भवः ।।५४
ये द्वादश प्रसूर्यते प्रजाकल्पे पुनः पुनः ।
कल्पयोरंतरे प्रोक्तः प्रतिसंधिश्च यस्तयोः ।।५५
तमोमाश्च वृत्तरवात् अस्मणोऽधर्मसंभवः ।
धर्मोक्तान् वृत्तरवात् अस्मणोऽधर्मसंभवः ।

सल्लेखिकाच्य देहाच्य पुरुषस्य य संगणा ॥५६ बहुत विस्तार से योजनों के संचरण का बर्चन स्थर्ग स्थान और विभाग को कि सुभ समाचरण करने वासे मनुष्यों का है उसका वर्णन है ।५०। फिर बुक्षों की, जीवधियों की, सताओं की सृष्टि का कील न किया गया है। देवसवाँ और ऋषियों को दो प्रकार की चरपत्ति बतलायी गयी है । ५१। साम्य मादि युकों की सृष्टि तथा व्यञ्जन की सुषम और पुरुषों का एवं अशुक्रों का सुजन बताया गया है। ५२। उसी प्रकार से निर्वणन कहा गमा है और करप का परिवहण किया है। इस प्रकार से बहुत के बुद्धि के नाव नौ सर्ग कहें गये हैं। ५३६ जो ये तीन हैं वे बुद्धि से पुक्त हैं और जो नोकों की कल्पना है बहुत के अवयवों से धर्म आदि की उत्पत्ति होती है ।१४। प्रजा के करप में जो द्वादश प्रसूत हुआ करते 🛮 और बार-बार उत्पन्न होते 🖁 अो उन दोनों की प्राप्ति सन्धि है वह कल्पों के अन्तर में कही गयी है। ११.१। तसीयुण की मात्रा से समावृत होने से बहुत से अधर्म की उत्पत्ति क्या करती है और जान के उद्रेक वाले वेह से पुरुष की उत्पत्ति होती। 100%

तर्यंव शतक्ष्यामां तयोः पृत्रास्ततः परम् ।
श्रियव्रहोत्तानपादौ प्रसूत्याकृतयः गुमाः ॥५७
कीत्यंते धूतपाप्मानस्त्रेतोक्ये ये प्रतिष्ठिताः ।
क्वेः प्रजापतेश्चोध्वं माकृत्यां मिथुनोद्भयः ॥६६
प्रसूत्यामपि वत्तस्य कत्यानामुद्भयः गुभः ।
दाक्षायणीयु वाष्यूध्वं शब्दाद्यासु महात्मनः ॥६६

धर्मस्य कीत्यंते सर्गः सात्त्विकस्तु सुखोदयः।
तथाऽधर्मस्य हिंसायां तामसोऽमुमलकाणः।।६०
मृग्वादीनामृग्वीणां च प्रजासगोंपवर्णनम् ।
महमर्षेभ्य वसिष्ठस्य यत्र गोत्रानुकीर्त्तनम् ॥६१
वग्नेः प्रजायाः संगूतिः स्वाहायां यत्र कीत्यंते ।
पितृ णां विप्रकाराणां स्वधायां तदनन्तरम् ॥६२
पितृवंशप्रसंगेन कीत्यंते च महेस्वरात् ।
दसस्य भाषः सत्यास्य मृग्वादीनां च धीमताम् ॥६३

वसी प्रकार से ही कराज्या में उस दोनों के पुत्र समुत्पन्त हुए थे। इसके आगे प्रियत्रत और उत्तानपाद हुए थे। प्रसृति की परम शुभ बाकु-तियां वी । १९। विमुवन में जो प्रतिष्ठा से युक्त ये वे पापों से रहित ये-ऐसा ही कहा जाता है। प्रचापति से दिन की और फिर काकृति में मिछुन से उत्पत्ति हुई थी। १६८। प्रजापित दक्ष की कन्याओं का प्रसृति में जन्म परम गुभ हुआ सन्दास दाक्षायणीओं में भी महान् सारमा बाले धर्म का सब्भव हुआ मा । ५१। यह धर्म का अन्म परम सास्विक और सुख के उदय वाली सर्ग कहा जाता है। उसी भौति हिंसा मैं अधर्म का उद्भव हुआ है जो तामस और अनुभ लक्षण वासा है।६०। भृगु आदि अधियों की प्रजा के सर्ग का उप वर्णन है और जिसमें ब्रह्माचि वसिष्ठजी के गोत्र का अनुकीस न किया है।६१। जिसमें स्वाहा नाम बारिजी स्वाहा पत्नी में अभिन की सन्तति का वर्णन किया जाता है। इसके उपरान्त स्वधा नाम की पत्नी में वो प्रकार 👫 पितृगणों का वर्णन किया जाता है।६२। पितृयणों 🛣 वंश 🎏 प्रस्कृ से भगवान् महेरवर से और सती से बक्र प्रचापति के लिए नाथ का वर्णन है और परम बुद्धिमान भृगु बादि ऋषियों की जो प्रतिशाप दिया गया है उसका वर्णन होता है ।६३।

प्रतिशापश्च दक्षस्य स्द्रादर्भुतकर्गगः । प्रतिषेधश्च वैरस्य कीर्त्युते कोषदर्शनात् ॥६४ मन्वन्तरप्रसंगेन कालाक्यानं च कीर्त्युते । प्रजापतेः कहं मस्य कन्यायाः शुभनकाणम् ॥१६

प्रियवतस्य पुत्रानां कीत्येते यत्र विस्तरः । तेषां नियोगो डीपेषु देशेषु च पृथक् पृथक् ॥६६ स्वायंभुवस्य सर्गस्य ततश्वाप्यनुकीलं नम् । वर्षाणां च नदीनां च तद्मेदानां च सर्वेशः ॥६७० द्वीपभेदसहस्राणामन्तर्भावस्य सप्तसु । विस्तरान्मण्डलं चैव जंबूद्वीपसमुद्रयोः ॥६८ प्रमाणं योजनाये च कीत्यंते पर्वतै: सह । हिमनान्हेमक्टरम निषधो मेस्रेन म । नीलः खेतरच श्रुकी च कोत्यंन्ते सप्त पर्वतः।।६६ तेवामन्तरविष्कंभा उच्छायायामविस्तराः ॥७० **अक्**पुत कर्मी वासे जगवान् स्ट से क्श ≣ं प्रतिनाप का कथन ■ और बोव 🗎 दर्शन से बेर के प्रतिवेश का की लॉन किया जाता है। ६४।

कीत्यंन्ते योजनायेण ये च तय निवासिनः।
भारतावीनि वर्षाणि नदीभिः पर्वतेस्तवा ॥७१
भूतेश्चोपनिविद्यनि गतिमिश्मिश्च वैस्तवा ।
जम्बूद्वीपावयो द्वीपाः समुद्रैः सप्तभिवृताः ॥७२ ः

ततः स्वर्णभयी भूमिलाँकालोकाच कीरवंते ।
सप्तमाणा इसे लोकाः सप्तक्रोणा च सेदिनी ॥७३
स्पादयः प्रकीरवंन्ते करणारप्राकृतैः सह ।
सर्वे चैतप्रधानस्य परिणामंकदेशिकम् ॥७४
पर्यायपरिमाणं च संक्षेपेणात्र कीरवंते ।
सूर्याचन्द्रमसोक्षेत्र पृण्डिक्याक्ष्याप्यक्षेचतः ॥७५
प्रमाणं योजनाथं च साप्रतैरिममानिषिः ।
महेन्त्राचाः सुभाः पुच्या मानसोत्तरपूर्वनि ॥७६
महेन्द्राचाः सुभाः पुच्या सामसोत्तरपूर्वनि ॥७६
महेन्द्राचाः सुभाः पुच्या सामसोत्तरपूर्वनि ॥७६

■ अनका भी वर्णन किया जाता | अोर भारत आवि वर्णे का नवियों | जीर पर्वतों के साथ वर्णन किया जाता | 1001 जो कि भूतों | जीर मतिनाम् भूजों के साथ वर्णन किया जाता | 1001 जो कि भूतों | जीर मतिनाम् भूजों के साथ वर्णन किया जाता है। जम्मू द्वीप आदि द्वीप | साथ समुद्रों के द्वारा विरे हुए | 1001 वहां पर स्वयं से परिपूर्ण है और वहां पर भोकाओं नाम | साथ पर्वत है—यह बताया जाता है। वे तय जोच प्रमाणों से युक्त | और समद्वीप तथा पृथिवी हैं— इंग्ला भी प्रमाण बताया | साथ है। उद्देश करण से प्राकृतों के साथ-साथ प्राविक का कीत्रांत किया | साथ है। वह सभी कुछ प्रभाग के परिमाण का एक देशिक है सभात बहु पर बहुत है। वह सभी कुछ प्रभाग के परिमाण का एक देशिक है सभात बहु पर बहुत ही संभेप के साथ कीतित किया जाता है। सूर्य और | साथ स्वादा है । देश परिमाण | साथ जाता है। सूर्य और साथ में हमें वाले उनके अभिमानी अर्थात स्वामियों | साथ योजनों के हिसाय | कहा जाता है। भागस के साथ में कपर परम मुभ और पुष्य-मय महेन्द्र वादि हैं—उनका वर्णन है। इसके कपर अशात (प्रशास) के प्रमाण की प्राति पूर्य की गति बसायी क्यों है। भार नागवीची सथा अक्षवीची का लक्षण बताया जाता है। अर्थ-अर्था वर्णन है। श्री का नाम अर्थाची क्या अक्षवीची का लक्षण बताया जाता है। अर्थ-अर्था वर्णन है। अर्थ नागवीची सथा अक्षवीची का लक्षण बताया जाता है। अर्थ-अर्था वर्णन है। अर्थ नागवीची सथा अक्षवीची का लक्षण बताया जाता है। अर्थ-अर्था वर्णन वर्णन है। अर्थ नागवीची सथा अक्षवीची का लक्षण बताया जाता है। अर्थ-अर्था

कोष्ठयोलेखयोक्ष्यैय मध्यसानां च योजनैः । लोकालोकस्य सन्ध्याया जहनौ विषुवतस्तवा ॥७०

लोकपालाः स्थितास्त्रोड् वं कीत्यंन्ते ते चतुर्दिकम् 💵 पितृ गां देवतानां च प्रश्वानी दक्षिमोत्तरी ॥७१ पृहिणां न्यासिनां चोक्तो रचः सस्वसमाभयः । कीरयैने च पदं विष्णीर्धयांचा यत्र च स्विताः ॥ 🖙 सुर्याचन्द्रमसोधचारो बहाणां ज्योतियां तथा । कीर्त्यते धृतसामध्यात्मजानां च सुभाउत्तुभम् ॥६१ , ब्रह्मणा निमितः सीरः सादनार्वं च 🔳 स्वयम् । कीर्त्यते भगवान्येन प्रमर्पित दिशः क्षयम् ॥=२ स रवाऽधिष्टितो वेबैरावित्यैऋं विभिस्तवा । गम्पर्वेरप्सरोभिक्य ग्रामणीमपैराक्षसै: ॥६३ जर्पा सारमयास्स्यम्दारकथ्यते च रसस्तवा । वृद्धिक्षयी च सोमस्य कीरवेंते सोमकारितौ ॥६४ मध्यनों के योजनों के हिसाब से कीकों और नेकों का वर्णम है। शोकाकोक की सम्बद्ध का, दिन का तका विश्वत् का वर्जन किया जाता 🖥 ।७व। क्रपर की ओर लोकपाल स्थित रहा करते हैं और अनका की सँग भारों दिशाओं में किया जाता है। पितृयकों और देवनकों के मार्ग क्रम से विकास और उक्तर 🖩 बताये भये हैं 1521 बुहस्थियों और संम्यासियों का मार्ग रजोगुण और मरववूल के समाध्य बाला कहा गया है और भगवान् विक्यु 🎟 स्थान बताया गया है वहाँ पर वर्ष बादि स्थित रहा करते 📗 las । सूर्य-चन्द्रमा, अ्वोतिनेण बौर ग्रहों 📖 तज्जरण कौर्तित किया आता है जो कि सामर्थ्य के बारण करने से प्रजाबनों के शिए सुध और समुष हुआ करते हैं। तास्पर्ययह 📗 कि कुछ हुन बहों की 📖 नामवों की बुझ होती है और कुछ पाप बढ़ों के भास बुरी हुआ करती 📳 🗠 🕫 ब्रह्माओं ने स्वयं ही सौर की रचना सदना करने के लिए की है-ऐसा की तिस किया जाता है। जिससे भववान् भुवन जास्कर दिन के 📖 में क्षय को प्राप्त होते 📕 ।दर्। वह मगवाम् तूर्यदेव रच पर अधिष्ठित है और वे देव-असुर-ऋषि-गुश-मन्द्राच-अप्तरा गण-प्रामधाली-सूर्व और राक्षलों के द्वारा अली के सार को प्राप्त करता है और हाला होने से वह रक्ष कहा वाया करता है। हाला.

द्वारा किये गये सोम के वृद्धि तथा श्रव ऋहे जाते 📕 । ८३-६४।

सूर्यादीनां स्वन्दनानां ध्रुवादेव प्रवर्शनम् । कीरवंते त्रिशुमारस्य यस्य पुच्छे ध्रुवः स्थितः ॥५४ तारारूपाणि सर्वाणि नक्षत्राणि प्रहै: सह । निवासा यत्र कीत्यैते देवाना पुष्यकर्मणाम् ॥६६ सूर्यरिषयसहस्रं 🖿 वर्षेत्रीक्षोष्णविश्रवः । प्रविभागश्च रश्मीनां नामतः कर्मतीर्णतः ॥५७ परिमाणं गतिक्वोक्ता ग्रहाणां सूर्वसंश्रयात् । वैश्यारूपात्प्रधानस्य परिभागो महदूसवः ॥८६ पुरूरवस ऐलस्य माहारम्यस्यानुकीर्रानम् । पितृ जो द्विप्रकाराणां माहारम्यं वामृतस्य च ॥ वश् ततः पर्वाणि कीर्स्यम्से पर्वणां चैव संघयः । स्वर्गलोकमतानाञ्च प्राप्तानाञ्चाप्यधोगतिम् ॥१० पितृ, णां दिप्रकाराणां श्राद्धे नानुप्रहो महार । युगसंख्याप्रणाणं 🎟 कीर्त्यतं 🎟 क्षतं युगस् ॥११ त्रेतायुगे चापकवद्वित्तांबाः संप्रवर्तनम् । वर्णानामाश्रमाणां 🖿 संस्वितिर्धर्मं सस्तथा ॥ ६२

् भूगीव स्वन्दनों झ्र्ब से ही प्रवर्तन होता 🛮 जिस शिशुमार 🗷 पुण्छ

में स्थित झूब की तित किया जाता । 14x। ताराओं के रूप वाले समस्त मकत्र प्रहों के साथ रहते । जहां पर पुष्य कभों वाले . विवास वत-लाये . करते । 14x। सूर्य सहस्र किरचें, वर्षा, गीत, गर्मी का विस- कौर त्रेतायुग वर्णन क्षिया है। १०-६१। कौर त्रेतायुग वर्णन वार्ता की सम्प्रवृत्ति होती है। उसी भारत धर्म से चारों वर्णों की और चारों आश्रमों की संस्थिति होती है। १२।

वक्रप्रवर्तानं चैव संवादो यत्र कीर्त्यंते । ऋषीणां वसुना साद्धः वसोरचाधः पुनगंतिः । शस्दत्वं च प्रधानात्तु स्वायम्भुवभृते मनुम् ॥१३ प्रशंसा तपसंश्वोक्ता युगावस्थाश्व कृत्स्नशः । द्वापरस्य कलेश्चापि संकेपेण प्रकीर्शनम् ॥१६४ मन्बन्तरं च संख्या च मानुषेण प्रकीतिता । मन्वन्तराणां सर्वेषामेतदेव च सक्षणम् ॥१५ अतीतानागतानां च वर्त्तं मानं च कीरवेते । तया मन्वन्तरायां च प्रतिसंधानसक्षणम् ॥१६६ भतीतानागतानी च प्रोक्त स्वायम्भुवे ततः । ऋषीणो च गतिः त्रोक्ता कालज्ञानगतिस्तवा ॥६७ वुर्वसंक्याप्रमाणं च युगवातिप्रक्तं तम् । त्रेताया चक्रवर्शीनां सक्षणं जम्म चैव हि ॥ ६८ भीर बजा का प्रवर्तेत है जहाँ पर सम्बाद की सित किया 📖 ै।

स्वायम्भुव मनु के विना प्रधान है। १३। और तपम्बर्ध की प्रमंसा मही गयी है तथा पूर्णतमा युगों की बातायी है। द्वापर और किया मानुष से की लित बतायी है। द्वापर और किया मानुष से की लित बतायी है। द्वापर और किया मानुष से की लित विशेष है। समस्त मन्वाया है। १४। मन्वन्तर और संख्या मानुष से की लित विशेष है। समस्त मन्वाया है। इसी बताया है। १६१। को मृत काल में हो पूर्व हैं और को मिनव्य है होने वाले हैं तथा वत्ता मान काल का की ली मिनवा जाता है। उसी मौति मन्वन्तरों के प्रति सन्दान का लदाय है। १६। बीते हुए और जागतों के स्वायम्भुव के कहने पर फिर महियों की गित कही गयी है। दुर्गों की संख्या और प्रमाण तथा युग वार्ता प्रवत्तां न है। चेतायुग में को चक्रवर्ती राजा और प्रमाण तथा युग वार्ता प्रवत्तां न है। चेतायुग में को चक्रवर्ती राजा के उनका लक्षण और अमाण तथा युग वार्ता प्रवत्तां न है। चेतायुग में को चक्रवर्ती राजा के उनका लक्षण और अना कहा है। है। है। इसी चिक्रवर्ती राजा के उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा के उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा के उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को उनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लक्षण और अना कहा है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा को चक्रवर्ती राजा को चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा का चनका लित है। इतायुग में को चक्रवर्ती राजा का चन्युग के चक्रवर्ती राजा के चन्युग के चनका लित का चन्युग को चन्युग को चन्युग के चन्युग को चन्युग के चन्युग को चन्युग को चन्युग के चन्युग के चन्युग के चन्युग के चन्युग के चन्युग को चन्युग के चन्युग क

प्रमरोज्यः 📖 अयो कलिबुगस्य वै । अंगुलैह्नसिनं चैव भूताना यच्च चोच्यते ।। ६६ शासानां परिसंख्यान शिष्यप्राधान्यमेव च । थाक्यं सप्तविधं चैव ऋषिमोत्रानुकीर्तनम् ॥१०० लक्षणं सूतपुत्राणां बाह्यणस्य 🔳 कृत्स्नणः । वैवाना स्वसनं चैव वैवस्यासीमँहारमभि: ॥१०१ मन्त्रतरेषु वेवामां प्रजेशानां च कीर्त्तनम् । मन्बन्तरकभरपीय कालकानं 🗯 कीरवेते ॥१०२ वक्षस्य चापि वीहित्राः प्रियाया दृहितुः सुभाः। बह्याविभिस्ते अनिता वक्षेणैय च धीमता ॥१०३ सावणीत्रचाव कीरवंश्ते मनवो मेठमाश्रिताः । ध्र<del>वस्यीलान</del>पादस्य प्रजासर्गोपवर्गनम् ॥१०४ चाक्षुवस्य मनो सर्वैः प्रकानां कीर्यवर्णनम् । प्रभुणा चैव वैस्थेन भूमिदोहप्रवर्तता ॥१०५

प्रमित के जल्म का की लीन और इसके अनस्तर कि कुल की जल्म का वर्णन है। जो स्थलित हो चुकी है उनका जैंग की से झलानका कहीं गयी है। शहा महान की परिसंक्यों और जिल्लों की झलानका कहीं गयी है। सात मकार के बाक्य और ऋषियों के गीन विकास है। १००१ मूट पुर्ले का व्यास की दाहाण का पूर्ण सक्षण है। महान आहमा वाले देवल स्थानों के दारा वेदों का स्थलन बताया वाला है। १००१। मन्यन्तरों विजे के और अवस्थितियों का की लीन किया वाल है। स्थलन्तर वाल का मान मी स्थान के बाला का वर्णन किया है। १००१। मन्यन्तरों के ही हो। भी परम सुभ वैहिन (श्रेक्त) वर्णन किया है। १००१। दान-प्रवापति की स्थारी केटी के परम सुभ वैहिन (श्रेक्त) वर्णन किये के १००३। यहाँ पर श्रेक विदि पर आस्था लेने परम सुभ वैहन (श्रेक्त) वर्णन किये के १००३। यहाँ पर श्रेक विदि पर आस्था लेने पर्स सावर्ण मनुओं का की ला किया आता है। उत्तानपाद राजा के पुण झुल की सावर्ण मनुओं को वीर्य—पराक्रम व्यास है। प्रसु वेन्य के हारा भी भूमि विहन करने के नियं पराक्रम व्यास है। प्रसु वेन्य के हारा भी भूमि विहन करने के नियं पराक्रम व्यास है। प्रसु वेन्य के हारा भी भूमि विहन करने के नियं प्रवृत्ति हुई यो उसका वर्णन है। १०४५००००।

कृत्य-समुद्देश्य ]

1 71

पात्राणां प्रवसां जैव वस्सरमां च विशेषभभ् 🏗 बह्यादिभिः पूर्वमेव दुष्या चेवं वसुन्धरा ॥१०६ दशम्यस्य प्रचेतीभ्यो मारिवायाः प्रजापतेः । दक्षस्य कीर्त्यते जन्म समस्याज्ञेन धीमतः ॥१०७ भूतभभ्यभवेशत्वं भहेंद्राणां 🖚 कीरवंते । मन्याविका भविष्यति जाख्यानीवहु चिवृत्तः ॥१०६ वैवस्वतस्य च मनोः कोत्यंते सर्गविस्तरः। ब्रह्मादिकोश उत्पत्तिभृ ग्वादीनां च कीत्वंते ॥१०६ विनिष्कुष्य प्रजासर्गे पाक्ष्यस्य मनोः सुमै । दश्वस्य कीरवंते सर्गो इयानाद्वैशस्त्रतातरे ॥११० नारवः कृतसंबाद्ये वसपुत्राम्महाबलाच् । नागयामास शापास मानसो ब्राह्मणः सुतः ।।१११ **ब्ह्यो दक्षोऽमुजस्कम्यां दे**रिया नाम विश्वताः । मरुत्प्रवस्ते मस्तो कित्यां देव्यां च संघवः ॥१९२

सहरा वसोऽसुजरकारों वैरिया नाम विश्वताः ।

सहरावस्ते सक्तो विर्मा देन्मां य संघयः ॥१९२

पानों ना, वृष्टी व्या और वस्तों वा विशेषण वसाया नमा दें। वृष्टी में
ही नहा जावि ने हारा वस वसुखरा व्या वोहन किया गया व्या ११०६। व्या
प्रवेताओं से माण्यि में अंग से समान बीनाम् व्या के जन्म का कीर्तन किया
प्रवेताओं से माण्यि में अंग से समान बीनाम् व्या के जन्म का कीर्तन किया
जाता है। वहुत से बावयानों से युक्त मन्यादिक होंगे ।१००। वैश्वस्त्रत मनु
के सर्ग का विरसार कहा जाता है ॥१०६। विशिधकांक करके चाता प्रमु वि
पुष्त व्या वर्षा विवस्त्रत के जन्तर में व्या से समें का वर्षन
किया जाता है ।११०। बह्माची के मानस वर्षात सन विश्वत पुत्र औ
मारद भी ने व्याच्या भरके भहाम् वर्णनान् व्या के पुत्रों को नाम के जिए
विनाम युक्त कर दिया व्या ।१९१। इसके अनन्तर प्रचापति व्या ने कथ्याओं
को समुश्यन्त किया था जो कि देरी के हारा नाम विश्वत हुए थे । सफेल् की
प्रवाह विश्वत देवी विति में समुत्यन हुआ था ।१९१।

कीत्येंन्ते महतां चान गणास्ते सप्त सन्तकाः ।

ब्रह्माण्ड युराण २२ 🗓 देवस्वमिद्रवासेन वाबुस्कन्धेषु चाथमः ॥११३ वैत्यानां वानवानां 📰 यक्षर्यधर्वेरक्षसाम् । सर्वभूतपिकाचानां यक्षाणां पक्षिवीरुधाम ॥११४ उत्पत्ततश्वाप्सरसां कीत्यंते बहुनिस्तरात्। 🏭 🛚 भार्तडमण्डलं कुरस्त्रं जन्मैरावतहस्तिनः ॥११५ वैनरोयसमुरपत्तिस्तथा राज्याभिवेचनम्। भृगुणां विस्तरक्षोक्तस्तवा चांगिरसामपि ॥११६ कश्यपस्य पुलस्त्यस्य तयैवात्रेर्येहात्मनः। पराशरस्य च भुनेः प्रजानां यत्र विस्तरः ॥११७ तिस्रः कन्याः सुकोत्यंन्ते यासु सोकाः प्रतिष्ठिताः। इच्छाया विस्तरस्वोक्त भावित्यस्य ततः परम् ॥११४ किंकुविञ्चरितं प्रोक्तं ध्रुवस्यैव निवर्हणस् । बृहद्रलानां संक्षेपादिक्वाक्वाचाः प्रकीत्तितः ॥११६ इसमें मदलों के राजों के 🚃 सतक जनति, उनचास की लित किये जाते । इनको इम्म के बास होने से देवत्व | तबा बायु के त्काक्षी में वाश्रम है।११३। देश्यों की —वानवों की और यक्ष — नम्बर्व तथा राशसी की-सब भूत भीर विलाबों की-शर्मों की-विक्रमों की और बीरघों की अस्य सियाँ हुई भी ।११४। इन समकी उत्पत्तियों का और अध्यराओं की बरपत्ति 🖿 बहुत किस्तृत कोत्तं न किया 👛 है । सम्पूर्ण मार्तेण्ड 📼 का और ऐरावत हस्ती का जन्म 🚃 गया है ।११५। बैनतेय की उत्पक्ति भीर राज्य पर अभिवेक का अर्जन 📱। मृतुर्वी का और अङ्गिरावों का विस्तार कहा 📖 है १११६। जहाँ पर कम्यप-पुलस्त्य और महात्मा अभि परागर मुनि की प्रकार्यों का विस्तार बताया गया है।११७। तीम कन्याऐं बतायी जाती 🖁 किनमें सबसोक अतिष्ठित हैं । इच्छा 🚃 विस्तार गया है और इसके बाद आदित्य का विस्तृत वर्णन 📱।११८। किकुवित् का चरित कहा गया 📳 छुव का निवर्हेण है। बृहदूकों का वर्णन 🛮 और संक्षेप से दक्ष्वाकु आदि कहे वने 🖁 ।११६। निश्यादीनां कितीशानां पृक्षांबुहरणादिभिः। कीरवंते विस्तरात्सर्यो समातेरपि भूपतेः ॥१२००

यदुवंशसमुद्देशो हैहयस्य च विस्तरः । कोधादनन्तरं चोक्तस्तवा वंशस्य विस्तरः ॥१२१ ञ्यामघस्य च माहात्म्यं प्रजासर्गश्च कीर्त्यंते । देवावृक्षस्यांधकस्य धृष्टेश्चापि महातमनः ॥१२२ अनिमित्रान्वययश्चैव विशोमिध्याभित्रंसनम् । विगोधमनुसंप्राप्तिर्मणिरत्नस्य धीमतः ॥१२३ सन्नाजितः प्रजासर्गे राजर्वेदे वमीद्वः। शूरस्य जन्म चाप्युक्तं चरितं च महातमनः ॥१२४ कंसस्यापि च दौरात्म्यमेकीवंश्यात्समुद्भवः । वासुदेवस्य देवस्यां विष्णोरमित्तरोजसः ॥१२५ अनम्तरमृषेः सर्गप्रजासर्गोपवर्णनम् । रेवासुरे समुस्यम्मे विष्णुना स्त्रीवधे करो ॥१२६ संरक्षता शकवर्ष 🚃 प्राप्तः पुरा भृगीः । भृगुश्चीत्थापवामास विव्या सुसस्य मातरम् ॥१२७ निषयादिक नृतों 🖿 पकाष्ट्र हरण मादि के द्वारा भूपति पयाति 🖿 भी सर्व विस्तार पूर्वक कहा यदा है। १२०। राजा 📖 🗏 वंश 🛍 ससुई व

भीर हैहर का विस्तार बताया गया है। बोध के अनुस्तर वंश का विस्ताय कहा बाब है। १२१। ज्यामय का माहारम्य और उसकी अजाओं की उत्पत्ति की सिंत की जाती है। देश बुध — अन्यक और महान बाब वाने घृष्टि का बजेन किया जाता है। १२२। बनिमय बा वंश—वर्णन, बाब विशु का निष्मा अभिगंसन और धीमान मणिरतन का विरोध बाब अनुसम्प्राप्ति बतायी गयी है। १२३। राजिय देवमी है बा अवा के सर्व में सवाजित् और शूप का भी

कहा है तथा इस महारमा विरित्त भी क्या है।१२४। राजा कंस की दुरारमता और एकीवंक्स है समुस्पत्ति बतायी गयी है। वसुदेव का और देवकी है गर्म से अपरिमित्त तेज वाले भगवान् विष्णु का आवि-भवि हुआ है।१२४। इसके पश्चात् ऋषि है सर्ग है और प्रजाओं के सर्ग

ा उपवर्णन है। देवासुर के समुत्पन्न होने पर विष्णु भगवात् के द्वारा स्त्री विध किये जाने पर ११२६। इन्द्र के ाा का संरक्षण करने वासे ने पहिसे

```
    बंद्धाच्य पुराण

२४ ]
भृगुका साप 📺 किया या और भृतुने भूक 📰 विस्थ 🚃 को उठाया
षा ।१२७।
      देवानो च ऋषीयां च संक्रमा द्वादशाह्ताः ।
      नारसिंहप्रमृतयः कीर्त्यन्ते पापनाञ्चनाः ॥१२०
      मुक्ते गाराधनं स्वाकोधेरिय तपसा तथा ।
     बरप्रवानकृत्ते न यत्र शर्वस्थवः कृतः ॥१२६
      अनन्तरं च निर्दिष्टं देवासुरविवेष्टितम् ।
     जयंत्या सह मक्रोण यत्र सुको महात्मति ॥१३०
     असुरान्मोहयामास तकरूपेण बुद्धिमान् ।
     वृष्ट्रस्पति तं शुक्रं शशाप स महाचुति: ॥१३१
     उक्तं 🔳 विष्णोर्माहारस्यं विष्णोर्जन्मनि शब्द्यते ।
     तुर्वसुञ्चात्र दौहित्रो यवीयान्यो यदोरसूत् ॥१३२
     अनुबुद्धादयः सर्वे तथा तसमया नृपाः।
     अनुवंश्या महात्मानस्तेषां पाषिवसत्तमाः ॥१३३
      देशों के और ऋषियों 🖩 संक्रम 🗎 द्वादण बाह्त हुए वे। नारसिंह
प्रभृति पापों के मान करने वाले की लिख किये गये | 1१२८। अस्यस्त बोर
तक के द्वारा मुक्त देव ने मगवान् जिय की आराबना की थी। फिर उसने
बर के प्रदान करने वाले सगवान् जिब की स्पुति 📰 🛗 ।१२६। इसके उप-
रास्त देवों और असुरों की विशेष पेष्टा 🖿 निर्देश किया गया 🖥 जहाँ पर
महारमा में गुक्त ने जयन्ती के साथ इन्द्र ने किया था।१३०। बुद्धिमान् ने
```

असके महात्मा क्रोंक तृप उनके पीछे वंत्र में होने वासे वा वे ।१२३। कीत्यंते यत्र कात्स्यंन भूरिद्रविशतेजसः । आतिष्यस्य तु निप्रयेः सप्तदा धर्मसंत्रमात् ।।१३४ वाहस्यत्यं सूरिभिक्ष वत्र काषमुपावृत्तम् । हर्यंत्रयतः स्पृष्ठः संतनीर्वीर्यंतव्यतम् ॥१३४ भविष्यतां व्या राजाभुपसंहारतव्यतम् ॥ जनागतानां संघानां प्रभूकां चोपनर्णनम् ॥१३६ भौत्यस्यातो कित्युने स्त्रीचे संहारवर्णनम् ॥ नैमित्तिकाः प्रकृतिका यथैवात्यंतिकाः स्मृताः ॥१३७ विविधः सर्वभूवानां कीर्यंते प्रतिसंचरः ॥ अनादृष्टिभांस्करस्य चौरः संवर्णकाननः ॥१३० सांवये सक्षणभुद्धिः तत्तो बह्य विकेचतः ॥ भूवायीनां च बोकावां संप्तानां चोपनर्णनम् ॥१३६ अपाराद्वीपरेष्यं च बक्षणं धरिकीर्वते ॥ भूवायो योजनावान परिवाजविक्षिणंगः ॥१४० कीरयसो चात्र निर्याः पात्रानां रौरवावयः ॥

बहा पर पूर्णकर शिक्षा का की र तेन वाले विप्राण के हार्न के संवय से आतिष्य का की तंन किया का है । १३४१ वहाँ पर सुरियों ने सुद्दस्पति के भाप को प्राप्त किया का । हर वंन शिव्य का कर स्पर्ण है और राजा सन्तनु के वीर्य पराक्रम का सामा शिव्य का भविष्य में होने वाले राजाओं के उपसंहार का कथन है। जो बनागत संव शिनोर प्रमुश का स्पर्णन है। १३६। मीर्स्य के सामा में कसियुक के सीण हो वाने पर संहार का वर्णन है। वो भी किसी निमित्त के कारण होने वाले थे, प्राष्ट्रतिक शिवा को आस्पन्तिक कहें गये हैं। १३७। समस्य प्राप्त सम्बद्ध का अनेक सामा का प्रति सम्बद्ध का संवय में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। समस्य में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम धोर संवर्त के अनल सा १५६०। सामा में सामा परम के सामा है। योजनाभा से सहा के परियाण का वितेष निणंग किया गर्णा कर्णन किया सामा है। योजनाभा से सहा के परियाण का वितेष निणंग किया गर्णा कर्णन किया सामा है। ४१।

leky) 8

बह्मणः प्रतिसंसर्गात्सवंसंसारवर्णनम् ।
गतिकव्यंमध्यकोकता धर्माध्यंसमाश्रया ।।१४६
कल्पे कल्पे च भूताना महतायपि संक्षयम् ।
ससंक्ष्यया ■ दुःखानि बह्मणश्चाप्यनित्या ।।१४६
वौरात्म्यं भैव भोगानां संहारस्य च कष्टता ।
दुलैयत्वं च मोक्षस्य भैराग्यादोषवर्धनात् ।।१४४
भ्यक्ताव्यक्तं परित्यक्ष्य सर्चं बह्मणि संस्थितम् ।
नानात्वदर्शनाच्छुद्धस्तवस्तच निचर्तं ते ।११४६
ततस्तापत्रयाद् भीतो कपाथों हि निरंजनः ।
आतंदं बह्मणः प्राप्य न विमेषि कुश्चन् ।।१४६
कीत्यंते च पुनः सम्में बह्मणोऽन्यस्य पूर्णवत् ।
विर्थते च पुनः समों बह्मणोऽन्यस्य पूर्णवत् ।

कीरयेरी च पुन: सक्तें बह्याणोऽन्यस्य पूर्णवत् ।

कीरयेरी जनतरकात्र सक्तें विकास विकास: इंश्वें विकास विकास कर्ते क्षियेर विकास कर्ते क्षिये क्ष्ये क्षिये क्ष्ये क्षिये क्षये क्षिये क्

है। इसमें जगत की सृष्टि-प्रकव और विकिया का कीर्रोन किया जाता

प्रवृत्तेयश्च भूतानां प्रस्तानां फलानि च । कीरवंरो ऋषिवगंस्य सर्गः पापप्रवासनः ॥१४८ प्रादुर्भावो वसिष्ठस्य सक्तेर्जन्म तथैव च ।

सीदासास्थिप्रहुआस्य विश्वामित्रकृतोन 📲 ॥१४६ पराशरस्य चोरपत्तिरदृश्यत्याः 💳 विमोः। संजज्ञे पितृकन्याया व्यासभ्यापि महामुनिः ।।१५० शुकस्य च तथा जन्म सह पुत्रस्य धीमतः । पराज्ञरस्य प्रद्वेशो निश्वामित्रऋषि प्रति ॥१५१ श्रसिष्ठसंभृतिओक्नेविश्वामित्रशियांसया । देशेन विधिना विप्र विश्वामित्रहितंबिषा ॥११२ संतामहेतोषिधुना गीर्णस्कंधेन धीमता। एकं वेद' चतुच्याद' चतुद्धां पुनरीश्वरः ।११४३ तथा विभेद भगवान् व्यासः शावद्विप्रहात् । तस्य शिष्यप्रशिष्येश्च 📰 वेदायुक्तः कृताः ॥१५४ सूतगर्णों की प्रवृत्तियां और प्रसूत भूतों के फल कहे जाते हैं। जुलियों विस्तृदाय के पाणों व्यान कर देने व्यास सर्व कहा व्यास है। ।१४८। वसिष्ठ मुनि का प्रादुर्याय और सक्ति 🚃 🗯 उसी 🗯 से बस-लाया गया है। विश्वामित्र के द्वारा किया हुआ 📺 श्रीदान 🕮 अस्थियों 📖 प्रहण 📖 गया है ।१४६। बहुस्वस्ती में विमु परागर की उत्पत्ति कही गयी 📗 । अपने पिता की कन्या के उदर 🖿 महामुनि व्यासदेव ने जन्म प्रहण किया था । १५०। भीमान् सह पुत्र सुक्देव मुनि का 📖 कहा गया है। परासर ऋषि 📰 विश्वामित्र मुनि को प्रति प्रकृष्ट विद्वेष होता 📱।१५१। विश्वाभित्र भूमि की हिंसा 🔣 इण्छा 🖩 वन्ति की वसिक्ष संभूति 🛤 कथन 📲 वित्र विस्वामित 🗎 हित की इच्छा वाने देव विद्याता ने ऐसा किया 🚃 ।१४२। तिभू बुद्धिमान् गीर्णं स्कश्य ने सन्तान के हेटु 🖩 एक वेद 🖩 चार वाद किये 🖥 और फिर ईश्वर ने चार प्रकार से किया था।१५३। मगवाच् शिव 🖿 अनुबह 🖥 भगवामु व्याखदेव ने उसी मौति भेद किया या। उस वेद 🖩 शिष्मों और प्रविष्टों ने नेद की नयुत साखारें की की ।१५४। प्रयोगे प्रह्वला नैवे 🚃 📠 स्वयंभुवा । पृष्टवस्तो विशिष्टास्ते मुनवो धर्मकाक्षिणः ॥१५५

54 . देशं पुष्यमभीप्सतो विश्वना सहितेषिणा । सुनामं दिव्यरूपानं सप्तानं जुमशंसनम् ॥११६ भानौपम्यमिदं चक्षं वर्त्तभानमतंद्रिताः । पुष्ठतो यात निवतास्ततः प्राप्स्यच पादितम् ॥१५७ 🦡 गच्छतस्तस्य चक्रस्य वश्र नेमिकिशीर्यते । पुष्यः स देणो मंतन्यः प्रस्युवाच तदा प्रमुः १११६८ उत्तवा श्रेषम्पीनसर्वातदृश्यस्यमुपागमम् । मंगा गर्भ यवाहारा नैमिधेबास्तबंब च ॥१५६

इंगिरे चैव सचेव युनयो निमणे तदा ॥१६०

मृते गरद्वति तथा तस्य चोत्थापनं कृतम् । ऋषयो नैमिनेयाअ दयया परवा युकाः ॥१६१

ययोग में प्रस्थला नहीं है जैसा कि स्थयम्बू ने देखा है। बसे की भाकांका रखने वाले उन विकिष्ट मुनियों ने पूछा या ।१४४१ जो कि पुन्य वैश की इच्छा रखने वाले के और विश्व उनके दित की सामा रखने वाले

में । जुनाम-विश्वरूप और जामा से युक्त-तात अपूर्वे वाला और सुप की बताने बाला 🖿 ।१५६। बहु उपमा 📕 रहित बर्तमान 👅 वा । पीछे से असम्बद्ध होकर नियत ने गमन करें किर वाटित की प्राप्त हो जायेंने ।१५७। र्गमन करते 🎆 उस 🚥 की जहाँ पर ही नेत्रि विजीर्ग हो। जाती है--कस

समय में प्रभु ने यही बक्षर दिया कर कि कक्षी देश की पुष्पमत चाहिए।१३अ इत रीति से तम सब महिन्यों के कहमार वे अहत्य हो गये ने ा गक्ता के गर्म !! के नै निकेय वर्षों mi जहार करने वासे रहे ने 1१५६।' में नैभिय में भुतियों ने 📉 हारा 🚾 मी वी 19वंश

अरद्वाम् के 🚃 हो जाने पर उसका उत्पादन किया 📖 । वे तैनिवेद श्रृषि गतापरभरविक बना से समन्विताचे ११६१। नि:सीमां गामिमा कृत्वा कुव्नं राजानमाहरत्।

प्रीति चैव क्रताविष्य राजानं विधिवसदा ॥१६२ अंतः सर्गेगतः 🖍 रः स्वर्भानुरसुरो हरू 🚛 दुते राजनि राजानु महते मुनयस्तवः ॥१६३

कृत्व-समुहत्त्वः ] गंधर्वरक्षितं दृष्ट्वाः कसापग्रामकेतनम् । सन्तिपातः पुनस्तस्य तचा यज्ञे महर्षिभिः ॥१६४ हष्ट्वा हिरण्ययं सर्वे विवादस्तस्य तैरभूत् । तदा वै नैमिशेयाना सने द्वायसमाधिक ।।१६४ तथा विवयमानैऋ यदुः संस्थापितक्य सैः । जनयित्वा त्वरच्यं वै यदुपुत्रमयायुतम् ॥१६६ समापवित्वा शस्त्रत्रं वायुं ते पयु पासत । इति क्रत्यसमुद्देशः पुराणांगोपवर्षितः ध१६७ अनेनानुक्रमेजैव पुराणं संप्रकाशते । पुषामर्थः सवासेन महामध्युपलक्ष्यते ।।१६८ 📰 भूमि को सीमा 🖩 रहित करके जन्होंने राजी कृष्ण 📰 असहरक किया था । उस समय में उन्होंने विधि के 🚃 श्रीति को प्रवर्कित किया था भौर प्रवका भगो-भौति धातिष्य की किया वा ।१६२। वन्तर से कूर और सब जनह जाने वाजे स्वर्थानु असुर ने हरण किया था। राजा के सीझ जाने पर मुनि राजा 🖩 ही योछे महित हो नये वे ११६४। कलाप प्राम केतन को गण्यकों के द्वारा सुरक्षित केनकर फिर उसका सन्निपात हुना या। उसी प्रकार 🛮 श्रम में महिष्यों ने वेका वा ।१६४। वहाँ पर सभी कुछ सुवर्षसम उन्होंने देखा था और उनका कसके साथ विवाद हुआ वा । 📖 अवसर दर नैमियेकों का वह सम (बज) बारह नवं 🚥 जा 🛍 बज में ।१६५। 📖 भौति परस्पर में विवाह करने वाले उन्होंने बहु को संस्थापित जिला आत. इसके अनंतर अमृत यह के पुत्रों वाने उस अरम्य को बाबा दिया का ११६६। या की परित्रमाति करके उन्होंने वाशुदेव की .............. की थी। सह-क्रत्यों का समृद्देश है जो पुराण के इस अंब में उपविश्व किया हमा है। ।१६७। इसी अमुक्रम से यह पुरान संप्रकालिस होता है सामा से सुन्धानर्थः होता 🛮 और इससे महान् भी जपनिष्ठत होता है । १६६। तस्मात्समासमुद्दिश्य वक्ष्यामि 📰 विस्तरम् । पादमाधमिवं सम्यन् मौंऽधौते विजितेद्वियः ॥१६६ तेनाधीतं पुराणं स्थात्सर्वं नास्त्यत्र समयः। यो विद्याच्चतुरो बेदान् सांगोपनिषदान् द्विषाः ॥१७०

 ब्रह्मान्ड पुराण [ \$e ]

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् । विभेत्यल्पश्रुताह्ये दो मामयं प्रहरिष्यति ॥१७१ अस्यसम्निममध्यायं साक्षात्त्रोक्तं स्वयंशुवा । नापदं प्राप्य मुस्येत यवेष्टां प्राप्तुयाद्यतिम् ॥१७२ वस्मात्पुरा ह्यभूच्चीतत्पुराचं तेन तत्स्मृतम् । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपार्षः प्रमुख्यते ॥१७३ अतश्य संक्षेपमिमं श्रृजुब्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणस्। संसर्गकालेऽपि करोति सर्ग संहारकाले च न

नास्ति मृथः॥१७४

इस कारन से समास का उद्देश्य करके बायको निस्तार से कहुँगा। जी अपनी इन्तियों पर विजय प्राप्त 📖 नेने वासा पुरुष इस आद्य 📖 का भगी-भौति 🖩 अध्ययम किया करता है ।१६६। उसने इस सम्पूर्ण पुराण का ही मानों 🚃 📺 कर जिया है-इसमें केनमात्र भी संसय नहीं 📗। द्विज-गणों। अञ्चों और उपनिषदों के सहित जिसने बारों वेदों का ज्ञान 📖 कर लिया है ।१७०। इतिहास पुराओं से वेथ को समुपन् हित करना वाहिए। जी बहुत ही कम पढ़ा लिखा पुरुष है उससे 🔤 भी भय खाता 🛮 कि यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा। १७१। सामात् स्ववस्थू ने स्वयं कहा है कि अध्याय 🖹 सम्यास करने बाला पुरुष कापदा को प्राप्त करके भी कभी मोह को प्राप्त नहीं हुआ। करता | और अपनी अभीड गति को प्राप्त कर लिया करता है। १७२। कारण वह है कि यह पुराम आचीन 📖 में हुआ था और उनने यह कहा 🖿 कि जो इसके निरुक्त जानता 🖥 वह सव के पार्थों से प्रमुक्त हो 🚃 🐂 है। १७३। इसलिए इसके संक्षेप का श्रवण करो । 📺 सम्पूर्ण पुरान सालात् भगवान् नारायम 🖿 ही स्वकप है। संसर्गकाल में भी सर्गकरता है और संहार 🖥 🚃 🖫 फिर नहीं होता 📕 । १७४।

## नैमिकार्वेदानं वर्णनम्

प्रत्यवोचन्युनः सूत्रमृष्यस्ते तपोक्षनाः । कुत्र सत्रं समभवत्ते वासदेशुतकर्मणाम् ॥१ कियन्तं चैव तत्कासं कवं च समवत्तंत ।
आचको पुराणं ■ कवं तत्सप्रमंजनः ।।२
आचको विस्तरेणैव परं कौत्हसं हि नः ।
इति संचोदितः सूतः प्रस्थुवाच शुमं वचः ।।३
शृणुध्वं यम ते धीरा मेनिरे सश्त्रगुत्तमम् ।
यावन्तं चाभवत्कासं यया च समवर्ततः ।।४
सिसृक्षमाणो विश्वं हि यजते विसृजत्पुरा ।
सत्रं हि तेऽतिपुच्यं च सहस्तपरिवत्सराज् ।।४
तपोशृह्यतेथैच बह्ना चैवाभवत्स्वयम् ।
इडाया यम परनीरवं शासिमः यम बुद्धिमान् ।।६
मृत्युश्चके महातेआस्तस्यम्मा महास्मनाम् ।
विश्वधावचोपिरे तम सहस्वपरिवत्सराज् ।।७

तपश्चयाँ 🖩 धन बासे उन ऋषियों ने भीसूतजी 🖥 फिर कहा था कि उन अबुभूत कर्नों 🖩 करने वालों 🖿 वह 📖 कहाँ पर हुआ था। ११ वह समय जिसमें 🖿 🖿 यजन हुआ 🔳 कितना 📖 और वह किस 📖 🖥 सम्पन्न हुआ था ? । बायुरेन 🖥 पुराण 🞹 किस रीति से कहा था ? ।२। जन्होंने बहुत बिस्तार 🖩 📖 इस पुराण का कथन किया था--इसमें हम सबके हुव्य में बढ़ा भारी कौतूहन हो रहा है। इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया 🖿 तो श्री सूतनी 🖥 परम जूभ वयन 🖥 उत्तर विद्या या ।३। हे मुनियो । आप सोग अवण कीजिए। अहाँ पर उन वीरों ने उस उसम सम 🔳 किया था। और जितने 🚃 पर्यस्त वह बहुर पर हुआ था और जिस रीति 🖩 हुआ था।४। इस विकास विक्य 📰 सूजन करने की इच्छा बासा यजन करता 🛮 सब पहिले विसुजन 👞 है। यह सत्र बस्यधिक पृष्य भय है जो कि एक सहस्र परिवरसरों 🚃 हुआ। 📺 🖂। जहाँ पर गृहपति का नह्या तप स्वयं ही हुआ 📖 और जिसमें परनीत्व इडा 📖 या और जहाँ बुक्रिमाम् शामित्र 🖿 🖎 उन महात् थात्माओं वाकों के 🖿 में महातेज वाले मृत्यु ने सब किया वा। सहस्र परिवत्सरी तक वहाँ पर देवगणी ने निवास किया 📰 🕃

भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीयेत ।

कर्मणा तेन विकारतं निवयं गुनिप्जित्य् ॥ द यत्र सा गोमती पुष्पा सिद्धणारणस्वितः । रोहिणी ससुता तत्र गोमती सामयत् क्षणाण् ॥ ६ व्यक्तिरुपेष्ठा समभवद्वसिष्ठस्य महारमनः । अस्त्रारयाः सुतायात्रावानमुत्तमतेजसः ॥ १० करमावपादो नृपतियेण अक्षण्य गत्तिनः । यत्र वैरं समभवदिष्णामिणणस्विष्ठयोः ॥ ११ अश्रमंत्यां समभवन्युत्रियेण पत्तावरः । पत्तभवो विस्वत्रस्य क्षण्या ज्ञाने ह्यवर्त्तवत् ॥ ११२ तत्र ते नैतिरे त्रीणं नीमणे बह्यवादिनः । नीमणं जित्ररे यस्मक्ष्तिपिषीयास्ततः स्मृताः ॥ १५६ तत्सभमभवत्तेषां समा द्वावण क्षीमतास् । पुक्रस्वसि विकाते प्रणासति वसुन्धराम् ॥ १४

अभग करते हुए असं चक्र की नेमि नहां पर जीने हो गयी थी। उस कमें से मुनियों के हारा समितित नेमिय विकास हुआ था। वा जहां परम पृथ्यमधी गांमती नवी है जो कि सिक्षों और चारणों के हारा सदा सेवित रहा करती है। वहां पर ससुता रोहिणी एक ही बालाम है जह गोंमती हो गयी थी। हा महास्मा बस्ति की निक्त ज्येष्टा हुई थी जो उत्तम तेज वाली जरुखती की मुक्त बा याना दान था। है। करमावपाद नृह और मित्र के सहित इन्हरेन ये जहां पर विश्वामित और विस्ति मुनि ब वैर हुआ था। है। जिस स्वत पर अहरवन्ती में परावर मुनि ने जन्म प्रहण किमा था। जिसके बान में विस्ति मुनि का पराध्य हुआ था। है। वहां पर जेनिय महा दादियों ने उस हैन को निमय माना था। क्योंकि वहां पर नेमिय प्रवास किया था अत्यान तथी है से सम नैमिय कहे गये थे। है। वह सन उन बुद्धिमानों का द्वादन वयों ब्वा हुआ व्यक्ति विक्रमी पुकरवा नृप इस बसुन्तरा पर बासन कर रहा था। हुआ

अष्टावश समुद्रस्य द्वीपानश्नन् पृरूरमाः । तुत्तोष नैव रत्नानां स्टोमास्टिति हि.नः सुद्रम् ॥१४० ।.

उर्वजी अकमे सं अ देवद्वअओदिसा 🛶 🤏 भाजहार **च तत्त्वत्रमुर्वे**च्या सह संवतः स१६६ तस्मिन्नरपती सन्ने नैमिनीयाः प्रचक्तिरे । यं गर्म सुषुवे गञ्जन पावकादीष्ततेत्रसम् ।।१७ त्तस्त्रयं पर्वेशे न्यस्तं हिर्श्यं समध्वतः। हिरण्यमं तरायको यजवाटं महारमनाम् ॥१८ विश्वकर्मा स्वयं देवो मावनो लोकभावनः । स प्रविश्य ततः सत्रे शेषामनिवरीजसाम् ॥१६ ऐप: पुरूरवा भेजे ता देश मुगयां चरन् । ..... ते इष्ट्या महवास्थये यज्ञकाठे हिरक्षयम् ॥२०... लोभेन हतनिज्ञानस्तदादातुमुपाक्रमत्। 🦠 🤻 नैमिषोयास्ततस्तस्य चुक्कुबुन् पति भृशम् १८२१ 🐭 🔑 जदठारह तमुद्र के हीयों का अभन करने हुए भी पुरुरवा जीभ से रामों 🖩 सम्तुष्ट न हुआ चा--ऐता हमने मुना है ।१५। देवपूर्तों के द्वारा प्रेरित हुई उर्वशी ने उसकी अपना पति बनाने की कामना की यी । उर्वेशी के साथ संगत होशार उसने उस सत्र का आहरण किया था ।१६। उस नर पति कै हीते पर नैमिजीयों ने सन्न किया 📖 । 📺 ने पायक से हीप्त तेज वाले जिस गर्म का प्रसद किया था। १७। उसके तुस्य पर्वत में व्यस्त किया हुआ हिरण्य (सुवर्ण) हो गया था । इसके अनन्तर उन महास्थाओं को हिरण्यय कर दिया 🖿 ।१८। सोकों को प्रसन्त करने वाने पुरम मानुक विश्वकर्मी स्वयं देव था। अन अपरिमित्त तेश वालीं 🖩 📖 🖩 फिर उसे विश्वकर्मी ने प्रवेश किया था। ऐड पुरूरवा ने जिकार करते हुए उस देश 🖿 सेवन किया था। उसने 🖿 देखा 📹 कि वह बज का स्वल एकदम सुवर्णमम है ती बसको महान् आरचर्म हुआ था।१६-२०। सोम के कारण उस राजा का 📖 शान 📖 हो गया 🖿 और उसने उसको न्दर्ग प्रहुण करने 🖿 उपक्रम किया था। तब क्षी भी नैभिकीय भुनिगण बहाँ पर के ने उस राजा पर बहुत क्रुंड हुए 🗏 ।२१। निजञ्जुश्वापि सं क्रुद्धाः कुश्चवज्ञै मैनीविषः । तपीनिष्ठास्य राजानं मुनयो देवचोदिताः ॥२२

कुशवार्यं विनिष्पिष्टः सं राजाः व्यवस्तित्तं स्वान्तं और्वसेयेस्ततस्तस्य युद्धं चकः नुपो भूवि ॥२३ नद्वपस्य महारमानं पितारं यं प्रचक्षते । स तेष्वयभृषेष्वेव धम्मैशीलो महीपितः ॥२४ आयुरायभवायाय यमस्मित् सत्रे नरोत्तमः । मान्तियित्या ॣ राजानं तथा अध्यविदस्तथा ॥२६ सत्रमारेभिरे कत्तुं पृथ्वीवत्सारममूर्तयः । वभूव सत्रे रोषां तु बह्यभयं महारमनाम् ॥२६ विश्वं सिमृक्तमाणानां प्रा विश्वसृजामित । वैद्यानसैः प्रियसचौर्वालिकस्यैमैरीचित्रः ॥२७ भजैरच मुनिमिजातं सूर्यवैश्वानरप्रभः । पितृवेवापसरः सिद्धैगैधवारगणार्वः ॥२० भजैरच मुनिमिजातं सूर्यवेश्वानरप्रभः ।

हारा प्रेरित । १२१ कुशाओं के थकों । विसकर उस राजा ने अपना शरीय त्याग विया था। उसके अनग्तर मूमि में उसके उवंशी । पूत्रों । साथ मूप ने मुझ किया था। १२३। नष्टुव के जिसको महात्या पिता कहते हैं। । ध्या भूमों । ही वह महीपति बहुत ही अमंत्रीस था। १४६ इस सब में वह नर्ष्ट-श्रेष्ठ सामुराम और जन्म । बहुत श्रेष्ठ था। उस समय में बहुत लोगों ने राजा को सालत किया था। १२६। जारम मूर्ति शासे उन्होंने पृथ्वी के । । सरने का श्रास्त किया था। १२६। जारम मूर्ति शासे उन्होंने पृथ्वी के । । ।

किया या क्यों कि के मुनिगन सपक्षया में किला रखने वाले और देश 🌉

दन मनीषियों ने बहुत कोश्वित होते हुए कुन 🖩 बजों से उसका इनन

षयं हुआ या ।२६। विश्व ■ मुजन करने की इण्छा वाले का प्राचीनकाल में विश्व ■ सच्टाओं की भाँति वैज्ञानस-प्रियसचा-वालचित्य-मरीचियों-अज और मुनिगण-पितृगण-देश-अप्सरा-सिद्ध-गन्धर्य-उरव और चारण के साथ वह सूर्य तथा वैश्वानर के समान प्रभा वाला हुआ या ।२०-२८।

भारतैः गुगुभे राजा देगैरिन्द्रसमी यथा । स्तोत्रशस्त्रगृहैदेवान्पितृ न्यिश्यद्य कर्मभिः ॥२६ आनर्षुःस्म ययाजाति गंधवदिन् यवाविधि । नैनिवास्थान वर्णनेथ ] [ रेथै आराधने स सस्मार कर्मान्तरेखु च ॥३०

जगुः सामानि गन्धवाँ ननृतुश्वाप्सरोगणाः । म्याजहुमु नयो वाचं चित्राक्षरपदा सुभाम् ॥३१ मन्त्रादि तत्र विद्वांसी जजपुश्च परस्परम् । बितंशायचनैश्भीय निजब्तुः प्रतिबादिनः ॥३२ ऋषयश्चीव विद्वासः शब्दार्थन्यायकोविदाः । . न तत्र हारितं किचिद्विविजुर्वहाराक्षसाः ॥३३ नैन यशहरा दैस्या नैन वाजमुखास्त्रिणः। प्रायश्चित्तं वरित्रं व्यान तत्र समजायतः । ३४ शक्तिप्रज्ञाक्रियायोगैनिधिराजीव्यनुष्टितः। एवं च ववृत्ते सत्रं द्वादशाव्यं मनीविणाम् ॥३५ भारतीयों के द्वारा राजा देवनकों से इन्द्र 🖷 समान जो भायुक्त हुआ था । शस्त्रीं-स्तोत्रों और नृहों से वेवनवीं का तथा वित्रय कर्मों 🖩 वितृतवीं 📖 और गम्धर्व आदि 📰 वानि के सनुसार विश्विपूर्वक किया करते थे। उसने भाराधना में और फिर अन्व कर्मी में स्मरण किया था ।२६-३०। गण्धवंगण सामवेद के मध्यों का वाल कर रहे वे परम जुम और विचित्र अझरों और पदों में युक्त वाणी का उच्चारण कर रहे 🖩 जो परम सुभ की ।६१। वहाँ पर विद्वाद लोग परस्पर में मन्त्रों 📰 जब करते 🖥 । प्रतिकावी गण वित्रकाबाद 🔣 वचनों के द्वारा निहतन कर रहे 🗏 ।३२। ऋषिगण और सक्दार्थ तथा न्याय के झाला वहाँ पर वे। वहां पर कुछ भी हारित नहीं 🔤 कीर ब्रह्मराक्षसों ने प्रवेश किया 📰 ।३३। दैत्यगण 📖 🖫 हरण करने वाशे नहीं 🖩 और वाजमुख अस्य वादि वे । प्राविश्वस और दरिद्रता वहीं पर नहीं थे।३४। शक्ति-प्रजा और क्रिका के योगों 🖩 बाहियों 🖩 विद्यि अनुष्ठित की गयी थी। इस रीति से वह यज मनीवियों 📰 बारह वर्ष पर्यन्त पृक्षि पुक्त हुआ 📰 ।३४।

ऋषीणां नैमिषीयाणां तदभूदिव विज्ञणः । वृद्धाचा ऋत्विजो वीरा ज्योतिष्टोमान् पृथक्पृथक् ॥३६ ा विकरे पृष्ठगमनाः सर्वानयुतदिक्षणान् । व्याप्यास्था समाप्तयक्षो यत्रास्ते वासुदेवं महाधिपम् ॥३७ पप्रच्छुरमितारमानं भवद्भियंदहं द्विजः ।

प्रकोदितः स्ववंशायं स च नानववीत्प्रमुः ।।३.० शिष्यः स्वयं मुदो दैवः सर्वं प्रत्यक्षहम्बन्नी ।

वणिमादिभिरद्यभिः सूक्ष्मैरंगैः समन्वितः ॥३६

तियंग्वाताविभिवंबें: सर्वास्त्रोकान्विमर्ति यः । सप्तरकन्या भूताः सामाः सर्वेतीयाजराजरात् ॥४०

विषयैर्मेहतो यस्य संस्थिताः सप्तसप्तकाः ।

व्यूहत्रयाणां सुतानां कुर्वेत् सत्रं महाबलः ॥४१

तेजसम्बन्धाप्युयानां दक्षातीह वदीरिणः।

प्राणाचा वृक्तयः पञ्च धारणानां स्ववृक्तिभिः ॥४२

श्रृषियों 🖿 जो कि नैमिबीय वे नह 📼 इन्ह के समान हुआ 📺 🥫 बुढाध-महस्त्रिज और बीर पीछे की बोर नमन करने वासे होते हुए ज्योति-

डोमों 🔤 पृथक् २ सबको अबूत विकाला वाले कर रहेथे। अही पर यश समाप्त हुआ या वहाँ पर महान् अधिप भनवान् वासुदेव से जो कि अमित आरमा नाने ने पूछा वा कि आपने मुख बाह्य को प्रेरित किया वा कि अपने बंग के जिए यह करो । और उन प्रमु ने उनसे अहा था ।३६-३०।

निष्य वर्गी देव स्वयंस्त्रुव विक्रो का विक्रा कि देवने का है और अणिमा जादि आठों सूच्य अफ़्रों विक्रमस्थित रहने हैं 1३६। जोकि तिसैग्वात आदि वर्षों से 🚃 जोकों 🖿 मरन किया करते 🛮 । सात स्कथ्यशाखाओं 🖥 पृत वे और विकरों से सर्वे तो का जराजर बुक्त ने जिसकें सदत् सस सप्तक संस्थित महाबल पूत तीनों ज्यूहों 🖿 सत्र 📰 रहा था।४०-४१। उपायों के नरीर सारी तेज का यहां पर भारज करता है। बारजाकों की प्राणाय पांच

बुक्तियां अपनी बृक्तियों 🖩 युक्त भी ।४२। पूर्णमाणः शरीराणां धारणं यस्य कुवेंसे । आकाशयोनिद्विगुषः शब्दस्पर्शतमन्दितः ॥४५ । वाचोरणिः समाख्याता जन्दकास्वविचक्तणैः । भारत्याः एकवणयाः सर्वान्ध्रुनीन्त्रह्मावयन्त्रितः ॥४४

ુ₹હ

PASHACI

पुराणभाः सुमनसः:पुराष्ट्राध्यययुक्तवाः ।

पुराणनियता विज्ञाः कथामकथद्विभुः ॥४५ एसत्सर्वः यथावृत्तमास्यानं - द्विजसत्तमाः ।

पुराणों के समाजय के बुक्त होकर जो पुराणों के प्रवचन करने में नियत व जनसे विभु ने कहा कही 🔳 ।४५१ हे दिजशेष्ठी । यह सब बादवान जैसा की हुआ या । ऋषियों का यह परच धर्मासम लोक तस्य है ।४६। प्राचीन काल में ब्रह्माची ने उत्तम ज्ञान पुराय 🏬 🖿 📺 वेबसाओं से और ब्रह्मियों के सभी अकार के पापों का मोचन करने 🚃 है 📖 : पूर्व विस्तार से और भागुपूर्वी अर्थाद्ःका रम्म शे वस्त तक 📶 ते 👭 अनुसम से बतलासना

सर्ग-वर्णवस्

कथ्यमानां मया चित्रां इह्ह्यां अतिसंगताम् ॥१

म्युणु तेषां कथा दिव्या सर्वेपापप्रमीचिनीम् ।

इमां धारवेत्रिस्यं मृजुवाद्वाप्यभीक्णशः ।

स्ववंशं धारणं कृत्वाः स्वर्गेक्षोके महीवते ।। २

विश्वतारा वाश्वनपञ्चाथवाव ते ययाब्रुतम् ।

कोत्यं मानं निधीकार्यं पूर्वेषां कीत्तिवर्द्धं नम् ।। ३००

ऋषीणां **च**्यरं जैतल्लो<del>कतस्</del>वमनुक्तमम् ॥४६ बहाणा यस्पुरा प्रोक्तं पुराणं ज्ञाममुत्तमम् ।

देवतानीमृषीणांः चासर्वपापन्नमोचनम् ॥४७

विस्तरेणानुपूर्व्याः चःतस्य वक्यस्यनुक्रमम् ॥४८

जिसका गरीरों का धारण को पूर्वमाण होता हुना 📖 है। जिसकी योनि है वह द्विगुण है और : ma तथा स्पर्त समन्वितः।४३। प्रका

शास्त्र अर्थात् व्याकरण के विदा*रों* के हारा वाबोरणि कही गर्मी है। परम नम्र और मधुर बाबी ते सभी मुनिगर्गों को आनस्तित करते हुए ही ऐसा किया या। ४४। सुन्दर मन शके को पुराओं के जाता ये उन्होंने

धन्यं यसस्यमायुष्यं स्थम्यं सम्भग्ने हा ।
भीतं नं स्थिरकीर्तीनां सर्वेषां पुत्रमकर्मणाम् ॥४
यस्मात्कल्पायते कल्पः समग्रं मृष्ये मृषिः ।
तस्मे हिरण्यगर्माय पुरुषायेक्षराय च ॥१
अजाय प्रयमायेव वरिष्ठाय प्रजाकृषे ।
सहाणे लोकतन्त्राय नगस्कृत्य स्वयंभुवे ॥६
महदावं विशेषांतं सर्वेरूप्यं सलक्षणम् ।
पञ्चप्रमाणं षद्धांतः पुरुषाधिष्ठितं च यत् ॥७
औ सत्यो ने कहा—सगस्त पार्थे का प्रशोपन कर वेने वाली

भी सूतजो ने कहा-समस्त पापों का प्रभोचन कर वेने वाली उनकी परम विश्व कवा का आप अब श्रवण की जिए जो कि मेरे हारा कही जा रही है। यह कथा बहुत ही विषित्र है और श्रृति 🗏 संमत है। इसका प्रमुद अर्थ की है ।१। जो पुरुष इस कथा को नित्य क्षारण किया करता है और बारम्बार इतका अवन किया करता है 📰 अपने वंज को बारण करके अन्त में स्थर्गलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता 📳 🖂 जिस 🚃 🖫 हुआ 📗 और वैसा सुना गया है जो यह पंच विका तारा है। ज्ञान जात करने के जिए कीर्तित किया हुआ यह पूर्व में होने शामों की कीर्ति का बढ़ाने शाला है ।३। यह परम धन्यपन देने नाला - जानु के बढ़ाने बाजा-स्वर्गलीत 📖 कराने भीर सन् भीं का नासक है। स्थिए कीर्ति से युक्त-पुष्य कर्मों वाले सबका की संग करना इन उपयुक्त सभी के देने बाबर होता 🖁 ।४। जिसके करन भी करन का रूप धारण किया करता है और सम्पूर्ण गुन्ति के लिए भी सुन्ति है उन पुरुषों 🖩 स्थामी हिरण्यनर्ज के लिए जो अजनता है—सबसे प्रथम है—सबमें परमधेष्ठ 🛘 और प्रजाओं का सुजन करने वाले 🖥 उन लोह तन्त्र स्वयम्भू बह्याओं के सिए नमस्कार है। ४-६। जो महत् का वादि 🗏 होने वाला है, जो निरोध के अन्त बाना है जो बैक्ष्य से मुक्त है-जो बासा है-जो पांच प्रचानों 🗯 है-जो बद बान्स है और पुरुवाधिष्ठित है ।जा

वासंयमास्त्रवच्यामि वृतसर्गमनुत्तमम् । बव्यक्ते कारणं यशन्तिस्यं सदसदात्मकम् ॥द प्रधानं प्रकृति चैव यमाहुस्तस्यवितकाः॥ गन्धस्परसहींनं जन्दस्पन्नीयविज्ञतम् ।।

थगचोनिम्महाभूतं परं बहा सनातनम् ।

विग्रहं सर्वभूतानामन्यक्तमभविक्तलं ।।१०

अनार्धतमजं नूक्यं त्रिनुषं प्रमधोप्ययम् ।

नसीप्रतिकमजे यं बहा यत्सदसत्परम् ।।११

तस्यात्मना सर्वमिदं व्याप्तमासीक्तमोमयम् ।

गुणसाम्ये तदा तस्मिन्नविभातं तमोमयम् ।।१२

सर्वभाने प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाविद्वितस्य चै ।

गुणभावाद्भासमाने महातत्वं वभूच ■ ।।१३

स्थाप्रभो सहानग्रे कव्यक्ति म समावृद्धः ।

सर्वप्रिको महानग्रे सर्वभानप्रकाणकः ।।१४

इस परमोलम भूतों के सर्ग 🥅 शंवम 👭 आरम्म करने में बतका-काँगा । जो अञ्चल कारण 🖺 बह जिल्ल है और असको स्वरूप सन् एवं जगद दोनों ही प्रकार 🔤 है।दा तस्वों 🚃 विश्लव करने वाले विचारक लोग उस च्यान्यक को प्रधान तथा प्रकृति 🛗 करते 🖁 जो कि गन्ध-रूपमें जीर रस से रहित है तथा मध्य में भी विवर्णिय हैं। है। 📖 सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति स्वात, महाभूत सतातन परबहा तवा समस्त भूतों का विषद्व निविचत कप ते 📖 हो गया वा ११०। जादि जीर 📖 ते रहित जवस्मा, सूक्ष्म 📖 वाका सस्य-रच और नम-इम तीन बुजों 🖩 युक्त अवति विवृत्तात्मक, सबका 🚃 भी यह है जो असाम्प्रतिक, न बानने 🖩 कोच्य, सत् और असत् 🚃 बाका, पर बहा है। जो सभी भूतों 🖿 निवह 🛚 वही 🚃 हो 🗯 है। ।११। उसी को आरमा से यह सम्पूर्ण विक्य क्यास है 📰 🖩 परिपूर्ण 📑 । उस में उस गुजों (तीसों नुजों) के साध्य होने पर यह तमोमय विभात नहीं होता है।११। जब मुजन 📖 समय होता 🖥 उस करत में क्षेत्र के झता। 🔳 द्वारा अधिष्ठित 🚃 🔳 गुर्जों के 🚃 📗 भासनान होने पर यह महा-तत्व होगया वा ११३। जाने वह सूक्ष रूप नाना महान् अव्यक्त से समावृत था। सत्य गुण की अधिकता से युक्त महाचू केवल शत्य का ही प्रकाश करने बासा-का ११४।

सत्वान्महान्स विज्ञेय एकस्त्रत्कारणः स्मृतः।

लिंगमार्च समुत्पन्नं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं म**ह**त् ॥१४ संकल्पोऽध्यवसायम्य तस्य वृत्तिद्वयं स्मृतम् । महासृष्टि च कुरुते बीतमानः सिसृक्षया ॥१६ धर्मादीनि 🔳 भूतानि नोवतस्वार्यहेतवः । मनो महात्मनि बहु दुर्बु दिख्यातिरीश्वरात् ॥१७ प्रशासंधित्रच सर्वंस्वं संख्यायतनरश्मिभः। मनुते सर्वभूताना तस्माच्येष्टफनो विभुः ॥१८ भोक्ता त्राता विशक्तात्मा वर्त्तनं 🚃 उच्यते । तत्वानां संप्रहे वस्मान्महांच्य परिमाणतः ॥१६ शेषेभ्यो गुणतस्वेभ्यो महानिव तनुः स्मृतः । विभक्तिमानं मनुते विभागं मन्यतेऽपि वा ॥२० पुरवी भोगसंबंधालेन चासी संति स्मृतः। <u>ेबुहस्काद्र 'हंशस्वाच्य भावामामिकलाश्रयात् ।।२१</u>

ाया है जिन्हा विश्विष्ठित महत् केवल सिङ्ग्रही समुस्पन्न हुआ था।१५।

ससकी छैं प्रकार की कृष्णि बतायी नयी है —एक तो सकूरए और दूसरी सृत्ति जड्यवनाय है। सूत्रन करने की क्षाता से बीतवान यह इस महती सृष्टि की दिया करता है।१६। और समें नादि चून सोकतरवार्थ के हेतु हैं।

महान् भारमा में मन हो बहा है और ईवकर से इसकी पुतृ कि यह ब्याति है।

1961 संख्यामन रिवनयों से मा भूतों की सा सन्धि सर्वस्य स्थान ।

इस कारण से विशु घेटा के साम होता है। १८० भोक्ता (मोमने बाला)

परिवाण करने वाला-विश्वनत आस्था बाला बरतने वाला जो है वही स

कहा जाता है। जिसमें तत्नों ■ संग्रह में है और परिणाम से महान है।१६। शेष जो गुणों ■ तत्व ■ उनके महान की ही भांति तनु कहा गया ■। विभक्ति स युक्त को मन्तता ■ अववा विभाग को ■ ■ है।२०। यह पुरुष

उसके द्वारा अविद् भारीर के द्वारा भोगों का होने से सत् में कहा गया है। मृहत् होने से और वृहणत्व होने से और भावों का पूर्ण होने से पैदा होता है। २१। सर्गः वर्णनः ः ]ू

यस्माद्गृं हयत भावान् बह्या तेन निरुच्यते ।

वापूरयित यस्माच्य सर्वान् देहाननुष्रहैः ॥२२

बुध्यते पुरुषश्चात्र सर्वान् भावान्पृयक् पृथक् ।

तस्मिस्तु कार्येकरणं संसिद्धं ब्रह्मणः पुरा ॥२३

प्राकृतं देवि वर्तं भा क्षेत्रश्चो ब्रह्मसंमितः ।

स श्री शरीरी प्रवमः पुरा पुरुष उच्यते ॥२४

वादिकत्ती स भूतामां बह्माग्ने समवित्तिमाम् ॥२६

हिरण्यगर्भः सोऽण्डेऽस्मिन्प्रादुर्ण् तश्चतुर्णुं वः ।

सर्गे च प्रतिसर्गे च क्षेत्रश्चे स्वान् समितः ॥२६

करणैः सह पुण्छते प्रस्थाहारैस्त्यजंति च ।

प्रजंते च पुनवहास्ते समाहारसंखिषु ॥२७

हिरण्ययस्तु यो मेस्स्तस्योद्धतुं मंहारमनः ।

गर्तोदकं संबुदास्तु हरेगुम्पापि पञ्चताः ॥२६

विसर्गे भावों स्व हुंहण करना है उसी वे बह्या—इस नाम से कहा

जिससे भावों ा बुहेण करना है उसी से बहुां —इस नाम से नहां जाबा करता है। और जिस कारण से व्याच्या देवों को अनुप्रहों के द्वारा आपूरित करता है। १२। बहुर पर पुरुष सब भावों को पृथक् पृथक् जानता

है। उसमें तो पहले बढ़ा 📖 कार्व और करन से सिद्ध हुआ 🖁 ।२३। ई देनि ।

मुझको आहत ससझकर बतलावा करो। जो केनश है वह प्रश्ना में समित है। जा गरीर धारी निश्चय ही पहिले पुश्च कहा व्यास करता है।२४। ब्रश्ना के आगे समवर्ती भूतों का क्या आदि कर्ता वि ।२५। वह हिरम्यगर्भ इस अपद में कार मुखों वाचा प्रादुक्त हुआ चार। सर्थ और प्रतिसर्ग में केनश

संभित है ।२६। करणों में साथ पूछते में और मत्याहारों से त्याग करते कौर ने पुनः समाहार सन्धियों में देहीं मा सेवन करते हैं ।२७। हिरण्यय जो येव गिवि है उस महान आत्मा वासे के नत्तींदक का उद्धार करने के लिये संबुद पञ्जला मा भी हरण करते हैं ।२०।

यस्मिन्तं इमे लोकाः सप्त व संप्रतिष्ठिताः । पृथियी सप्तभिद्विषिः समुद्रैः सङ् सप्तभिः ॥२६ पर्वतेः सुमहद्गिष्टं नदीनिश्च सहस्रशः । अन्तः स्यस्य त्विमे सोका व तिवस्यमिदं जयत् ॥३० चन्द्रादित्यो सनक्षत्रो संग्रहः सह वायुना ।
लोकालोक च यत् किचिदण्डे तिस्मन्त्रतिष्टितम् ॥३१
आपो दशगुणे नैन ते जसा बाह्यतो वृताः ।
तेजो दशगुणेनैव बाह्यतो वायुना वृत्तम् ॥३२
वायुर्दशगुणेनैव बाह्यतो नभसा वृतः ।
आकाशमावृतं सबं बहिभूं तादिना तथा ॥३३
भूतादिमंह्रता चैव प्रधानेनावृत्तो महाम् ।
एभिरावरणेर्ड सप्तिभः प्राकृतेवृंतम् ॥३४
१०७या वृत्य चान्योन्दमरणे प्रकृतयः स्थिताः ।

प्रसर्गकाले स्थितका च प्रसंतक्ष्य परस्परम् । ११ ६ जिस अन् है ये साल लोक संकितिकित है । इनमें पृथिनी है जो साल हीपों से बीर साल समुद्रों से बुक्त हैं इस पृथ्वे हैं वहान पर्वत है और सहलों निया भी विद्यमान है। अन्दर स्थित इसके ये सब लोक हैं और अन्दर में रहने विद्य में यह जमत रहता है। २६-६०। समस्त नक्षणों के साथ चन्द्रमा और सूर्य है स्था वायु के साथ संबंध है। और लोकालोक है। जो कुछ मी है। यह सब हा हा हा प्रितिकित है अर्थात् विद्यमान रहा करता है। ३१। हा नुने तथ के साथ वाहिर को जोर जन बाबुत रहते हैं। इस पृथित वायु के हारा हा तेज भी बाबुत रहता है। ३२। दश पुने तथ (आकात) है हा वायु मृत रहता है जोक वाहिर को जार है। फिर हा सम्पूर्ण वाहिर भूतादि है जोन महान सम्पूर्ण वाहिर भूतादि है जोन हा । ३३। मृतादिक महान है समावृत है और महान प्रवान है हा रा यह अपह स्थान है हा रा तह है। ३४। एक दूसरे के हा में परस्पर है इन्हा से मानूत प्रकृतिका किया है और प्रसर्ग के अर्थात् असुवन के समय में स्थित होकर परस्पर में प्रसन किया करती हैं। ३४। एक दूसरे के हा में परस्पर है समय में स्थित होकर परस्पर में प्रसन किया करती हैं। ३४।

एवं परस्प**देश्नेव धारयं**ति परस्परम् । आधाराधेयभाषेन विकारास्ते विकारिषु ॥३६ अव्यक्तः क्षेत्रजित्युक्तः ब्रह्म क्षेत्रज्ञभुच्यते । इत्येवं प्राकृतः सर्गः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः ॥३७ अबुद्धिपूर्वः प्रथमः प्रादुर्भू तस्तिष्ठिद्ययः ।

एतद्धिरण्यगर्भस्य जन्म यो वेत्ति तस्त्रतः ।

आयुष्मान्कीतिमान्धन्यः प्रज्ञावांश्य न संग्रयः ।।३८
दस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे को धारण किया करते हैं । ■
विकार वालों ■ आधार और आग्नेय के ■ ■ वे सब विकार होते ■ ।

३६। इस अव्यक्त को हो क्षेत्र कहा ■ ■ और बहा दिनत कहा ■

करता है । इस रिति से मह प्राकृत सर्ग ■ और वह क्षेत्रज्ञ से अधिकित होता है । इस रिति से मह प्राकृत सर्ग ■ और वह क्षेत्रज्ञ से अधिकित होता है । इस रिति से मह प्राकृत सर्ग ■ जानता है जह आयु वाला-कीर्ति से समियत-धन्य और प्रजा वाला होता है — इसमें लेशमात्र भी संगम नहीं ■ ।६व।

## ।। स्रोक--धर्मन (१) ॥

सूत जनाच---आस्मन्यवस्थिते व्यक्ते विकारे प्रतिसंहते। साधम्येण।वतिब्ठेते प्रधानपुरुषी तथा ।।१ तमः सस्यगुणावेती समस्वेम व्यवस्थिती । अनुद्रिक्तावनुचरौ तेन श्रोक्ती परस्परम् ॥२ गुणसाम्ये सयो श्रेय आधिनये सृष्टिरुच्यते । सरववृत्नी स्थितिरभृद् ध्रुवं रश्रक्षिकास्थितम् ॥३ यवा तमसि सत्त्वं च रजोप्यनुगतं स्थितम्। रजः प्रवर्तक तच्च बीजेध्विव 🚃 जलम् ॥४ गुणा वैषम्यमासाद्य त्रसंगेन प्रतिष्ठिताः । गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यस्त्रयो ज्ञेया हि सादरे ॥५ शाश्वताः परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः । सर्च विष्णु रजो बह्या तेथा रहः प्रजापत्तिः ॥६ रजः प्रकाशको विष्णु ब्रह्मऋष्टुत्यमाप्नुयस्त् । जायते च यतश्चित्रा लोकसृष्टिनंही वस: ॥७

श्रीसूतजी ने कहा -- स्वक्त के बारका में ववस्थित होते पर बीर विकार के प्रति सहत हो जाने पर उस समय में प्रधान और पुरुष सहक्रमेंता के साथ अवस्थित हुआ करते हैं ।११ तमोनुष और सत्वगुण में दोनों 🚃 धे व्यवस्थित हुआ करते हैं। उसके 📰 ये उद्घेक्त नहीं होते 📘 और परस्पर से उसके अनुगामी रहा करते हैं।२। जब इन गुणों की 📖 होती है तो उस समय में 📖 जान लेना चाहिए और अब इनमें किसी भी अधि-अर्थात् परस्पर में विधमता होती है तो 📖 🛶 में सृष्टि कही जाया करती 📗 सत्व की वृद्धि में स्थिति हुई थी और ध्रुव पद्म शिक्षा में होता है और वह बीजों में जल के ही समान प्रवर्त के होता है।४। ये गुण विवयता की दशा को प्राप्त करके प्रसङ्घ से प्रतिष्ठित होते हैं। गुणों के क्षोंक्यमाण होने से वितीनों गुष बढ़े बादर में जानने के योग्य होते हैं।।। ये सारवल अर्थात् नित्य रहने वाले हैं-परमग्र्ध है-सबकी आरमा 📗 और शरीरबारी है। सत्वन् व विष्णु है—रकोन् व प्रवापति बहु। 🛮 भीष तमीगुण सालात् व्य देव हैं ।६। रजानुन के प्रकाशक विष्णु बह्या के सहा होने की अवस्था को प्राप्त किया करते हैं। जिस महाद भीज वाले 🖩 पह विचित्र प्रकार की सृष्टि समुत्यम्न हुआ करती है 101

तमः प्रकाशको विष्णुः कालस्वेस व्यवस्थितः । सरनप्रकाशको विष्णुः स्थितिस्वेन व्यवस्थितः ॥**८** एत एव त्रयौ लोका एत एव त्रयो गुणाः। एत एक त्रयो वेदाः एत एव त्रयोऽन्तयः ।। ६ परस्परान्वया ह्ये ते परस्परमनुषताः । परस्परेण वर्तते प्रस्वति परस्परम् ॥१० अन्योन्यं मिथुनं हा हो अन्योन्यमुपजीविनः। क्षणं वियोगो न ह्यांचां च स्थलंति परस्परम् ॥११ प्रधानगुणवंषम्यास्सर्गकाले प्रवर्त्तते । अहष्टाऽधिष्ठितास्पूर्वे कस्मात्सदसदास्मकान् ॥१२-ब्रह्मा बुद्धित्वविश्वनं युगपत्संबभूव 🔳 । तस्मात्तमौच्यक्तमयं क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञकः ॥१३

अर्थों के तत्त्वों ■ ज्ञाताः होगा।४८। वह अपने पितरों के गौरव ■ सुसमन्त्रित होगा और महान यत्न से परम घोर तप करके विश्वय ही स्वर्गसे यहाँ पर पङ्गाको मावेगा।४६।

तदंभसा पानितेषु तेषां गाश्रास्थिभसमसु ।
प्राप्तुवंति गाँत स्वर्गे भवतः पितरोऽखिला ॥१०
सवेति तस्या माहात्म्यं नंगाया नृपनन्दन ।
भागीरथीनि लोकेऽस्मिन्सा विख्यातिभुपेध्यति ॥११
यत्तोयप्लावितेष्वस्थिभस्मलोमनखेष्वपि ।
मिरयादपि संयाति देही स्वर्थोकमक्षयम् ॥१२२
तस्मास्थं गच्छ भद्रं ते न गोकं कर्त्तुं महंसि ।
पितामहास वंबैनमध्यं संप्रतिपादम ॥१३३
पैतिनित्थाणततः प्रणम्य तं भक्तमा तथेत्युक्त्वा महामतिः ।
यसौ तैनाम्यनुजातः साकेतनगरं प्रति ॥१४४

सगरं स समासाच तं प्रणम्य यथाकमम् । न्यवेदयञ्च कृतांतं मुनेस्तेषां तथास्मनः ॥५५ प्रदेशे तुरगं चापि समानीतं प्रयत्नतः ।

अतः परमनुष्ठेयमन्त्रवीरिक मयेति च ॥१६

वित पादनी बक्ना के पुनीस जल बिन सबके गात्र-अस्य बीर कि के पिवृत्त हो जाने पर वे सबस्त कापके पितृत्तण स्वर्ग में गति को प्राप्त करें वे १६०। हे नृपनन्दन कि गक्ना का माहातम्य ही ऐसा अद्भृत है। राजा मगीरम के द्वारा यहाँ साने से इस सोक में उसका कि भागीरमी प्रसिद्ध होया। १६१। गङ्गा का बड़ा अद्भृत भाहातम्य होता है कि उसके जल में किसी भी प्राणी की अस्थि-भस्य-नख आदि कोई भी माग जब प्लावित हो जाता है तो वह प्राणी नरक की यातनाओं से भी मुक्त होकर कि जाता है तो वह प्राणी नरक की यातनाओं से भी मुक्त होकर की जहां का जावा है जो वह प्राणी नरक की यातनाओं से भी मुक्त होकर की जहां करना के जाइए—आपका कल्याम होना—आपका कुछ भी शोक नहीं करना माहिए। अपने पितासह को यह वस्त ने अस्वर दे दो १६३। जीमिन मृति

एकधा स दिवा चैत्र त्रिधा च बहुवा पुनः।

योगीस्यरः शरीराणि करोति विकरोति च ॥२१

वह प्रवम ही जरीर वा जो कि धारणस्य से व्यवस्थित वा। यहाँ पर बनुपम आन 🖩 और वैशाय से सप्तति था। इसके अध्यक्तता के लिए उस मन से वह जो-को भी इच्छा करता वा वही करता वा क्योंकि इसके तीओं गुण 📖 में किये हुए ने जीर धान से ने एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले वे ११६-१६। चतुर्भुं व ब्रह्मात्व को प्राप्त किया वा और 📖 करनेवाले पुरुष हुए। इस प्रकार से स्वयम्मू की हो ये तीन व्यवस्थाएँ भी ।१७। ब्रह्मत्व की यक्षा में सब रकोन् न है और काल की manual में रबोन् ग और तमी-गुण होता 🛮 । अब पुरुष की बना 🖿 यह होते 📲 तो तत्वगुण के युक्त होते हैं। इस प्रकार से 'स्वयम्भू में गुणों की बृत्ति होती है ।१८। अब बहुत की 🚃 🖥 यह रहते हैं तो यह मोकों का सुजन किया करते हैं। 📖 काल का स्वक्य धारण किया करते हैं तो उन सभी सोकों का 🚃 करते हैं। जब केवल पुष्प की बता में होते 🖁 तो यह उदासीन रहते हैं। ऐसे स्वमन्भू की ही ये यीन मिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हुआ करशी हैं ।१६। ब्रह्मा व्यास के दसरें के समान ने नों बाले होते 📗 और काम का 📖 उनका स्वक्य होता 📗 तो अञ्जन के समान कृष्ण क्ष्में होता है। 🛲 उदासीन पूरव 🔣 रूप में होते 📗 ती यह परमात्मा के स्थरूप से पुष्करीकाश होते 📱 (२०) एक प्रकार से---वो प्रकार से---तीन प्रकार से फिर बहुत 🚃 से योगीश्वर प्रभू शनेक **मरीरों को া करते 📱 और बदलते रहा करते हैं** 1२१।

नामाकृतिकियाकपमाश्रयंति स्वलीसया ।

पिश्वा यद्वतंते लोके तस्यादित्रमुण उच्यते ॥२२

चतुद्धां प्रविधकतत्वाच्यतुद्ध्यूं हः प्रकीत्तितः ।

यदा मेते तदास्राते यद्भकते विषयाग्त्रमुः ॥२३

यत्स्वस्याः सततं चायस्तस्मादात्मा निरुव्यते ।

ऋषिः सर्वगतञ्चात्र शरीरे सोऽभ्ययात्प्रभुः ॥२४

स्वामी सर्वस्य यस्तर्व विष्णुः सर्वप्रवेशनात् ।

भगवानप्रसद्धावान्नांशो नागस्थसंश्रवात् ॥२१

परमः संप्रहृष्टत्वाह् वतादोशिति स्मृतिः ।

सर्वज्ञः सर्वेविज्ञानात्सर्वः सर्वे यतस्ततः ॥२६ नराणां स्वापनं ब्रह्मा तस्मान्नाशयणः स्मृतः । त्रिधा विभज्य चारमानं सकसः संप्रवर्तं है ॥२७ सुजते ग्रसते चैव पास्यते च त्रिभिः स्वयम् ।

सोऽग्रे हिरण्यगर्भः सन् ादुर्भूतः स्वयं भुः ॥२०

अनेक क्रिया-जाकार और 📖 का जानव प्रतृत किया करते 📗 और यह 🖿 अपनी ही सीसा से करते रहा करते हैं। सीक में यह तीन अकार वाले होकर रहते 🛮 इसी कारण के इनको निगुण कहा जाता है ।२२। चार प्रकार से प्रविधनत होने से यह चतुन्यू ह कहा गया है। जिस समय में यह शयन किया करते 📗 🖿 समय में बहु अर्घन्त होते हैं प्रभु विषयों का भीग किया करते हैं। २३। जो स्वश्य होते हैं तब निरम्तर भाष होता है। इसी से भारमा कहा जाता है और अहबि इसमें सबैगत है। 🏢 शरीर 🖩 बाते हैं ।२४। भनवान् विक्यु सबके स्वामी हैं क्योंकि विक्यु का सभी में प्रवेश होता है। मगवान् अप्रसद्भावछं नाव 🛮 और नाग का संध्य महीं होता है। २४। संप्रहृष्ट होने से परम 🖁 और वेबता होने से जोस यह स्मृति है। सबके विज्ञान होने से यह सबंब हैं क्योंकि यह सबमें हैं अराएव यह सर्व कहा जाता है। १६। नरों 🖩 अर्थात् जलों में यह स्वपन किया करते हैं इस कारण 🖩 बहुएओं नाराधण कहें नवे हैं और अपने आपके स्वकृप की तीन प्रकार 🎚 विभक्त करके यह 📖 त से संप्रवृक्त हुआ करते हैं।२७३ ६म तीनों स्वक्ष्यों से यह शोकों का सुजन पामन और 📖 से मसन किया करते है। वही सबसे आगे हिरव्यगर्म होते हुए स्वयं प्रावृत्तं हुए हैं।२०। बाधो हि स्वकारचैव अञातस्वादजः स्मृतः ।

तस्माजिरच्यगर्भञ्च पुराणेषु निरुव्यते ॥२६ स्वयंभुवी निवृत्तस्य काली वणश्चितस्तु यः। शक्यः परिसंख्यातुं मनुवर्षश्रतैरिप ।।३० कल्पसंक्यानिवृत्तस्तु पराक्षां बह्यणः स्पृतः ।

तावस्ये सोऽस्य कामोऽभ्यस्तस्यांते प्रतिबुद्धचते ॥३१ कोटिवर्षसहस्राणि मृहभूतानि यानि च । समतीतानि कल्पानां ताक्छेबात्परे तु ये ॥३२

यस्त्वयं वर्तते कल्पो वाराहस्तन्नियोधतः। प्रथमं साप्रतस्तेषां कल्पो वै वर्त्तते ■ थः ॥३३ पूर्णे युगसहस्रे तु परिपाल्यं नरेश्वरैः ॥३४

श्योंकि यह सबसे वादि काल में होने वाले हैं। अतएक यह स्ववधी

अर्थात् अपने ही यस में रहने वाले हैं ऐसा ही कहा गया है। उसी

सह पूराणों में इनको हिरण्यनमें कहा आया करता है। इश जो स्वयम्भुव है

बह निवृत्त व्या में अपकाल हैं। इसकी परिसंख्या मनु के सैकड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती हैं। ३०। कल्पों की संख्या से निवृत्त बहाा व्या चं भी नहीं की जा सकती हैं। ३०। कल्पों की संख्या से निवृत्त बहाा व्या चं कहा गया है। उतने ही में इसका वह व्या है उसके अन्त हैं अग्य

अतिबुद्ध होता है। ३१। करोड़ों सहस्र वर्ष जो कि इसके गृहभूत हैं। उतने कल्पों वि समतीत हैं और थो सेच हैं वे दूसरे हैं। ३२। जो स्वयं कल्पः वह वाराह कल्प हैं—ऐसा ही समझ सो। प्रथम उनमें लाक्प्रत हैं और जो कल्प होता है। ३३। एक सहस्र युवों के पूर्ण होता वाने पर मरेडवरी के हारा परियालन के बोध्य है। ३४।

-x-

## ॥ लोककस्पनम् (२) ॥

श्रुत उवाच-आपोऽग्रे सर्वमा अस्तानेतिस्नम्पृथिवीतिः ।

गांतवातैः प्रसीनेऽस्मिम्न प्रामायत किंचन ॥१

एकार्णने क्रा तस्मिन्नच्टे स्वावरजङ्गमे ।

विभुभवति स श्रुम सहस्रामः सहस्रमात् ॥२

सहस्रणीर्षा पुरुषोः स्वभवणीं ह्यतीदियः ।

बह्म नारायणाञ्चस्तु सुष्याप सक्तिने तदा ॥३

सत्त्वोद्रेकाम्मिषद्धस्तु सून्यं लोकमवैद्यतः ।

इसं चोवाहरंत्यत्र स्लोकं नारायणं प्रति ॥४ः

आपो नारा इति प्रोक्तम् वापो वैःनरसूनगः ।

अयनं तस्य ताः प्रोक्तमस्तेन नारायणः स्मृतः ॥४ः

तुस्यं युगसङ्गस्य वसन्कासमुपास्यकः।

ंशोक्रकेस्पवर्ग् (२) ] ; [ा≪६

स्वर्णपत्रे प्रकृष्ते बहारबादर्शकारकात् ॥६ ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्नकात् ब्रूत्वा तवा वरत् । निशायामिव बक्तेतः प्रावृद्काके ततस्वतः ॥७ कीमृतवी ने कहा—इस पृथिवी तस्य में सबसे पूर्व वत ही बा

सर्वेत 🖿 और यह लोस तथा प्रसीन या । १६समें उस समय कुछ भी नहीं जामा जाता था।१। केवल एक समुद्र ही था और उस सागर में सभी स्था-वर (अधर) और जञ्जम (चर) नह हो गये थे। विभू (व्यापक) वह बहुए थी 🚃 समय 🖩 सहस्रों पादों और नेचों वाले हो जाया करते 🖥 ।२। सहस्रों 🔳 बाले, भुवर्ण के समान जिनका वर्ण था और थी इल्डियों की पहुँच 🖩 परे ये अर्थात् ............ वे ऐसे पुरुष नारायण नाम बामे बहा उस समय में समुद्र में शयन कर रहे थे ।३। सत्य के उन्नेक 🖩 निविद्य होते हुए उन्हींने 🚃 समय 🗏 इस लोक को जुन्य देखा वा । यहाँ पर मनवान् नारायण के विषय में इन निम्न शिक्ति स्थोक को उदाहत किया करते 🛮 ।४। अशी को नारा कहा गया है और ये जल ही नर के जाश्मन हैं। वे जल ही जन नारायण प्रभु के निवास स्थान है अनएव प्रभु का नाम नारायण कहा गया 🛮 ।५। सहस्रों पुर्वो 🖥 तुल्य काल 🚃 वे प्रमु वहाँ पर निवास करते हुए रियत रहे थे। अहात्व के अदर्जन 🖩 कारण से वे न्वर्ण पत्र किया करते हैं ।६। 📖 अल में ब्रह्माची जवाक् होकर उस समय 🖩 विवरण कर रहे थे जिस तरह 🛮 वर्षी ऋतु में रात्रि में बद्योत चक्रमता हुआ यहाँ से वहीं चूमा करता है।७।

ततस्तु सिन्ने तिस्मय विश्वायात्वते अहत् । अनुमानावसंमूढो भूमेचद्वरणं प्रति ॥ द अकाराष्टतनुं त्वस्यां कल्पादिषु यथा पुरा । ततो महात्मा मनसा विश्यक्यमन्तित्वत् ॥ १ सिन्नेऽयप्नुतां श्रूमि इष्ट्वा स समित्तवस् । कि ह्य रूपमहं कृत्वा सिन्सादुत्वरे महीम् ॥ १० जनकीशसमुचितं वाराष्ट्रं रूपमस्मरत् । अहवमं। सर्वभूकानां वार्म्यं ब्रह्मसंशिक्षम् ॥ १९९

दशयोजनविस्तीर्जनायतं जतयोजनम् । नीलमेषप्रतीकानं मेषस्तनितनिः स्वनम् ॥१२ महापर्वसवध्यांचं ज्वेतसीक्ष्णोयदंष्ट्रिणम् । विद्युदम्निप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम् ॥१३ पीनवृत्तायतस्कृष्यं विष्णुविक्रमगामि 🔏 । पीमोम्मसकटीदेशं वृषतकाणपृजितम् ॥१४ इसके उपराक्त उस जल में अन्तर्थंत में महत् का जान प्राप्त किया भूमिका उद्घारण करने के विषय में गूढ़ता से रहित उन्होंने अनुमान किया वा । द। इसके पत्रचात् 🚥 बॉकाराष्ट्र तत्रु का जैवे पहिले कस्पों के मावि में या उन महारमा ने मन में ही 📖 विश्व स्वक्ष्य का विश्तन किया मा ११। उस विमान जन 🖿 राजि में उन्होंने चूबी हुई भूमि को देखकर भशी भारति चिन्तन किया था कि क्या स्वरूप आरण करके में इस भूमि का जल से उद्धार करूँ ११०। जस में कीड़ा करना बहुत हो उचित है। इस **छरह छे उन्होंने बाराह के कथ का स्मरण किया था। जो कि समस्त** अर्थियों 🖩 हारा न देखने के योश्य है और बाक्षय बहुत की संज्ञा 📖 📗 ।११। मालूम विस्तार 📖 योजन का वा उसकी भोड़ाई प्रचौत् फैलाव सी योजन बां। नीसे सेच के समस्य उसका वर्ष का और वेच के गर्जन के सहश ष्वनियो । १२। एक विनाल पर्वत के तुल्य उनका जरीर 📖 और उसकी वार्के बनेत एवं उम्र और तीक्ष्म की । विजली की अन्ति क्षेत्री होती है उसी

माग स्थान और जैना का। वह कुम के सक्षाओं 🖩 पूजिल का १९४। जास्थाय रूपमसुलं क्षाराहमभितं हरि:। पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसासलम् ॥१५ वीक्षासम्बन्धाद्याः कतुदंती जुहमुखः । अग्निजिह्वो दर्भरोंमा बहाशीर्थो महातपाः ॥१६ वेदस्कन्धी हविगंनिस्रहंब्यकव्यादिवेगवात् ।

च्यांका चमक भी 
सूर्व के समान असमें तेथ 
११३। मोटे और भोड़ें स्कन्स ये और भगवान् विष्णु के विक्रम से गमनशील वे । उसकी कृदि का

प्राग्यंशकायो बुविमान् नानावीक्षाभिरम्थितः ॥१७०

बक्षिणा ध्रुवयो तोगी अञ्चासत्त्रमयो विमुः । उपाकर्मदिवश्येव प्रवर्ग्यावतंत्रूवणः ॥१८ नानाञ्चन्दोगतिपद्यो गुह्योपनिषदासनः । मायापत्नीसहायो वै गिरिश्वकृषिकोच्छ्यः ॥१३ अहोराजेक्षणधरो वेदांगश्रृतिभूषणः। आंज्यगंष्ठः श्रुवस्तुं इः सामघोषस्वनी महान् ॥२० सरवद्यमंगवः श्रीमान् कर्मविकमसस्वतः । प्रायश्चित्तनको घोरः पत्रुवानुमंहामकः ॥२१ हरि भगवान् ने अभित बाराह के रूप को बारण किया 📰 वो सतुत या और पृत्रियों के जल से सदारण करने के लिए उन्होंने रसासल में प्रवेश किया या । अब बाराह भगवान के स्वरूप की 🚃 का 📖 देते हुए बक्षाया भारता है बीक्सा की समाप्ति इडि के बाढ़ों काले के । जनके बॉल कर्यु या जीर मुख में मातृति थी। जिल्ला अन्ति थी और उनके रोम दशों के तमान थे। महात् तपन्ती बहा बोर्व 🖿 ।१५-१६। वेदों के स्वन्छों वाले तथा हिंब की गन्ध से युक्त और हम्य-कम्य आवि 🖩 वेग से संयुक्त है । प्राप्तंत्र के शरीर बाने--ब्रुति से युक्त हैं और नामा प्रकार की निकाओं से समस्थित है। १७। हुवय दक्षिणा है तथा 📠 सस्य 🖺 परिवृर्ण विभू बोगी हैं। उपाक्षमें की राणि वाले और प्रवस्थानल जूबण वासे हैं। १०। जनेक 🚥 गति पथ है और गुह्म उपनिषय आसन है। मायाक विकी परनी की सहायदा बासे तथा

वीन वान और प्रवस्थानत नृष्य वाने हैं । है। बनेक क्या गित पथ है और गृह्य उपनिषय आसन है। मायाक विनी परनी की सहायता बाने तथा पर्वत की जिखर के समान उच्च है। १६। बहोराय अवीत दिन और शांति क्यी नेनों है आरम करने बाने हैं। इत गंध वाने हैं। इत शांति है जो जि महान है। २०। श्रीमान् सरमवनं से परिपूर्ण है और करों के विक्रम से सरहत है। प्रायश्चितों के नकों वाने हैं और घोर पन् आनु हैं ऐसा वह महामब है। २१। उद्गातांत्रों होमलियः फलवीयमहीधवसीः । व्याप तरात्मसक्त्य नाहिमकासोम सोजितः ।।२२ भक्ता यश्चराहातात्मापः संगाविकतपुनः । श्वीनसंछादितां मूर्मि समामिष्ठन जापतिम् ।।२३।

उपगम्या जुहावैता सचक्वाधसमम्बस्त ।
सामुद्राश्च समुद्रेषु नादेवाश्च नदीषु ■।
पृथक् तास्तु समीकृत्य पृथिव्यां सोऽचिनौदिगरीन् ॥२४
प्रायसर्गे दह्ममानास्तु तदा संवर्तकाण्निना ।
तेनाण्निना विलीनास्ते पर्वता श्रुवि सर्वतः ॥२६
सत्यादेकाण्ये तस्मिन् वायुना यत्तु संहिताः ।
निविक्ता यत्रयत्रासंस्तत्रतत्राचलोऽभवत् ॥२६
ततस्तेषु प्रकीण्यु लोकोदिधगिरीस्त्या ।
विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः ॥२७
ससमुद्रामिमा पृथ्वी सप्तदीपा सप्वताम् ।
भूराधाश्चतुरो लोकान्युनः पुनरकल्पयत् ॥२८

शर ही उद्गारत हे—होमिश के मीर फर्शों के बीज महीबंधि हैं। शास सर आरमसण के विकास मानिका लोमजीजित है। १२। यजनराहास भक्त विशेषि किर बजों विश्व किया था। जिन से संख्छादित भूमि की समा चाहते हुए प्रजापित की प्राप्त हुए और वहाँ पहुँच कर इनका हुवन किया था विश्व विश्व के निवरों ने व्यास समझों विश्व समझों विश्व को निवरों ने व्यास समझों विश्व कर के उन्होंने पृथिवी में गिरियों को चुना था। २३-२४। पहिले सब विश्व के काल की संवर्तक असि से जो उस विश्व विश्व के निवरों के काल की संवर्तक असि से जो उस विश्व के निवरों के स्वास के निवरों को चुना था। २३-२४। पहिले सब विश्व समी ओर भूमि विश्व विश्व से से से स्वास की निवरों के विश्व हो गये थे। २५। उस एक मात्र रहने वाले समुद्र विश्व से को वायु विश्व से से अस्तर उनके प्रकीर्य होने पर लोक बाब अधि गिरियों को विश्व कमित से कल्याद उनके प्रकीर्य होने पर लोक बाब अधि गिरियों को विश्व कमित के कल्याद में बार-बार विज्ञाजित किया विश्व समुद्र से इस पृथ्वी को जो सातों द्वीपों जे बुक्त कोर पर्वतों के सहित विश्व समुद्र से इस पृथ्वी को जो सातों द्वीपों जे बुक्त कोर पर्वतों के सहित विश्व प्रमुद्र से इस पृथ्वी को जो सातों द्वीपों जे बुक्त कीर पर्वतों के सहित विश्व मार्थ आदि पारों लोकों को बार-बार किया वा। ३६।

लोकान्त्रकल्पयित्वा च प्रकासर्वं ससर्वे ह । ब्रह्मा स्वयं पूर्णंगवाच् सिसृक्षुविविद्याः प्रवाः ॥२६ ससर्वे सुन्द्रं रहपूरं कल्पादिषु यथा पुरा ॥ तस्यामिक्यायतः सर्वं तदाः वै जुद्धिपूर्वकक् ।। ३०
प्रधानसम्बाने च प्रायुष् तस्तमोगयः ।
तमो मोहोः महायोहस्तारिमको ह्यं चसंवितः ।। ३१
अविद्या पञ्चपर्यंचा प्रायुष्ट्रं स्वः महारमनः ।
पञ्चयायस्यतं चेव चीजकुम्भनतावृताः । ३१
सर्वतस्यम् चेव चीजकुम्भनतावृताः ।
विहरंत्वचाप्रकानस्तवानिः संज एव ॥ ।। ३३
यस्मारोधां कृताः बुद्धितुं :चानि करणानि च ।
तस्माच्च संवृतारमानो नमा मुख्याः प्रकृतिताः ।। ६४
मुक्यसर्वे तयोद्धृतं रच्यवा ब्रह्मारमसंभवः ।
अप्रतीतमनाः सोऽय तदोत्पत्तिमयस्मत् ।। ३५

अवेक प्रकार की प्रकार्यों का शुक्रत करने की इक्छा वाले ब्रह्माओं ने भी स्वयम् प्रमाणाम् 🔣 अनेक जीको की करूपमा करके उन्होंने प्रजानी का सुक्रम किया 🖿 (२१) पहिले करूप आदि में जो अवस्थ 📰 उसी रूप चीं मृष्टि का मुजन किया था। उस सुजन का अधिक्यान करते हुए उन्होंने शुद्धि पूर्वेक ही सर्ग किया था।३०। हाला के समकाश 🖥 📖 है पूर्व प्राप्तुर्भू स तुका या । अला का मोह-महामोह-तामिक श्रीर अन्त-वे सङ्गाएँ वी । देश उन महान् आत्मा काले को पञ्च पर्वा सविद्या प्रायुक्त हुई की अत-एवं उन आभियानी और अ्यान करने वाले ब्रह्माची 📾 🏢 सर्थ भी पृष्टि प्रकार 📖 📰 चिक्ता हुआ का ।३२। सभी ओर बीज-भूरूम और लहाएँ तस् ने जादुन ये और वाहिर 📖 अन्दर प्रकाभ नहीं 📰 🚃 📺 मि:संज्ञ वा १६३। जिससे उनकी बृद्धि की गयी की और बुक्क तका करका हुए 🖩 और उससे संयुत् अं।त्सा वासे नसर मुक्य कहे वये 🛮 ।३४१ अपने 📖 ही समू-त्पन्त हुए ब्रह्माजी ने उस समय 🗎 पुष्टव सर्ग में उद्युत को देखां 🖿 और अपने 📰 🖩 अप्रतीति करने वार्षे उन्होंने उस समय में उत्पत्ति 📗 🚃 लिया वा :३५। तस्याभिष्यायनश्चान्यस्तिर्यक्कोतोऽभ्यवतेत ।

यस्मात्तिर्यग्विवर्त्तेतः विर्मक्तोत्तस्ततः स्मृतः ॥३६

.सहारक पुराक

RA 1.

तमोबहुत्वात्ते सर्वे झजानबहुसाः स्मृताः । उत्पाचग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानभानिनः ॥३७ वहंकता वहंमाना वद्यपिनद्विधारिमकाः । एकादत्तेद्रियविद्या नवधात्मादयस्तवा ॥३८ मद्दी तु तारकाद्यास्य तेयां शक्तिनिधाः स्मृताः । अंतः प्रकाशास्ते सर्वे बावृताश्य बहिः पुनः ॥३२ तिर्वेक् स्रोतस उच्चंते बश्यात्मानस्त्रसंज्ञकाः ॥४० तियंक् लोतस्तु वं द्वितीयं विश्वभीश्वरः । अभिज्ञायमयोद्भूतं रृष्ट्वा सर्गं तयाविश्वम् ॥४१ तस्याभिष्यायतो योन्त्यः सास्यिकः समभायतः । अद् स्रोतस्तृतीयस्तु तद्वै कोळ्बै व्यवस्थितम् ॥४२ विभिन्नाम करने वासे उनका 📖 एक तिर्मेक् स्रोत हुआ था। विश्वते तिर्वाक् विवस्तित होते थे इस कारण 🖩 वह फिर शिर्वाक् स्रोत कहा गया था ।३६। 📖 तिर्वक् स्रोत में तमोगुल की अधिकता वी इस कारण है 📕 सभी बहुत अधिक बजान से सथन्वित कहे गये हैं। वे सब उत्पाध के बाही ये और उस अज्ञान में ही जान के मानने वाले वे 1861 🖥 अहकूार से युक्त में और आत्माहकूश्री 🖩 । ऐसे ने नद्ठाईस 🗪 🗥 के में । इन द्वादश इतिहर्यों के भेद से जो कि नेव, कान, नासिका, जिल्ला और त्वक्-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और हाम, पद, गुदा उपस्य और जिल्ला—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं और एक मन है। 📖 नी प्रकार के बारमा 🖥 📭 और माठ तारकावि 👸 और उनकी शक्ति के प्रकार कहे गये हैं। वे सब बन्दर में प्रकाश बासे 📗 फिर वे बाहिर 🖩 समावृत 📕 ।३६। तिबंक् श्रोत कहे 📖 करते हैं और वश्यात्मा तीन संज्ञा वासे 📗 ।४०। तिर्यक् स्रोत का सूजन करके ईश्वर ने दूसरे विश्व की रचना की बी। इसके अनन्तर उड्यूत अधिप्राय को देखकर अवित् उस प्रकार के सर्व का अवलोकन किया या 1४१। इस तरह से असि-ध्यान करने वाले उनके जो अन्त्य सारिकक सर्ग समुत्यन्त हुआ या । तीसरा वो अड्बं स्रोत या और यह जिल्लित रूप से अपर की ही भीर व्यवस्थित मा ।४२।

यसमाधूद्वं न्यवर्तत तद्ववंस्रोतसंज्ञकम् ।

ताः सुखं श्रीतिबहुला बहिरंतस्य वायुताः ।।४३
प्रकाशा बहिरंतस्य उद्ध्वंस्रोतः प्रथाः स्मृताः ।
नवधाताययस्ते व तुष्टात्मानो बुधाः स्मृताः ॥४४
ऊद्ध्वंस्रोतस्तृतीयो यः स्मृतः सवः सवैविकः ।
उद्ध्यंस्रोतः सु सृष्टेषु देवेषु ा तदा प्रमुः ॥४५
प्रीतिमामभवद्बद्धाः सतोऽन्यं शाधिमन्यतः ।
सर्गभग्यं सिसृत्रुस्तं साधकं पूनरीश्वणः ॥४६
तस्याणिव्यायतः सर्गं सत्याणिव्यायिनस्तवा ।
प्रादुवंभौ भौतसर्गः सोऽवाक् स्रोतस्तु साधकः ॥४७
यस्मालेवाक्तवति सतोवाक्स्योत्तसस्तु ते ।
ते च प्रकाशबहुलास्तमस्पृष्टरजोधिकाः ॥४८
तस्माले दुःखबहुला भृषोभूवश्च कारिणः ।
प्रकाश वहिरंतस्य मनुष्याः साधकाश्च ते ॥४९

कारण यह है कि यह ऊठनें में रहा जा। इसी किए उसकी ऊठनें सीत संज्ञा होती है। ने सुख पूर्वक बहुन जीति पूर्ण ने और बाहर भीतर आहृत में 1941 जाहिर नीतर रहने वासे व्यास्त के के अन कहें गये थे। जी नी धाता आदिक ने ने तुह व्यास सर्विक है। उस व्यास में ऊठनें सीतों विश्वा काने पर यह प्रमु व्यास हुए विश्वा काने में ऊठनें सीतों विश्वा काने पर यह प्रमु व्यास हुए विश्वा कान का नहीं व्यास मान बहुत प्रीतियुक्त हो गया जा जीर फिर विश्वा को नहीं व्यास मान वहतें मिला साम के सुजन की इंग्डम की भी 1961 सर्ग की रचना का अधिक्यान करने वासे और विश्व हुए विश्व कि विश्व व्याक होते विश्व व्याक स्थान करने वासे और विश्व हुए तो करते विश्व व्याक होते विश्व व्याक होते विश्व व्याक स्थान करने वासे की हुए रचोगु को अधिकता से युक्त होते विश्व व्याक्त स्थान होते विश्व व्याक स्थान करने वासे हुए रचोगु को अधिकता से युक्त होते विश्व व्याक्त स्थान होते विश्व व्याक्त स्थान होते विश्व व्याक स्थान होते विश्व व्याक्त स्थान होते विश्व व्याक स्थान होते विश्व व्याक स्थान होते विश्व व्याक्त स्थान करने वासे हैं विश्व विश्व विश्व विश्व व्याक स्थान होते विश्व वि

सक्षणेनरिकाधेरतेरस्या 🗯 व्यवस्थिताः 🕸 सिद्धारमामो मनुष्वास्ते यन्धर्वैः सह धर्मिषः ॥५० पञ्चमोऽनुग्रहः सर्गश्चतुर्द्धाः स व्यवस्थितः । विपर्यवेण व्याप्त च सिद्धमुख्यास्त्रचेव च ॥५१ निवृत्ता नर्तमानाथ्य प्रजावंते पुनः पुनः । भूताविकानां सरकानां वहः सर्वः स उच्यते ।। ५२ स्वादनाश्याप्यशीमाश्य जेवा जुवाविकाश्य ते । त्रयमो महतः सर्गो विशेषो ब्रह्मणस्यु सः ।।५३ तम्मात्राणां द्विनीयस्तु भूतसर्थः स उच्यते । वैकारिकस्तृतीयस्तु चैन्नियः सर्यं उष्यते (४)(४ इत्येते प्राकृताः सर्गा उत्पन्ना बुद्धपूर्वकाः । मुज्यसर्गरवसुर्वस्तु मुज्या वै स्वावराः स्मृताः अध्य तिर्यक्ष्मोतः समर्गस्यु तैर्वग्योग्यस्यु पञ्चमः । सभोज् वस्तितसां सर्गः वहां देवत उच्यते ॥५६

के नारक आदि सक्तानों से बाठ प्रकार से अवस्थित होते हैं। वे समुख्य गम्भवीक साथ धर्म वाने होते हुए सिख आरमा बाने हैं। १०। प्रिवारी अनुसह नामक सर्ग है जो बार प्रकार का व्यवस्थित है। विपर्यंग में और वर्तमान कर को कौर लिख से उसी मांति सिख पुरुष में।११। निवृत्त और वर्तमान वार-वार उत्पान हुआ करते हैं। मूरादिक स्वाधन और आया जोल जानने में योग्य हैं। प्रकार महुद का वर्ग है वह ब्रह्मा का तर्ग तन्माजाओं का होता है और पूत्रसर्ग कहा जावा करता है और पूत्रसर्ग कहा जावा है।१४। वीमरा सर्ग वैकारिक है जो इन्तिय सर्ग मिलाओं से पूक्तरा जाता है।१४। ये सभी प्राकृत सर्ग हैं जो बुढि पूर्वक समुत्यन्त हुए हैं। प्रमुख सर्ग चौका है और निक्या ही स्वावर सुख्य कहे सबे हैं।१६। विवक्त संगत तो तिर्यंग योगियों बाजा प्रविद्य होता है। उसी मांति कर्ष्य होतों का सर्ग खठा है जो वैवत सर्ग के नाम से कहा जावा जावा है।१६।

त्रवोद्ध्वेस्रोत्रसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः ।

यहमोनुप्रहः सर्गः सारितकस्तामसभ्य सः ॥५७
पंथेते वैकृताः सर्गाः प्राकृताद्यास्त्रयः स्मृताः ॥
प्राकृतो वैकृतस्यैव कौमारो नवमः स्मृतः ॥६६
प्राकृता बुद्धिपूर्वास्तु त्रयः सर्वास्तु वैकृताः ॥
बुद्धिपूर्वाः प्रवर्तेषुस्तक्षणी बाह्यणास्तु वै ॥६६६
विस्तराच्य यथा सर्वे कीरवंभावं निवोधतः ॥
चतुर्द्धा च स्थितस्योऽपि सर्वपूर्तेषु कृरस्त्रतः ॥६७
विपयेयेण भक्तथा च बुद्ध्या सिद्ध्या सर्वेव च ॥
स्थावरेषु विपर्वासस्तियंग्योतिषु व्यक्तिः ॥६१
सिद्धारमानो मनुष्यास्तु पृष्टिर्वेषु कृरस्त्रणः ॥
सर्वे स्थां चे ब्रह्मा मानसानारमनः समान् ॥६२
वैवस्येन तु क्रानेन निवृत्तास्ते महीजसः ॥
संबुद्ध्य चैव नामायो अपवृत्तास्त्रयस्तु ते ॥६३

सही पर करने जोतों का सारावा छा | वह मानुष सर्ग होता है।
बाठना अनुसह नाम बाना सर्ग | अरेर वह वो प्रकार का होता है—एक
सारियक सर्ग है और बूधरा तामस है। १७०१ ये पांच बंकत अवांत् विकार से
युक्त सर्ग होते हैं और वो शाकृत सर्ग | वे तीन कह गये | । प्राकृत मीर्र
बैकृत बोनों प्रकार का जो सर्ग है | वे तीन कह गये | । प्राकृत मीर्र
बैकृत बोनों प्रकार का जो सर्ग है | वे व्या की मार होता है। १८०। शाकृत
तीनों सर्ग बुद्धि पूर्वक हैं। वेकृत सर्ग बुद्धि पूर्व प्रवृक्त होते हैं और उसके
वर्ग साहाम | ।१६०। जित व्याचा | ये सब है वे व्या विस्तार से नी कित
होने बाके | उनमी व्याच ली बिए। वह भी चार प्रकार से स्थित | और
पूर्वकप से समस्त भूतों | है। ६०। विचरीतता से कित से बुद्धि से बौर
सिद्धि से होता है। ६१० सिद्धालमा भनुष्य पूर्णस्या देशों में पुष्टि है। इसके
सफ्रान्त स्ट्याजी ने अपनी बादमा | है। समान मानस अवित् सन है
समुरान्त स्ट्याजी ने अपनी बादमा | है। समान मानस अवित् सन है
समुरान्त स्ट्याजी ने अपनी बादमा | है। समान मानस अवित् सन है
समुरान्त स्ट्याजी ने अपनी बादमा | है। समान मानस अवित् सन है
समुरान्त स्ट्याजी ने अपनी बादमा | है। समान मानस अवित् सन है
समुरान्त के द्वारा विया | स्वा है। स्थान है। समे के प्रता महान ओक
बाने प्रवृक्ति | अवित् सुकन के कार्य से निवृक्त हो कने के। नाम की भनी
भिति जानकर ने तीनों जपवृत्त हो कने के। ६३।

असृष्ट्वैय प्रजासगं प्रतिसगं सतस्ततः । ब्रह्मा तेषु व्यरक्तं वृ ततोऽन्यान्साधकान्धृजन् ॥६४ स्यानाभिमानिनो देवाः पुनबंह्यानुशासनम् । जभूतसृष्ट् यवस्था वे स्थानिनस्तान्तिबोध मे ॥६५ आपोऽग्निः पृथिकी वायुरन्तरिक्षो दिवं तथा । स्वर्गो दिणः समुद्राध्य नचक्रभेव वनस्पतीय् ॥६६ ओषधीमां तयात्मानो ह्यारमनो वृक्षवीरुधाय् । लताः काष्टाः कलाक्शेव युहर्ताः संविदाञ्यक्षाः ॥६७ अद्वैमासाश्य मासाश्य अवनाव्दयुगानि च । स्थाने स्रोतः स्थभीमानाः स्थानाच्याप्रनीव ते स्मृताः ॥६८ स्यानारमनः स सृष्ट्या तु ततोऽन्यास तदाऽसृजत् । वेबांश्मीय पितृ श्रेशीय सैरिमा बद्धिताः प्रजाः ॥६६ भूग्वेगिरा मरीचिश्य पुनस्त्यः पुलहः कतुः ।

विक्षोऽनिष्टण विस्तृष्टण सोऽसुजन्मय मामसान् ॥७०
प्रणा की सृष्टि को न वेजकर ही किर बहुगाओं ने अनन्तर में प्रतिसर्ग की रचना की की । उनके विरक्त हो आने पर उन्होंने अन्य सामकों का सृजन किया । १४। देवनण अपने स्थान के विभिन्न रचने दाले थे । बहुगाओं का अनुसासन हुआ । न हुई सृष्टि विकास वासे जो स्थानी थे उनकी आन विश्व लोग मुझसे प्राप्त कर सेवें ।६५। जस-अन्ति—पृथिवी—वायु—अन्तरिक —दिव—स्वर्ग —दिवा—समुद्द —तिवर्ग —काम्रा-कला—विवर्ग की भारमार्थ — वता—काम्रा-कला—विवर्ग की भारमार्थ — पृथ्वों और वीरकों की भारमार्थ — काम्रा-कला—मुद्द लो-सिक —राजि—दिव-अर्थमास—मास अवन—जन्म —गुग-ये स्थान में स्थानों में अभिमान वाने हैं और ने स्थान व्यव से कहे गये । ६६-६८। उन बहुगाओं ने स्थानात्मा देवा तो ऐसा सेवलोकन करके पश्चन करके किर उस समय में उन्होंने अन्तों का सुवन किया चा । उन्होंने देवों की और पितृगओं की सृष्टि की की जिनके द्वारा वे प्रवामें परिवर्षित हुई थीं । ६६। उन बहुगओं में अपने मन के द्वारा नो पुनों की सृष्टि की जी । वे भी ये हैं—शृतु— गरीषि—पुलस्त्य—पुसह—कृतु—दक्ष-अपि और विस्वा । समय विद्वा स्थान किया ॥ । । ।

l xe

नव बाह्यण इत्येते पुराणे निक्षयं गताः। विद्या ययात्मकानां तु सर्वेषां बहायोगिनाम् १।७१ ततोऽसूजत्पुनर्ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसंभवम् । संकरूपं चीव धर्मं 🖿 सर्वेधामेव पर्वतान् ११७२ सोऽसृजद्यवसायं तु ब्रह्मा भूतं सुखात्मकम् । संकरपाच्य व संकरपो जज्ञे सोऽव्यक्तयोनिनः ॥७३ प्राणाहकोऽसुअद्वाणं चसुभ्यां च मरीचिनम्। मृगुश्च हृदयाञ्जन्ने ऋषिः समिक्षयोगिनः ॥७४ शिरसम्पागिराण्यं य श्रोत्रादित्रस्तयंव च। पुलस्यक्त तथोदानाद्यानात् पुलहस्तवा ॥७४ समानतो वसिष्ठश्च ह्यपानान्त्रिमेने कतुम् । इत्येते बहमण श्रेष्ठाः पुत्रा नै द्वादश स्मृताः ॥७६ धर्मादयः प्रथमका विजेवा ब्रह्मणः स्मृताः । भृग्नादयस्तु ये सृष्टा न च ते अह्मवादिनः ॥७७ गृहमेधिपुराणास्ते विज्ञेया बह्मणः सुताः। हादगैसे प्रसूपंते सह रहेण च द्विजाः ॥७८ ये ती ब्रह्मा ही हैं--ऐसा पुराण में निश्चय को प्राप्त हुए थे। इस सब बहुत्योगी आस्थकों 🖿 बहुत 🗏 ही 🗯 प्रभाव या १७१। इसके

लोककल्पनम् (२)

किया 🔳 । ये इतने बहुगाओं के परमन्त्र 🗷 बारह पुत्र समुत्यन्त हुए ये 🕆 📚

हिजनने ! ये ब्रह्माकी के द्वादन पुत्र परमञ्जेष्ठ हुए के 1041 धर्म जाविक उत्पन्न होने बाले ब्रह्माकी के पुत्र कहे गये जानने काहिए। जो जा बादि की सृष्टि की गर्नी थी ने ब्रह्मवादी नहीं के 1001 के गृहमेधी पुराण बह्माकी के पुत्र ममझने चाहिए। ये द्वादन कह के मान प्रमूत होते हैं 1001

कतुः सनस्कुमारश्च द्वावेतावृद्ध्यंतेतमीः ।
पूर्वोत्पन्नो तुरा ह्यं तौ सर्वेद्यामपि पूर्वजौ ॥७१
व्यतीतौ सप्तमे कल्पे पुराणी लोकसाधकौ ।
विरक्षेतेऽन वे लोके ते असाद्विष्य धारमनः ॥६०
ताबुधी योगद्यमांणावारोध्याश्मानमारमना ।
प्रजाश्चर्यं च कामं च वर्तयेते महीजसौ ॥६१
यवोत्पन्नस्तवेवेह कुमार इति चोज्यते ।
सतः सनस्कुमारेति नाम तस्य दिव्यक्तम् ॥६६
तेवां द्वादम् ते वजा दिव्या देवनगान्विताः ।
कियावन्तः प्रजावन्तो महर्षिभरतंकृताः ॥६३
। श्रिक्षावन्तः प्रजावन्तो महर्षिभरतंकृताः ॥६३
। श्रिक्षावन्तः प्रजावन्तो महर्षिभरतंकृताः ॥६३
। श्रिक्षावन्तः स्टब्या वे बद्धाः द्वादन सार्त्वकाम् ।
ततोऽसुरान्पितृ व्यवान्मनुष्यांश्चासुन्नः श्वः॥व४

अनु और सगरकुमार ने वो नहां की वे पूर्व अमरिता की । पूर्व की अस्ति में प्राचीन काल में ने बानों सबके पूर्व में जरून प्रमुख करने जाने विकास किया के स्था करने में आप कि अमरिता हो कर किरितात होते हैं। वका प्रोग के धर्म करने से बोगों आप का आप का आप करने होते महान जी जाने काल के धर्म को और काम को अस्तित करने विकास है। इसके जनन्त्र मुख्या को ने हो हो पर कुथार—यह काल का करता है। इसके जनन्त्र मुख्या को से ही यहां पर कुथार—यह काल का करता है। इसके जनन्त्र में पर मुख्या के सम्बद्ध का किया वाले में और को परम दिशा और देशनकों से समस्तित के। वे सब किया वाले में और महर्षियों से सन्दर्भ के अनुदर्भ को चित्र वहां की ने सन्दर्भ साम्बर्भ का महर्षियों से सन्दर्भ में असुदर्भ को चित्र व्याप के स्वाप को महर्षियों से सन्दर्भ में असुदर्भ को चित्र व्याप के स्वाप को महर्षियों को असुदर्भ को चित्र वा कर किया का वा वा स्वप्त की सुखिता किया का वा स्वप्त की सुखिता की सुखिता किया का वा सुखिता की सुखिता किया का वा सुखिता की सुखिता किया का वा सुखिता की सुखिता की सुखिता किया का वा सुखिता की सुखिता किया का सुखिता की सुखिता की सुखिता किया का सुखिता की सुखिता किया का सुखिता की सुखिता की सुखिता किया का सुखिता की सुखिता किया का सुखिता की सुखिता की

लोककल्पनम् (२)

मुखाईवानःजनयम् पितृ श्लैवाय वससः 🕸 प्रजननात्मनुष्यान्यै जवनात्निर्ममेऽसुरान्।।८५ नक्तं सृजन्युनवं ह्या उक्षोत्स्नामा मानुवारमनः । सुष्ठायाञ्च पितृ श्लीव देवदेवः ससर्व ह ॥ 🕮 ६ मुक्यामुख्यात् मृजन्देवानसुरोश्व नतः पुनः । मनसम्ब मनुष्योश्य पितृत्रसम्हतः पितृ व ।। 🖘 विश्वतोऽशनिमेषांश्य सोहितं श्रधन् वि 🔳 । ऋषो यज् पि सामानि निमेमे बनसिडये ॥= उच्यावयानि भूतानि महसस्तस्य कन्निरे । **बह्मणस्तु प्रजासर्ग देवविषितृमानवम्** सद्ध पुनः मृजति भृतानि चराणि स्वावशामि च । यक्षान्यज्ञाचात् गरधर्यान्सर्वजोऽम्बर्धस्यथा ॥१० नरकिन्नररक्षांसि वयः वनुमृगोरकान् । अन्ययं था भ्यमक्ष्येत द्वतं स्थातरजङ्गमध् ॥६१

वहायी ने अपने मुख से देववनों वि स्टार्म किया जा, अपने क्या से पितृनाों को जन्म नहान करावा था—प्रजनन से बनुष्यों को और ज्वन से असुरों को निर्माल किया का 10%। किर देवसाओं के थी कि ज्ञा नी ने मानुवालमा की अवेल्ना से राजि का तृजन किया था—चुधा की और विश्वनाों की मृष्टि की थी 14%। मुख्य और ममुक्य देवों का और असुरों का सृजन करते हुए इसके अधन्तर का ने मनुष्यों का जीर पिता वि समान महान् पितृनाों का सूजन किया था 14%। विख्य की-व्यक्त की-ने भी विश्व वितृत हम्म अनुवों की-व्यक्ताों की अर्थात् व्यक्ति की-व्यक्तां की अर्थात् व्यक्ति की-व्यक्तां की अर्थात् व्यक्ति की-व्यक्तां की अर्थात् की वर्षात् रचना की की स्वात हम्म की विव्यक्ति की स्वात की वर्षात् प्रमान की विव्यक्ति की अर्थात् रचना की विव्यक्ति की अर्थात् की वर्षात् की वर्षात् की वर्षात हम्म की विव्यक्ति की अर्थात् की स्वात करते हैं। स्वात की स्वात करते की स्वात करते हैं। स्वात करते का स्वात करते हैं। स्वात स्वात करते हैं। स्वात स्वात क्ष्या क्ष्या क्ष्या करते हैं। स्वात करते हैं। स्वात करते हैं। स्वात करते हैं। स्वात स्वात क्ष्या क्ष्या करते हैं। स्वात करते हैं। स्व

तेषां ते यांति कर्माणि प्राक् सृष्टानि स्वयंषुवा । तात्येव प्रतिपद्यंते सृज्यंमानाः पुनः पुनः ।।१२ हिलाहिले मृदुक्र रे धर्माधर्मी कृताकृते। तेवामेव पृथक् सूतमविभक्तं त्रयं विदुः ॥ १३ एसदेशं च नैयं च न चोमे नानुभे तथा। कर्म स्वविषयं प्राष्ट्रः सत्वस्थाः समद्रणिनः ॥१४ नामारमपञ्चभूतामां कृतानां च प्रपञ्चताम् । विवशस्त्रेन पञ्चैते निर्मेने स महेश्वरः ॥६१ आर्थाणि चैव नामानि याक्य देवेषु सृष्टयः। शर्वयाँ 🖿 प्रसूचन्ते पुनस्तेष्यो दघरप्रभुः ।।६६ इत्येवं कारणाद्भूतो लोकसर्गः स्वयंभूवः । महदाशा विशेषान्ता विकाराः प्राकृताः स्वयम् ॥६७ -चन्द्रसूर्येत्रभो लोको महनकात्रमण्डितः । नदीभिषय समुद्रैश्य पर्वतैश्य सहस्रतः ॥६८ .

ा सथ जनके कमों को प्राप्त होते हैं जिनका कि स्वयहम्भुने पूर्व में ही स्थान मा दिया था। बार-बार नृथन को प्राप्त होते चा उन्हीं कमों को प्रतिपन्त हुवा करते । १६२। हिस बोर महिसा थाने, पृषु और क्ष्रूर-धर्म और वसर्य बोर हत सथा चाल उनके ही पृथक् उरपन्त हुए । यह अदि-सीत चाल लीजिए। १६३। यह इस प्रकार । है और इस प्रकार से नहीं

है-बोनों ही नहीं अरेर बोनों हैं। सत्य में स्थित समदर्शी अपीत् सबकी एक ही समान देखने वाले अपने विषय को कमें कहते हैं। १८४। पट्या पट्या मूर्तों की और कृतों की अपने बनावा था। उन महेरवर ने दिन शब्द से ये ही पीच हैं जिसका निर्माण किया था। १५१। देवों में जो सृष्टियां हैं और आर्थ नाम हैं सर्वरी हैं प्रसूत नहीं होते हैं—फिर प्रभु ने उनके लिए क्षारण किया था। १६। यह इसी रीति से स्वयम्भू

सर्में हुआ या। महत् जिनके आदि में होने वातः है सवा विशेष बन्ता पर्यन्त विकास स्थयं प्राकृत है। ३०। चन्द्रमा और सूर्य की बाब व्यक्ता लोक जो पहों और नक्षत्रों से मण्डित है। जहाँ बहुत नदियाँ हैं---समुद्र है और सहस्रों पर्यत हैं---इन सबसे मण्डित है। ६८।

पुरैश्व विविध रम्पेः स्फीतैजैनपदैदस्तवा । अस्मिन् त्रह्मवनेऽन्यो ब्रह्मा चरति सर्वेविन् ॥६६ अव्यक्तनीजप्रभवस्तस्यैवानुग्रहे स्थितः। वुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥१०० महाभूतप्रकाशक्य विशेषै: प्रवयस्ति सः। धर्माधर्मसुपुष्पस्तु सुखदुःखफलोदयः ॥१०१ भाजीतः सर्वभूतामां बहावृक्षः सनातनः । एतद्ब्रहावनं भीत ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तत् ॥१०२ वान्यसः कारणं यत्र नित्यं सदसदास्मकम्। · धानं कृति 📖 जैवाहुस्तस्ववितकाः ॥१०३ **इत्येषोऽनुब्रह**्सर्यो बह्यनैमिलिकः स्मृतः। अबुद्धिपूर्वकाः सर्गा ब्रह्मणः "कृतास्त्रयः ॥१०४ भुक्यादयस्तु षट् सर्गा वंकृतः वृद्धिपूर्वकाः । वैकरपारसंप्रवर्तते बहाणस्तेभिमन्यवः ॥१०५

जनेक सुरम्य पुरों से सबा परम स्कीत बनपदों से समलहत हैं—इस बहाबन में सबके जाता अव्यक्त बहाजी सञ्चरण किया करते हैं।१६। अव्यक्त के बीज से जो समुरपत्ति है वह अनेक ही अनुप्रह में स्थित होता है। यह एक वृक्ष है—ऐसा ही व्यक्त यहां पर दिया जाता है—इसकी वृद्धि ही स्काशों से परिपूर्ण है और व्यक्त इंन्द्रियों कोटर हैं।१००। महापूतों का प्रकाश है जौर विभेषों से वह पत्रों व्यक्त दसके सर्ग और अग्नम पुरुष हैं।

सनःतन अर्थात् सर्वदा से व्या जाने वासा बहा कुल समस्त प्राणियों की आजीव होता है। उस बहा कुल व्या यह ब्रह्मवन वि १९०२। वहाँ पर सत् और असत् स्वरूप वाला नित्य अञ्चल ही कारण है। तस्त्रों के जिल्लम करने वाले मनीवी इसकी प्रधान-अकृति और माया कहा करते हैं ।१०६। कुपा से होने वाला इस रीति से यह अनुषह सर्ग ब्रह्म के निमित्त बाला कहा। गया वि अबुद्धि पूर्णक ब्रह्माओं के तीन बर्ग है वो प्राकृत कहे गये हैं ।१०४। मुक्य आदिक छ सर्ग हैं जो प्राकृत न होकर बैकृत कहे जाते वि और सुद्धिः

बहुमण्ड पुराण tar j के बोच से किये कार्त हैं। बहुत 🗐 अध्ययन्यु के बैकरूव से संप्रकृत होते

12021 इत्येते प्राकृतास्त्रीय वैकृतास्य 📺 स्मृताः । सर्गाः परस्परोत्पन्नाः कारणं तु बुधैः स्मृतम् ॥१०६

भूद्धांमं वै यस्य वेदा वदंति वियन्माभिश्चमद्रसूर्यौ च नेत्रे । विशः श्रोत्रे विद्धि पादी क्षिति च सोऽभित्यात्मा

सर्वभूत-चेता ।।१०७

धनभाषस्य बाह्यणाः संप्रश्रुता वक्षसम्भैव अप्रियाः पूर्वभागे बैश्या ऊरुम्या यस्य पर्पथा था भूताः सर्वे वणी गाभतः

संप्रसूताः ॥१०व

ना रायणात्परीव्यक्तावंद्रमञ्यक्तसंजितम् ः

क्ष'प्रजस्तु स्वयं प्रह्मा लोकास्तेन कृताः स्वयम् ॥१०१ तत्र कल्पान् दण स्थित्वा सत्यं गच्छंति ते पुनः ।

रो लोका बहालोकं वे अपरावृतिनीं गतिन् ।। ११० **अ।** जिपरयं विना शे वै ऐस्वर्येण तु तस्समाः । भवंति ब्रह्मणा तुल्या ऋषेण विषयेण था । ११११

तत्र रो हायतिष्ठंरो प्रीतियुक्ताः स्वसंयुक्ताः । बक्वयं भाविनार्येन प्राकृतं तनुते स्वयम् ॥११२

ये इस 🚃 से प्राकृत और बैकुत नी सर्ग कहे नये 🖁 । ये सर्ग पर-

भाग में क्षत्रियों की समुत्पत्ति हुई 🛮 । विसके ऊरओं 🗷 वेश्य और पदों से सूत्र समुद्रकृत हुए हैं । सकी चारीं वर्ण उसी के करोर से उत्पन्त हुए हैं

स्पन में ही समुत्पन्त 🎆 📳 बरैर कुछवर्गों ने तो कारण नतामा है ।१०६। केंद्र विसके मूर्धा को कहते हैं--विवत इसकी नाभि 📗 और अन्त तथा सूर्य शिसके बोनों देश हैं। दिवायें इसके ओज हैं, शृथिको इसके घरण समझए-यह न विन्तन करने के योग्य 🚃 📹 जोर सपस्त भूतों 🖿 प्रणेता है।

।१०७३ जिसके मुखसे बाह्मण समुत्यन्त हुए 🛮 और जिसके बक्ष:स्थस से पूर्व

। १००६। व्यक्त नारायण से पर अच्छ है जो अव्यक्त संज्ञा **व्यक्त** है। इस अप्ड क्षेत्रकम प्रहुण करने 🚃 स्थवं बहुश है और उसी के द्वारा स्वयं सोकों की .

जोकस्थानस्य (२) क्षरय को नले जाया करते हैं। 🖩 लोक बहाकोरू को जाते 📗 जो कि मति अपरा-वर्त्तिनी होती है ।११०। विना काधिपस्य के वे विश्वय ही ऐश्वर्ध के जा उसके समान **होते हैं । 🛮 सनी 📖 है** जोद विषय से जहार 🗎 ही तुल्य होते हैं। वहां पर वे स्वयंपुत श्रीति से बुस्क होते 🌉 अवस्थित रहा करते हैं। अवस्यम्यानी अर्थ 🖩 वे प्रश्कृत को स्वयं किस्तृत किया करते हैं 1888-8881 नामारवेन।भिसंबंध्यास्तदा तरकालग्राविताः । स्वतोऽबुद्धिपूर्व हि बोधो भवति 🖩 यया ॥११३ तत्कालभाविरो शेषां तथा ज्ञानं प्रवर्शते । ः स्याहारैस्त् भेदानां तेवां हि न तु मुध्यिणाम् ॥११४ तीरण साथै वितंती कार्याण कारणानि ण। नानारवर्दांजनां तेवां ब्रह्मलोकनिवासिनाम् ॥११५ विनिवृत्तविकाराजां स्वेन धर्मेण तिष्ठताय । तुल्यलक्षणसिद्धास्तु मुभारमानी निरम्जनाः १४११५ प्राकृते करणोपेताः स्वास्मन्येव व्यवस्थिताः । प्रस्थापविस्था भारमामं प्रश्नतिस्त्येष क्त्यतः ॥११७ पुरुवास्यवहुरनेन प्रतीदा न प्रवर्ते हें । प्रवर्तते पुनः सर्गस्ते सां साकारणास्यनाम् ॥११६ संयोगः प्रकृतिसँया युक्तानां तस्वविश्वनाम् । तत्रोपर्वांगणी तेषामपुनर्मारगामिनसम् ११११६ जस समय में उस काल से भाषित होते हुए नागरव से अभि संबद्ध हरते हैं। अबुद्धि पूर्णेंक क्राप्त करते हुए जीवे ही निश्चित बीच होशा है। ।११३। उस काल से भाषित होने 🔤 उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृक्ष होता 📕 । उन भेदों के प्रत्याहारों से ही होता, बुध्मियों का नहीं होता है ।११४। भीर उनके साथ ही कार्य 📖 कारण प्रवृत्त हुवा करते हैं। नानास्य 📗 दर्शी बहाजोक के निवासी उनका को अपने धर्म से विशेष रूप से निकृत विकारों वासे 🛮 और स्थित 📱 तुस्य सक्षण वासे शिक्ष-सुमात्या और

44 ] बहारण्ड पुराण निरम्जन 📕 १११४-११६। 🚃 तर्ग 🖩 कारणों हे उपेत 📕 और अपनी 🚃 🖩 ही व्यवस्थित है। और भारमा को प्रक्यापित करके तस्य से यह प्रकृति 📕 । ११७। पुरुवास्य से 🎹 प्रतीत प्रकृत वहीं होती है । फिर उन साकारणस्मार्वों का सर्ग प्रवृत्त होता है।११वा युक्त 📖 दर्शियों का संयोग प्रकृति आननी बाहिए। बपुनभरिनामी जनकी वह उपवर्गिणी है।११६।

अभावतः पुनः सत्यं जांतामामन्त्रियामिव । ससस्तेषु गतेष्यु कं त्रीलोक्याल् मुदात्मसु ।।१२० ते सार्क्ष वैमेहल्लॉकस्तदानासादितस्तु वै । तिष्ठव्या ये ह तिष्ठंति कल्पदाह उपस्थिते ॥१२१ गन्धर्वाद्याः पिशाचास्य मानुषा श्राह्मणादयः । पशवः पक्षिणऋषैक स्थावराः ससरीसृपाः ॥१२२ तिष्ठमु तेषु तत्कालं पृथिवीतलवामिषु । सहस् यत्तु रण्यीना सूर्यस्येह विमण्यति ॥१२३ ते सप्त रक्ष्मयो भूत्वा एकैको जायते रुपिः। क्रमेण भतमानास्ते त्रील्लोकान्प्रवहंत्युत ॥१२४ जकुमान्स्थावराञ्चीव नदीः सर्वाश्च पर्वताम् । शुब्केपूर्वाबुद्धभा वैस्त प्रनीव प्रसापिताः ■१२५ तवा ते विवणाः सर्वे निर्वण्याः सूर्यरश्मिषाः । अञ्जमाः स्थावराष्ट्रवैव धर्माधर्मादिकास्तु गै ॥१२६ वर्षियों की मौति कान्तों के अभाव से फिर 🚃 🛮 । इसके अनन्तर

मुदारमा उनके वैलोक्य से ऊपर 🚃 हो बाने पर वे जिनके द्वारा उस 🚃 में महलॉक अनासावित है। कल्पवाह के उपस्थित होने पर को उनके शिष्य हैं स्थित रहा करते हैं।१२०-१२१। गन्धर्व आदिक-पिज्ञाच-मानुष और बाह्यय मादि पश्च-पक्षो-स्य।वर-सरीसृप 🖿 🗯 🎞 में पृथ्वीतल वाली

उनके स्थित रहने पर यहाँ पर सूर्य की सहस्र रिनयाँ विनष्ट हो जाती हैं 1१२२-१२३। वे सब सूर्य की किरणें सात रशियत! होकर एक-एक सूर्य हो आया करता है वे 🚥 से 🗪 स्वरूप होकर दीनों ओकों की प्रदान किया

करते हैं बहरूबा जज़म और स्थायर-धवी और सब वर्षतों को जी पूर्व में ही

शृष्टि के न होने से जुब्ब हो रहे वे और जिनके द्वारा । जुब्ब के कहीं । द्वारा बहुत तापित किये नवे वे वर्जात जुब्क वे एकतम प्राप्त हो गये के ।१२१। इस समय में कहीं पर । परित्राच नहीं । और ने । विवस होकर सूर्य के प्रबार प्रतन्न किरजों से निः तेच रूप से देख हो गये थे । इनमें सभी स्वावर-जङ्गम और वर्ण तथा अधर्म जावि के ।१२६। वर्धवेहास्तदा ते तु धूतपापा युगात्यये । वयातातपा विनिर्मु काः मुभया चातिबंधया ।।१२७ ततस्ते ह्युपपद्यं ते तुल्यकपैजंनेजेनाः । जिल्ला रजनी ते च बह्यणोऽन्यक्तजम्मनः ।।१२७ पुनः समें भवंतीह मानस्यो बह्यणः प्रजाः । ततस्ते वु प्रयन्तेषु जनेम्ब लोक्यवासिषु ।।१२६ निदंग्धेषु च लोकेषु तथा सूर्यस्तु सम्बन्धः ।

पुतः सर्गे धर्वतीह् मानस्यो बहाणः प्रजाः ।
ततस्ते पु प्रयन्नेषु जर्नेम्त्रं लोक्यवासिषु ॥१२६
निर्देग्धेषु च लोकेषु तथा सूर्येस्तु सप्तिभः ।
वृष्ट्या क्षितो व्लावितायो विजनेष्यचेवेषु चा ॥१३०
समुद्राश्येव नेषाश्य आपश्येवाच पार्थियाः ।
गरमाणा अजल्येव सिललाक्यास्त्याचनाः ॥१३१
आगतागतिकं चैव यथा तु सिललं कट्ट ।
संख्योमो स्थिता भूमिनर्णवाक्ये नदाऽभवत् ॥१३२
आगति यस्माच्याभासाद्धाग्रक्यः कोतिवीध्तिषु ।
स सर्वः समनुप्राप्ता मासा भाष्यो विभाव्यते ॥१३३

हो गये ये तथा क्यातातप और जुम बन्धा से विनिमुक्त ये ।१२७। इसके उपरान्त ने तृत्यक्ष्य वाने जनों के स्वाका जन उत्पन्न होते हैं। और वे अध्यक्त जाने नहीं को राजि में वहां निवास करके फिर सुजन की वेला में ब्रह्माजी की मानसी प्रजा होती हैं। फिर जनों जा साथ बेलोक्य वासी उनके प्रथम होने पर तथा संतम सूर्य की प्रचर किरजों से सस समय में लोकों के निदंग्य हो जाने पर बृष्टि के हारा सम्मात से मूर्सि के प्लावित होने पर तथा क्जिन वर्णकों में निजम्म हो जाने पर समुद्र-मेथ-जन्न और पार्थिक सब अरमाण होते जाने स्वत्य से हान वासे होकर सब ही वमन कर जाया करते हैं अचित् विनष्ट हो जाते हो सिस समय

्या विकास करिया अपूर्ण भागेर में हो जाता है तो यह इस सूचि को संज्ञादिस करके सभी समुद्र नाम काला हो जाता है। यह सभी भागे को समझ जिला हो ता है। यह सभी भागे को समझ

🖿 हुए जो कि धार्जों से विकाबित होता है ।१३१। तदंतस्तनुते बस्मात्सर्वा पृथ्वी समंततः । घातुस्तनोति विस्तारं सत्तोपतनवः स्मृताः ॥१३४ णार इत्येक जीजें तु नानाचीं बातुरुव्यते । एकार्णने भवंत्यापी न जीजाँस्तीन ता नराः ।।१३५ तस्मिन् युगसहस्राते संस्थिते बह्यणोऽहिन । तावत्कालं रजस्यां 🖿 वर्तन्त्यां सलिलारमनः ॥१३६ ततस्ते सलिले तस्मिन् महाग्नौ पृथिवीतने । प्रशासकारोज्यकारे मिरामोकै समंततः १११३७ येनैबाधिष्ठितं हीदं ब्रह्मभः पूरवः प्रभुः । विभागमस्य लोकस्य प्रकर्तुं पुनरेश्वतः ।। १३८ एकार्णवे तनस्त्रस्मिम्बटे स्वावरवञ्जये । तदा भवति स बह्या सहस्राक्षः सहस्रपान् ॥१७६ सहसुशीर्षा पुरुषो स्वमवर्णो हातीदियः । बह्या नारायणाक्यस्तु सुब्बाप सलिसे तता ॥१४० सरवोत्रेकास्मबुद्धस्तु 🖿 भून्यं सोकमैक्षतः । बनेनाचेन पावेन पुराध परिकीर्तितम् ॥१४१ वसके बन्दर जिसने सभी और 🛮 इस पृथ्वी का जिल्हार किया

करता है। धातु विस्तार को कैजाता है उसके पश्चाल उपतानु कई गने है।

19३४। जार मही ही जीजें हो जाने पर भनेक कर्ष धातु कहा जावा करता
है। एकमात्र समुद्र में जल ही होते हैं। उसके के तर जीजें नहीं होते हैं।

19३६। उस एक सहस्र मुनों के जन्म में ब्राह्म के दिन के संस्थित होने पर

सम तक के समय 

मिनमारमा 

राजि 

वसने पर रजनी ही रहती 

[13३६। इसके उपरान्त 

बनमें किन्छ अपन वाने पृथ्वी तक में-वानु 

[

**एक दन प्रकान्त होने पर एक दन 📖 📖 रहशा 🖥 कौर सभी और अक्तोक** 

कल्प प्रतिसन्धि वर्षनस् 📑 3.5 का 🚃 होता है ।१३७। जिसके द्वारा यह अखिष्ठित 🎚 ब्रह्मा के पर पुरव प्रभु ने इस लोक 🗎 विमाग करने 🔚 इच्छा की थी।१३८। उस समय 🗎 केवल एक ही समुद्र या और सभी चर 🚃 अचर जगत् एकदम दिनष्ट ही गया था। तह वह ब्रह्मा सहसूरें पादों 📰 होते हैं ।१३६। वह पुरुष सहसूरें शीर्षों अले हैं जिनका वर्ष सुवर्ष के 🚃 है और जो इन्द्रियों की पहुँच 🖩 परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी बहुताओं अन में शबन कर रहे 📕 1१४०। सत्य के उद्देक से प्रकृष्ट ज्ञान वाले उन्होंने सम्पूर्ण लोक को शूल्य देखा था। इस आब पाद ने पुराण को परिकीसित किया था।१४१। प्रतिसन्धि वर्णनम् सून उवाच-इत्येव प्रथमं पार्व प्रकृत्यर्व प्रकृतितम् । श्रुरवा तु संह्रष्टमनाः कापेयः संजयायति ॥१ आराध्य वचता सूतं तस्यावं त्वपरां कथाम्। प्रभृति कल्पण प्रतिसंधिः प्रथक्षते ॥२ समतीतस्य कल्पस्य वर्तमानस्य चानयोः । भग्ययोरंतरं यत्र प्रतिसंधिष्य यस्तयोः। एतदे विकृषिण्छामि यथायरकुणलो हासि ॥३ कापेयेनैबमुक्तस्तु सूनः प्रयदत्तां वरः । त्रैलोक्यस्योद्भवं कुरस्तदाक्यातुमुपचक्रमे ॥४ मूत उवाच-अत्र वै वर्णदिष्यामि यावासध्येन सुद्रताः । करुपं भूतं भविष्यं 🔳 प्रतिसंधिश्य यस्तयोः ॥ 🗴 मन्बंतराणि कल्पेषु यानि यानि 🎟 सुबनाः । यञ्चायं वर्तते कल्पो वाराहः सांप्रतः शुभः ॥६ अरुमास्कत्पात्तु यः पूर्वः कल्पोऽतीतः सनातनः । तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यावस्थां नियोधत् ॥७ श्री सूतजी ने कहा-यह प्रकीति के लिए प्रथम पाद की लिस किया है। इसका भवण करके कापेय के 🔤 📱 बहुत हो संहर्ष हुआ था किन्तु उसके मन में संक्रय भी होता है है। उन्होंने वाशी के द्वारा सूतजी की

अराधना की की जोर उसका वर्ष कि दूसरी कि कहा जाता है। शिल हुए की की। आभ से नेकर कि प्रति सन्ति कहा जाता है। शिल हुए की को और वर्तमान करने की इन दोनों का अन्तर और जहाँ कि उन दोनों की प्रतिसन्ति है। यह वाजना काहता है क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बताने के लिए परम कुचन है। शे। कापेश के द्वारा इस प्रकार है पूछे जाने पर प्रवचन करने वालों के बेट सूतजी ने यह सम्पूज ही करने का उपक्रम किया था। शा भी मूनजी ने कहा चा—हे सुन्दर बतों वालों की वालों है वह सभी व्याच कि वालों की जो प्रति सन्ति है—इसकों भी बनाक ता। श्री इन करने भी व्याच हम दोनों की जो प्रति सन्ति है—इसकों भी बनाक ता। श्री इन करने भी बनाक ता। श्री इन करने भी बनाक ता।

इसको भी बताऊँ गा । १। इन कल्पों में जो-जो भी मन्बासर है जीर जो यह करुप बर्शमान है वह 📖 समय 📟 परम शुभ काराह है। 🔃 इस करुप से पूर्वी में होने बाना जो करूप था जो कि सन्तातन व्यतीत हो गया है उसकी भीर इस करूप की जो मध्य में होने वाली ...... है उसका ज्ञान नव पात करलो । ७। प्रस्थागते पूर्वकल्पे प्रतिसंधि विनाऽनवाः । अभ्यः प्रवरति कल्पो जनसोकादयः पुनः ॥= व्युष्टिकन्नप्रतिसंधिस्तु कल्पात्कल्पः परस्परम् । म्युभ्छिषंते प्रजाः सर्वाः कल्यांते सर्वशस्तदा ।।१ त्तरमात्कल्यालु कस्पस्य प्रतिसंग्रिनं विद्यते । मन्वंतरे युगाच्यानामविष्ठिन्नास्तु संधयः ॥१० परस्परात् प्रवतंते मन्यतरयुगैः सह । उक्ता ये प्रक्रियार्वेन पूर्वकल्पाः समासतः ॥११ तेषां पराद्वीकल्पानां पृत्रीं यस्मास् यः परः ।

आसीरकल्पे व्यतीते वे पराद्धांत्परमस्तु वः ॥१२

प्रयमः सांप्रतस्तेषां कल्पो यो वर्तते द्विजाः ॥१३

करपास्त्वन्ये भविष्या ये ह्यपराद्वं मुणीकृताः ।

अस्मिन्यूर्वे पराद्धें तु वितीयः पर उच्यते ।

्ष्य संस्थितकालन्तु प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥१४

करप प्रतिसन्ति वर्णनश् 📑 198 हे अनवी ! प्रतिसन्ति के किना पूर्वकरूप के प्रत्यागत होने पर 🚃 करम प्रश्रुत्त होता है और फिर 📰 कोकाविक होते 🛮 ।=। व्युष्टिश्न प्रति-सन्धि 🚃 कल्प से परस्पर 🖩 होता है । अस जनसर पर सभी ओर 🖹 🚃 🖿 मन्त 🗏 सम्पूर्ण 🚥 व्युष्ण्यन हुआ चरती है ।६। उस 📼 से करप 🔳 प्रतिसन्धि नहीं होती है। मन्यन्तर में बुवाचवों की मन्धियाँ अविभिक्तन होती हैं।१०। मन्नन्तर युगों के साथ परस्पर ने प्रकृत होता है। जो सक्षेप से प्रक्रियार्थ 🖩 द्वारा पूर्व 📟 कहे हैं ।११। उन परार्ध करूपों के पूर्व जिससे को पर है। पूर्व 🚃 के व्यक्षीत होने पर परार्थ से परम जी या ।१२। औ अन्य भविषय 🖩 होने वाले करूप हैं ने अपरार्ध गुणी कृत हैं। है क्रिजगणी 🗓 यनमें सब होने वाला करण 🛮 वो कि इस समय 🖥 वर्रमान 📗 ११६। इसमें पूर्व परार्थ में जो द्वितीय है वह पर कहा जाता 🖟 । 🎹 संस्थित 📖 बाला है और फिर प्रत्याहार कहा नया है।१४। अस्मात्कल्पात्ततः पूर्वं कल्पोऽतीतः पुरातनः । चतुर् गसहस्राते सह मन्वतरैः पुरा ॥१४ क्षीणं करूपे ततस्वस्मित् वाहकाल उपस्थिते । तरिमन्काले 📟 देवा आसमीमानिकास्तु वे १११६ नक्षत्रप्रहृताराज्य चन्द्रसूर्यादयस्य ते । अष्टाविगतिरेवैताः कोटचस्तु सुक्रनात्मनाम् ॥१७ मन्वंतरे वयैकस्मिन् चतुर्दं मसु वै तथा। नीणि कोटिणतान्यासम् कोटचो दिनवतिस्तवा ॥१८ अभाधिकानप्ततिक्य सहस्राणां पुरा स्मृता । एकैकस्मिस्तु कल्पे वै देवा वैमानिकाः स्मृताः ॥१९ मय मन्वंतरेष्वासंस्वतुर्देशसु से दिवि । वैवारच पितरञ्जैद ऋषयोऽमृतपास्तथा ॥२० तेषामनुचराव्यैव परन्यः पुत्रास्त्ययेव 📺 । वर्णाश्रमातिरिक्तात्र्य तस्मिन्काले तु वे सुराः ॥२१ तैस्तः सायुज्यमेः साद्धं प्राप्ते वस्तुमये तदा । तुल्यनिष्ठाभवन्सर्वे प्राप्ते झामूतसंप्तवे ॥२२

હર્સ

वहाय्य पुरांग फिर इस फल्प से पूर्व 🖩 होने बासा अतीत पुरातन 📖 है जो पहिले एक अहम् चारों युगों की चौकड़ी 🖩 अन्त 🗏 सम्बन्तरों के 📖 है i ।१५। फिर उस 📖 🛮 लीण हो जाने पर और वाह काल के उपस्थित होता 🖥 । 🚥 समय में तब को नैमानिक देव हैं वे वे ।१६। वे नक्षण-पह मौर नारायण तथा चन्द्र सूर्व जाविक 🖥 । वे सब बद्ठाईस हैं । सुकुतात्माओं की करोड़ों की संबंधा है अर्घात् जिन्होंने सुक्रम् किया है अन्हीं की करोड़ी संख्या 📕 । १७। जिस प्रकार से एक मन्त्रन्तर में तथा चौदहों 📕 ने तीन करीड़ 🔳 तथा बानने करोड़ ये ।१८। इसके अनन्तर अर्थात् विधानों 📕 रहने वाले देवगण कहे गमे 📕 ।१६। इसके जनम्बर बाकाल 🗏 दिवलोक में चौदह मन्त्र-म्तरों में ये । उनमें देवगण-पितृगण-ऋषिगण 📖 अमृत के पान करने बाले ये ।२०। जनके अनुबर हैं, उनकी परिनर्धा 🖩 और उनके पुत्र भी होते है। उस काल में आकान में शुरनण बच्चे और आधर्मों 🏾 अतिरिक्त वे। ।२१। उस काम में बस्तुओं से परिपूर्ण प्राप्त हीने पर उस-उन सायुज्य में गमन करने वालों के माद 📕 ने । आधृत संध्यन अवदि महा प्रमय के 🚃 हीमे पर ने तुल्य निष्ठा वाले हुए ने ।२२। ततस्तेऽवरवभावित्वाद् बुद्धाः पर्यायमारमनः ।ः वैलोक्यवासिनो देवा इह शामाधिमानिक: ॥२३

स्थितिकाले तथा पूर्ण जामन्ने पश्चिमोत्तरे । करपावसानिका देवास्तरिमन्त्राप्ते ह्यूपप्कवे ॥२४ तदोत्सुका विवादेन स्थक्तस्वामानि मागनः । महर्लोकाय संविग्नास्ततस्ते दधिरे मनः ॥२४ ते युक्तानुषपद्यंते महतीं 🗯 भरीरिके । विषुद्धिबद्धसाः सर्वे मानसीं सिद्धिमास्थिताः ॥२६ तै कल्पवासिभिः साद्धै महानासादितस्तदा । बाह्यकैः क्षत्रियेवेंश्येस्तद्भवैद्यापरैजेनैः ॥२७ गत्वा 📕 ते महर्लोकं देवसंधाश्चतुर्दश । ततस्ते जनलोकाय सोढेगा दक्षिरे मनः ॥२८ इसके उपरान्त वे लान के विधिमानी देवगण जो त्रैसीक्य के निवासी में बड़ी पर आत्मा की बुद्धि के जवक्य भावी होने से 🖥 ।२३। उस 🗪 में

🚃 प्रतिसन्धि वर्णनम् 📗 स्थिति का समय पूर्व हो चुका वा और पश्चिमोक्षर में बासन्त था। जो क्षेत्र करूप 📕 🚃 प्राप्त होने वासे वे वे उस स्पष्टनव की प्राप्त हुआ देखने वाले थे.।२४। उस अवसर 🖩 उत्सुक हुए और विचाद से मार्गों में स्यानों को व्यक्त करके किर उन्होंने मदिग्न होते हुए अवन भाग महलॉक 📕 लिए बनायाः 🖿 ।२५। वे युक्तों को उपपन्न होते 🛮 और नरीर में महती को प्राप्त होते हैं वे सब प्रचर विद्वृद्धि 🖩 समन्त्रित वे तथा मानसी सिद्धि 🗏 समा-स्थित हुए ये १२६। 🚃 समय में उन कल्पवासियों के साथ महान आसादित क्षा था। उनके साथ में गयन करने वाले बाह्यम---क्षत्रय---वेश्य और अपरजन भी थे। वे जोदह देवों के संघ यहमाँक में प्राप्त हो गये थे। फ़िर चस महलांक से गमन करके बड़े उद्देश के सहित उन्होंने अपना मन जन-लोक में जाने के लिए किया 📰 ।२७-२व। एतेन क्रमयोगेन ययुक्ते कल्पवासिनः । एवं देवयुगानां तु सहस्राणि धरस्परम् ॥२६. विश्विवहुलाः सर्वे मानसी सिद्धिमास्थिताः । तैः कश्यवासिभिः साउँ 📖 आसादितम्तु वै ॥३० तत्र कल्पान्दश स्थित्वा सत्यं गच्छंति 🖩 पुनः । गत्वा ते ब्रह्मानोकं वै अपरावित्तीं गतिम् ।।३१: आधिपत्यं विमाने वै ऐश्वयेंग तु तत्समाः । भवंति ब्रह्मणा तुल्या रूपेण विषयेण 🎹 ॥६२ तत्र ते स्ययतिष्ठंते श्रीतियुक्ताश्य संयमात् । आनंदं बहाणः 📰 मुच्यन्ते बहाणा सह ॥३३ श्वरयभाविनार्येम प्राकृतोनीय तो स्वयम् । मानाचेनाभिः संबद्धास्तदा तत्कालमाविताः ॥३४ स्वपतो बुद्धिपूर्व तु बोधो भवति वै यथा । तथा तु भाविते सेवां तवानंदः प्रवर्तते ॥३५ इसी 🚃 के योग से वे करपवासी चसे गये थे। 🚃 प्रकार 🖩 सहकीं ही देशों 📕 युग थे। २६। सभी विकृद्धि की प्रचुरता वाले ये और अतएक वे सब भागसी सिद्धि में समास्थित थे । उनने कल्प वासियों के 📖 जनलोक

श्री आप किया था।३०। वह ं जनसोक देश कल्पों तक स्थित होकर फिर सत्य लोग को यसे जाते हैं। वे बहासोक को आप करके अपरावस्तिनी गति को आप हो जाते हैं।३१। वे विमान में काश्रिपत्य व्याख्य ऐक्वर्य █ उनके

ही समान हो जाया करते हैं। फिर ब बहााजी ब ही तुस्य हो जाया करते हैं और रूप तथा विषय के ढारा बहमा के समान हैं। 12। वहाँ पर वे प्रीति से युक्त होते हुए संयमों को अवस्थित हुआ करते हैं। वहाँ पर बहमा ब्रा आंतर्फ प्राप्त करके बह्याची के ही मान मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते ब । 121 व्यास जवस्य भावी अर्थ से ब स्ववं उस समय में ब्राब्ध ब भावित होते हुए सम्भाग और अर्थन आदि के हारा सम्बद्ध होते हैं। 124। जिस

प्रकार से बुद्धिपूर्वक स्थपन करते हुए बोध होता है उसी भौति सेवा !!! भाषित होने पर गैसा ही आनम्ब प्रवृत्त होता है ।३५। प्रत्याहारैस्तु भेदानां येथा भिन्तःनि सुविमणाम् । तैः सार्वे वर्द्धते तेवां कार्याणि करणानि च ॥६६ नानात्वद्शिनां तेवां ब्रह्मकोक्तनवासिनाम् । विनिवृत्ताधिकाराणां स्वेन धर्मेण तिष्ठताम् ॥३७ ते तुल्यसभाषाः सिद्धाः सृद्धारमानो निर्देत्रनाः । प्राकृती करणीपेताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः ॥३८ प्रक्यापियत्या चारमानं प्रकृतिस्त्वेषु तरवतः। पुरुषान्यबहुरवेन प्रतीना तश्प्रवर्त ते ॥३६ प्रवर्तिते पुनः सर्वे से वर्ग साकारणास्मनाम् । संयोगे प्रकृतिर्जेया युक्तानां तस्वदक्षिनाम् ॥४० तत्रोपवर्गिणां तेवां न पुनर्मागंगामिनास् । अभावः पुनदत्पन्नः शांतानामविवामिव ॥४१ ततस्ते षु गते वृष्ट्वं त्रैलोक्येषु महात्मसु । एउ : साद्ध महलॉकस्तवानासावितस्तु 🖥 ॥४२

षित सुष्मियों के भेदों के प्रत्याहारों से भिन्त इनके आप और करण बिंदत होते हैं ।३६। वे नानात्न के देखने वाले और बहालोक के निवास करने वाले हैं । निवृत्त कथिकारों वासे और अपने धर्म ■ स्थित

कल्प प्रतिसन्धि वर्णनम् 📑 रहने वाले हैं 1३७। वे समान नक्षणों वाले सिद्ध 📕 बुद्ध आत्मार्की वाले तथा निरञ्जन 📕। प्राकृत में वे करणों से उपेत 📗 और अपनी आत्मा में ही भ्यवस्थित 📕।३६। भीर आस्मा को प्रक्यापित करके तात्विक रूप से यह प्रकृति अन्य पुरुषों के बहुत्व होने 🖩 प्रतीत होती हुई प्रवृत्त होती है ।३६। साकारणारमा उनके फिर सर्ग के अवस्तित होने पर मुक्त तत्व दिशयों के संयोग में प्रदुति आतनी चाहिए १४०। वहाँ पर उपवर्गी और फिर मार्गगामी न होने बाले इनका पुनः 📖 अर्थियों के ही समान अचाव उत्पन्न हो गया है।४१। इसके अनन्तर उन महान् आश्मा शामे जैलोकों के 🚃 की जोर mu होने पर उस समय में इनके साथ गहलींक निरुपय ही आलादित नहीं हुआ पर १४२। त्रिक्छिन्या वै भविष्यंति करूपदाह उपस्थिते । गंधर्वाचाः पिताचाम सानुषा बाह्यणादयः ॥४६ पशवः पक्षिणभ्यैव स्वायराभ्य सरीसृपाः। तिष्ठरसु ते वृ तत्कासं पृथिकीतस्वासिषु ।।४४ सहस्र यस्तु रश्मीनां स्वयमेव विभाव्यते । तरसप्तरक्रमयो भूत्वा एकैको जायते अविः ॥४५ क्रमेणोत्तिष्ठमानास्त<sup>े</sup> त्रींल्लोकाम्प्रवहंत्युत । अक्रमाः स्वावरक्षयीय नद्यः सर्वे 🖿 पर्वताः ११४६ मुक्काः पूर्वमनावृष्ट्या सुर्स्यस्ते 📖 प्रश्नृपिताः । **बाला तु विश्वनाः सर्वे निर्देग्धाः सूर्यरश्मिभिः ॥४७** जङ्गमाः स्थावराज्येव वर्माधर्मात्मकास्तु वै । वन्धरेहास्तदा ते तु धूतपाया युगातरे ॥४८ ब्यातातपा विनिम् काः शुभवा चातिबंधया । तसस्ते ह्युपपदांते तुल्यरूपैर्जनैर्जनाः ॥४६ कल्पदाह 🖩 सपस्थित हो जाने पर उनके किया होंगे 🖓 जो ॡ यन्त्रवै आदि पित्राच-मानुच और बाह्मचादिक हैं १४३। पत्रु-पत्नी-स्वाबर् और सरीमृप् हैं। उस समय में पृथ्वी तस 🖩 निवास करने वाले उनके स्थित होने पर जो सहस किरवें 📕 वे स्वयं ही विभावित हो 🚃 करती हैं। वे

बह्याण्डं पुराण 198 सहसीं किरणें 🚃 किरणें होकर एक-एक किरण एक-एक सूर्य हो जाता है । ४४-४५। वे सबसे उत्थित होते हुए तीना लोकों की 🚃 कर देते हैं। 🖿 दाह 🛮 चर प्राणी-स्थावर अर्थात् अचर और सब नदियाँ तथा समस्त पर्यंत दग्ब होते 🖥 ।४६। पहिले वृष्टि 📱 🚃 से सभी सुष्क हो जाते 📗 और सरसता नाम मात्र को भी कहीं पर नहीं रहती है। इसके पश्चाद ने 🚥 उक्त सूर्यों से जो अतीय प्रसर 📗 प्रमुपित होते हैं। 🖿 काल से सभी विवस होकर निर्देग्ध हो जाते हैं और सूत्रों की किरण से 🚃 भून 🚃 करते हैं।४७। जजून और स्वावर की भी तमें और अधर्म 🖩 स्वक्रप वाले हैं; चस 📰 🖩 चन सके देह 📰 होते 📱 और अध्ययुग में उनके पाप विजय्द होकर वे निष्पाप एवं जुद्ध हो जाते हैं।४०। जुम अतिबन्ध से वे विभिमुक्ति हो जाने हैं। इसके उपरास्त में 📖 🚃 तुस्य कप बाने जनों के ही 📖 में खपवम्त हो जाते 📱।४६। उषित्या रजनीं तत्र बहाणोऽव्यक्तजन्मनः। पुनः सर्गे भवंतीह् मानसा बहुाणः सुताः ५४० शतस्तेष्पपन्नेषु जर्मस्त्रैलोक्यवासिषु । निर्वंग्छेषु व लोकेषु तवा सूर्वेस्तु सप्तिनः ॥॥ १ वृष्ट्या कितौ ध्लाबितायां विजनेष्वर्णवेषु 🗢 । सामुद्रारचैन मेपारच आपः सर्वास्थ पाणिनाः ॥५२ भरमाणा वर्जन्येव सलिलाक्यास्तथानुगाः। भागतागतिकं चैव यदा सस्सलिकं बहु ।। ५३ संकारोमां स्थितां भूमिमर्गवास्यं तवाशवत् । बाभाति वस्मात् स्वाभासो भागव्दो व्याप्तिदीप्तिषु ॥५४ सर्वतः समनुप्राप्त्या तासां चाम्भो विशाव्यते । तदंस्तनुते यसमात्सवा पृथ्वी समंततः ॥५४ धातुस्तनोति विस्तारे न चैतास्तनवः स्मृताः । ार इत्येष भीजें तु नानार्थी धातुरुव्यते ॥५६ फिर काम जन्म वाले ब्रह्माजी की एक राजिन्तक वहाँ निवास करके फिर जब सृष्टि की रचना होती है उसमें वहाँ पर बहुतजी के मानस

अर्थात् सन से ही समुस्यन्त पुत्र होते हैं 1६०। इसके अनन्तर बनों के साथ अलोक्य के निवासी उनके उत्पन्न होने पर और उस लाल में उन अखरसम सात सूर्यों के द्वारा, शमस्त ओकों के निर्देश्य हो आने पर १६१। वृष्टि के धारा सम्पात में ला पृथ्वीतलं लें पूर्णतया प्लाबित हो खाने पर, सब समुद्रों के विजन हो जाने पर सब समुद्र-नेच और सम्पूर्ण लाल और सब पाणिक शीर्ष होते हुए समिल लें नाम पर अनुन होकर लाल किया करते लिये आरि बागतागितक जिस समय में बहुत कह जस हो गया था। ६२०६३। लाल समय

त्रीयें होते हुए ससिस ■ नाम पर अनुन होकर ■ किया करते ■ और

बागतागितक जिस समय में अहुत कह जस हो गया था। ६२-६३। ■ समय

इस सम्पूर्ण भूमि को संकलादित करके को यहाँ पर स्थित यी सभी कुछ
एक अर्थन नामधारी हो ■ वा। जिससे स्थ ■ आभास होने बाला भी

वीष्तियों में स्थापि ■ होती ■ १६४। सभी और उनकी समयुप्राप्ति से ■ ही विभावित होता है। उसके अन्दर जिस कारण से सभी
और ■ सम्पूर्ण पृथ्वी को विस्तृत करता है। ६४। विस्तार में बालु विस्तार
किया करती है और ये तनु नहीं कहे यथे ■। भीर्ण होने पर लर यह नाभा
सर्वी वाला आतु कहा जाया करता ■ १६६।

एकार्णने भवस्यापो न भीक्षास्तेन ते नराः ।
तिस्मन् युगसहस्रान्ते संस्थिते बद्धाणोऽहिनि ॥५७
तानत्काने रजन्यां ■ वर्तस्यां सिमसाध्यना ।
ततस्तु सिमसे तस्मिन्नद्यास्तो पृथ्वीतले ॥६८
प्रणातवातेऽत्यकारे निरालोके समंततः ।

् एतेमाधिष्ठितं हीदं बहुत स पुरुषः प्रभुः ॥१६६ विभागमस्य लीकस्य श्रकतुं पुनरेच्छत् । एकाणेवे तदा तस्मिन्नष्टे स्वावरजंगमे ॥६० तदा मवति स बहुत सहस्राक्षः सहस्रपात् । सहस्रशीर्षा पुरुषो स्वमवर्णो जितेद्वियः । इमं चोदाहरत्यत्र क्लोकं नारायणं प्रति ॥६१

आपो नारास्तत्तनव इत्यर्था अनुशुश्रुम । आपूर्यमाणास्तत्रास्तो स्रोन बारायणः स्मृतः ॥६२ सहस्रीर्था सुमनाः सहस्र्यात् सहमृबक्षुर्वेदनः सहस्र्कृत् ।

सहस्वाहुः प्रथमः प्रजापतिस्त्रवीमयोऽयं पुरुषो निरुज्यते अ६३

एकमात्र अर्थन के होने पर 📖 सीझ नहीं है उससे वे नर 🖥 । उस एक सहस्र युगों के जन्त में बबकि बहु। जी का दिन संस्थित होता है। १५७। क्तने 🚃 में शसिल 📕 त्वरूप से रजनी के बर्तमान होने 🚃 🚃 रहता है। फिर उस 📖 ये 🧰 9ृथ्वी क्षण में बन्नि वें बन्नि बिस्कुल नष्ट हो आया करती है। ६०। उस समय में बाबु एकरम प्रकान्त होती है और सभी और चोर बन्धकार रहता 📗 📖 सभी बोर बालोक 📖 🚃 रहता है। यह 📰 इसके ही द्वारत नविक्रित रहता है और बहुशनी ही वह प्रमु पुरुष होते 📕 । ११। फिर उन्होंने 📖 सोक के विमान करने की इच्छा की थी जिस समय में सभी जन्मम और स्थावर विनष्ट हो बुके थे और केवल एक ही अर्जन सभी ओर 🖿 ।६०। वस अवसर से वे ब्रह्माची सहजों निर्ने वामे और सहकों पादों वाने होते हैं। वे सहकों कियें वाने पुरव सुवर्ण के वर्ण वाने ये और ma इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वासे थे। भग-बाद् नारायण 🗎 प्रति वहाँ पर इस क्लोक 📖 वदाहरण विया करते 📕 ।६१। आप (जन) जो उसके तनु है-वह अर्थ सुनते हैं। वहाँ पर 🖩 आपूर्व माण हैं---इस निए नारायण कड़े नवे हैं।६२। यहक नीकों से संयुत सुन्दर मन वाले---सहक चरणों ≣ युक्त---सहक चक्षु और गुक्कों वाले सहक कृत है। सहस्र शाहुओं वाजि हैं--ऐसे प्रथम प्रकापति हैं। वह पुरुष भयी से परिपूर्ण है--ऐसा कहा जाता 🖥 १६६। आदित्यवर्णो भूवनस्थ कोप्ता एको ह्यमूर्तः प्रथमस्त्वसरै विराट् ।

विराट् ।

हिरण्यगर्भः पुरुषो महास्था संपक्षते वै मनसः परस्ताल् ॥६४ कल्पादौ रजसोदिक्तो ब्रह्मा भूत्वाउसृजस्त्रमुः ।
कल्पादौ रजसोदिक्तो ब्रह्मा भूत्वाउसृजस्त्रमुः ।
कल्पादौ रजसोदिक्तः काको मृत्वायसस्पुतः ॥६४

व नारायणो भूत्वा सस्वोदिक्तो जलावये ।
विद्या विभव्य चात्मानं वैलोक्ये संप्रवर्तते ॥६६
सुजति यसते चैद वीक्यते च विभिः स्वयम् ।
एकाणेये तदा तस्मिन्नध्टे स्वावरजनमे ॥६७
वसुयुंगसहस्मान्ते सर्वतः स जलावृते ।
बह्मा नारायणाक्यस्यु स काकि च ध्रवे स्वयम् ॥६८

चतुर्विधाः प्रजाः सर्वा बहाशक्तया तमोवृताः । पर्वित तं महलेकि कालं सुप्तं महर्षयः ॥६६ भृग्वादयो यथोहिष्टास्तिम्मन् काले महर्षयः । सत्यादयस्तवा त्यदौ कस्ये लीने महर्षयः । तदा विवर्यमानेस्तैर्महत्परिवतं पराम् ॥७०

भावित्य के सभाभ वर्ण से युक्त—इस भुवन 🖩 रक्तक एक—अनूतें अर्थात् मूर्ति से मून्य वह प्रथम विराट् हैं। हिर्द्यमर्थ-महाम् आत्मा वासा पुक्त मन ते परे सम्पन्न होता है।६४। 🚃 के बादि में रजी गुज 🖩 पदिक्त होकर प्रभु बद्धा ने सृजन किया 📖 । कस्प 📖 जब अवसान होता 📕 तो उस समय में तमोगुण 🗣 बहेक 🗎 तमन्वित काल होकर फिर इस सम्पूर्ण मृहि 🖿 ग्रसम किया वा ।६५। वही फिर भगवान् सस्य 🗎 उद्देक है पुक्त नारायण होकर जनावय में विरावमान रहते 🛮 । आपने आपको तीन स्थक्यों में विभवत करके भगवान् तीयों सोकों में सम्प्रवृत्त हुआ। करते 🖁 ।६६। सुजन करते हैं---प्रसन करते 🖥 और स्वयं ही शीम क्यों से नीक्षण करते हैं। उस समय में समस्त स्वाबर और बच्चम 🖺 नष्ट हो जाने पर अब एकमात्र अर्णन ही विश्वमान रहा करता है।६७। एक सहस्र कारों यूगों की चौकड़ियों का अब अन्त होता 🖁 उत्त समद में 🌉 तभी और जल से समा-वृत होते हैं। 📰 समय में नारायण 🚃 वह बहुत इससे सार में स्वयं प्रकासित रहते हैं।६६। सब बारों प्रकार की प्रजा बहुत की नक्ति से तम से भावृत होती है। महविगण उसको महस्रोंक में सोये हुए 📖 को देखते 🖥 ।६१। उस काल 📕 यथोदिह पृतु जावि महर्षिगण 📕 । 📖 समय 🗎 अनकै विवार्यमार्गी के 🚃 महत परिवत होता 🖥 १७०१

गत्मर्थाहवतेषांद्वोनांसिक्यात्तरुव्यते । यस्माहवति सस्त्रेन महत्तस्मान्महत्तेषः ॥७१ महलोंकस्थितेर्रं १ः स्थायस्त्रत्वा च हः । सत्त्वाद्याः सन्त ये त्वासन्कल्पेऽतींते महर्षेगः ॥७२ एवं ब्रह्मा तासु सासु रजनीतु सहसूनः । रष्टवन्तस्त्रदानीताः कानं सुन्तं महर्षेगः ॥७३ कल्पस्यादी सुबहुला यस्मारसंस्थाश्चतुर्देश ।
कल्पयामास वे ब्रह्मा तस्मारकल्पो निरुध्यते ।।७४
स सृष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः ।
ध्यक्ताव्यक्तो महावेषस्यस्य सर्वभिवं जगत् ।।७४
इत्येष प्रतिसंबन्धः कीर्तितः कल्पयोर्द्धयोः ।
सांप्रतः हि तयोगंध्ये प्राग्यस्था वभृव ह ।।७६
कीर्तितस्तु समासेन पूर्वकल्पे यथात्वम् ।
सोप्रतां संप्रवध्यामि कल्पमेतां निकोधतः ।।७७

गति के अर्थ वाली ऋषिति वातु नाम की निकासि होती है—ऐसा कहा आता है। जिससे ऋषिति के बाब होने बि उससे महत है अतएव महर्षि होते बि 10१। अहमींक में स्थित होते हुए उन्होंने उस समय में सीये हुए काल को देखा था। जो करूप बि अवतीत होने पर सरवाधि सात महर्षि में 10२। इस प्रकार से उन-उन सहनों रजनीयों में उस बाब में जानीत महर्षियों ने सुप्तकास को देखा था। 0३। करूप बाबि बि जिससे शुबहुत बीवह संस्था है। ब्रह्माजी ने क्योंकि करूपन किया था इसी कारण से करूप कहा जाता बि 10४। करूपों के आदि वाल बि पुनः पुनः वही बाब पूर्तों का सुजन करने वाला है। महायेव व्यक्त है। इसका ही यह सम्पूर्ण जनत है 10४। वह वोनों करूपों का प्रति सम्बन्ध कर दिया गया है। इस बाब में उन दोनों के मध्य में पूर्व की अवस्था हुई थी। ७६। पूर्व में होने वाले करूप में ठीक-ठीक कह दिया गया है। बा समय में पूर्व की अवस्था हुई थी। ७६। पूर्व में होने वाले करूप मार्जेगा, उसकी बा धीजिए। ७७।

-x-

।। पृथ्वी विस्तरः ।।

स्त उवाच-एवं प्रजासन्तिवेशं श्रुत्वा वै शांशपायनिः ।

पप्रच्छ नियतं सूतं पृथिव्युद्धिविस्तरम् ।।१

कति द्वीपा समुद्रा वा पर्वता वा कति स्मृताः ।

कियंति चैव वर्षाणि तेषु नचक्क काः स्मृताः ।।

महाभूतप्रमाणं च सोकालोकं तवैक च ।

पर्यायं परिमाणं च चितं चण्डाकैयोस्सवह ।

एतरप्रजूहि नः सर्वं विस्तरेण यचार्णतः ॥३

सूत उथाच-हंत बोडहं प्रवस्तामि पृथिक्यामाविस्तरम्थ।४
संक्यां चैव समुद्राणां द्वीपानां चैव विस्तरम् ।

द्वीपभेदसहस्राणि सप्तस्वन्तर्गतानि च ॥६
न सक्यते क्रमेणेह वक्तुं येः सततं अनत् ।
स्पत्त द्वीपान्ध्रवस्थामि चन्द्रादिस्थप्रहैः सहः ॥६
तेषां मनुष्यस्तर्केण प्रमाणानि प्रचसते ।
अधिस्याः चलु ये भाषा न श्रम्तकेण साध्येत् ॥७

भी सूतजी ने कहा—इस रीति 🗎 जाजपायनि ने 📖 के सम्जिकेत का 🚃 करके फिर जसने थी सूतजी ने नियत 📖 से वृधिकी और उद्धि 🖩 विस्तार के विक्य में पूछा था। १। डीन कितने हैं, समूत्र 📨 पर्वत कितने बताये गये 🛮 ? कितने वर्ष हैं और उन वर्षों में नवियों कीन-कीन बतायी गयी हैं ? ।२। महाभूतों का क्या प्रमाण है सबा लोकालोक प्रमाण नया हैं ? चन्त्र और सूर्व का पर्याब-परिमाण और गति क्या 🛮 ? हे भ्रथ-बाब् । यह 📖 आग् विस्तार पूर्वक बचार्च रूप से हमको बतलाइए ।३। जी सूतजी ने कहा-हर्व की बात है, 📕 बापके सामने पृथ्वी का आयाम और विस्तार वसलाऊँगा ।४। समुद्रों की संक्या और द्वीयों का विस्तार की बत-लाऊँगा । यों तो द्वीपों के सहसों भेद होते हैं किन्तु के भेद सात द्वीपों के सहस्रों भेष होते हैं किन्तु के सभी भेद सात हीयों के ही अन्तर्गत है।॥। जिनके द्वारा निरन्तर यह जयत है 🖩 सब क्रम से शहाँ पर नहीं बताये को सकते हैं । 🛮 इस া में तो वापके समक में मात हीयों को ही बताऊंगर और उनके साथ चन्द्र-सूर्य और ग्रहों का वर्धन करूँगा ।६। मानव उनका प्रमाण तक के द्वारा कहा करते हैं। किन्तु निष्टिवत रूप से जी भाव किन्तुन करने के योग्य नहीं हैं उनका तक के सहारे ......... कभी नहीं करना चाहिए ।७।

प्रकृतिस्यः परं यच्च तदिष्यन्यः श्रेचक्षेते । नववर्णं प्रवक्ष्याकिः जंबूद्वीपं क्ष्यात्वयम् ॥= षर 🕽

विस्तुरात्मण्डसाष्ट्रीय योषनैस्तन्नियोधतः । शतमेकं सहस्राची योजनाग्रात्समंततः ॥ ६.

भानाजनपदाकीणैः पुरेश्च विविधेशसुभेः ।

सिद्धचारणसंकीणः पर्वतैरुपन्नोमितः ॥१०

सर्वधातुमिबद्धं इच जिलाजाससमुद्भवै:। पर्वतप्रभवाधिकम् नवीभिः सर्वतस्ततः ॥११ जंबूद्वीपः पृष्टुः श्रीमान् सर्वतः पृयुर्वश्रनः । नवभिश्यावृतः सर्वो भुवनेभू तथायनैः ॥१२ भवणेन समुद्रेण सर्वतुः परिवारितः।

जंबुद्वीपस्य विस्तारात् समेन तु समंततः ॥१३ प्रामायताः सुपर्याणः बहिमे वर्नपर्वताः । अवगाहा ह्युभयतः समुद्री पूर्वपन्चिमी ॥१४

को प्रकृतिकों 🖩 परे 📲 वही किलान न करने 🖩 योग्य नहीं है---ऐसा

कश्ते हैं। नी वधों से लमस्बित जम्बू दीय को वचार्व कप से बतनाऊ ना 💷 उसको विस्तार हे और 🎟 📕 योजनों के द्वारा समझ जीविए । पीजनाय से तभी और एक ती सहक है। यह अनेक जनपदों से जिया हुआ

वे समाकीर्ण है और अनेक पर्वतों से उपनोजित 🛮 💵 🎨 । निशामी 🖫 समुदायों से समुस्पन्न समस्त धातुओं से निवद यह बीप है। इसके सभी और अनेक मदियां 📱 जो पर्वत से उद्भूश हुई 🖁 ।११। यह जम्बूद्वीय बहुत बिशाल 🛮 । जी सम्पन्त है 📖 📉 जी महायु हैं। 🛒 🖥

📱 और विविध परम सुभ नगरों से समस्वित है । यह सिद्धगण और चारणों

करने वाले भी मुचनों से यह सम्पूर्ण समावृत है।१२। इसके चारों ओर काद समुद्र है जिसका भी विस्तार अम्बू द्वीप के विस्तार 🖩 ही समान है ।१३। आगायत सुपर्का वे के क्वे पर्वत **।** वो दोनों बोर पूर्व और पश्चिम सभूदों 📕 जनगढ़ हैं ।१४।

हिमप्रायम हिमवान् हेमकूटक्य हेमवान् । सर्वत् वु मुखश्यापि निषष्ठः पर्वतो महान् ।। १३ **बतुर्वेण**श्च सौवणों महत्त्वाहतमः स्मृतः ।ः

पृथ्वी व्यायाम निस्तरः

वात्रिभाच्य सहस्राणि विस्तीणः ■ य मूर्वान ।।१६ वृत्ताकृतिप्रमाणस्य चतुरसः समृच्छितः । मानावणस्ति पास्त्रींषु प्रजापनियुणान्वितः ।।१७ नाभिवंधनसंभूतो बद्धाणोऽव्यक्तजस्यनः । पूर्वतः स्वेतवर्णस्य साहाणस्तस्य तेन तन् ।।१६ पास्त्रीमुश्तरतस्तस्य रक्तवर्णः स्वमावतः । तेनास्य क्षण्यभावस्तु मेरोनियार्चभारणाम् ■१६ पीतस्य विभिन्नेनासौ तेन वैश्यत्विम्ब्यते । भृंगपत्रनिभश्चापि पश्चिम समाभितः ।।२० तेनास्य सूक्षभावः स्वाविति वर्णाः प्रकाशिताः । वृत्तः स्वभावतः प्रोक्तो वर्णतः परिमाणतः ।।२१

हिमवान गिरि में प्रायः हिम समूह होता है और हेमकूट पर्वेत हैम से गुंदत है। निवाब एक महान पर्वत है वो सभी अध्वानों में सुवाबायी होता है। १६। मद पर्वत चार वर्णों वाला ■ और युवर्ण ■ वुक्त है ■ अधिक पुल्पर कहा गया है और पूर्शों में बत्तीस सहस योजनों के थिस्तार वाला है। १६। यह वृत्त माकृति और बावर्ण वाला है तथा वौकार और समुण्डित वर्णात है। इसके पावर्ण भागों में जनेक वर्ण है एवा यह प्रजापति के गुंजों से संयुत्त है। १७। अध्यक्त अभ्य वाले बहुएजी के नामिवन्त्रन ■ यह समुत्पन्त हुआ है। उसके पूर्व की ओर यह क्षेत वर्ण वाला है इससे बाहुएण है।१६। उत्तर की ओर पश्चिमांगा ■ स्वधाब से ही रक्तवर्ण है। वाल कारण है।१६। यह दिसम विका की ओर पीत ■ इससे बाह्य विवास की ओर पीत ■ इससे इसका विवास अभीह होता है। पश्चिम की ओर यह मुक्तपत्र के सहज समाचित है।२०। इस कारण ■ इसका बुद्धसाथ होता है—६स तरह से इसके चार वर्ण कड़े वये हैं। यह स्वभाय से बृत्त कहा है वार त्या परिसाय के भी बताया पया है।२३।

नीलरम नैदूर्यभयः स्वेतः मुक्लो हिरण्ययः । मयूरबहंवणंस्तु ज्ञासकींचण्य म्यंगवास् ॥२२ एते पर्वतस्थानः सिद्धचारणसेविताः ।
तेवामंतरविष्कंभो नवसाहस् उच्यते ॥२३
मध्ये त्विलावृतं नाम महामेरोः समंततः ।
नवैवं तु सहस्राणि विस्तीणे सर्वतस्तु तत् ॥२४
मध्ये तस्य महामेर्सवध्य इव पावकः ।
देखर्थं दक्षिणं मेरोक्तराखं तथोत्तरम् ॥२४
थर्षाणि यानि षट् चंव तेषां ये वर्षपर्वताः ।
डे हे सहस्रे विस्तीणी योजनानां समुच्छ्यात् ॥२६
जंबूडीपस्य विस्तारात्तेषामायाम उच्यते ।
योजनानां सहस्राणि मतं द्वावावती गिरी ॥२७
नीलभ्य निषद्यभ्येव ताच्यां हीनास्तु ये परे ।
वितर्व हेमक्टम्य हिमवाञ्यां गर्वास्तवा ॥२६

और नासकीम्य व्या शृज्याम् है।२२। ये सब पर्वतों के निरोमणि राजा पर्वत वि कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सेकित रहा करते हैं अवस्त् इनमें सिद्ध और चारण निवास किया करते हैं। उनका अन्तर निकास्थ नी सहस्र योजन कहा व्याच विश्व किया में इस्त्रवृत नाम बाला गिरि वि को महामेच के समंतम वि । यह की देती प्रकार से नौ सहस्र ही सब कोर से विस्तार व्याच है। २४। इसके व्याच में महा है जो सुध वि रहित अनित के विस्तार विवीप्यमान है। येव के वेदी व्या अर्थ दक्षिण वि तथा उत्तर वर्ष भाग उत्तर है।२४। जो से वर्ण हैं उनके जो वर्ष पर्वद वि के वाई से दो-दो सहस्र

मीम--वैद्वयम- रवेत--हिरण्यम- गोर के वह न के वर्ण कासर

योजन विस्तीर्थ हैं।२६। जम्बू द्वीप के विस्तार हैं उनका हाला कहा है। वो गिरि सी सहस्र योजन सामत हैं।२७६ मोल और निषध उन दोनों से जो दूसरे हैं वो हीन हैं। क्लेस-हेमकूट-हिमशन तथा प्रकृतस्र हैं।२६०

नवती हे अजीती है सहस्राध्यायतास्तु तैः । तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि मध्त वैताहरू प्रपाताविषमेस्तैस्तु पर्वतैरावृक्तविन्तु । हुन्नी क्यासम् विस्तरः ]

संततानि नदीभेदैरगम्यानि परस्परम् ११३०

वसंति तेषु सरवानि नानाजातीनि सर्वेषः ।

हर्व नेम्प्रतं वर्षे क्यान्तं सम्बन्धाः ।

वसंति तेषु सरकामि मानाजातीनि सर्वेषः ।

इवं हैमकतं वर्षं भारतं नाम विश्वतम् ॥३१
हेमकृदं परं ह्यस्मान्नाम्न्ना किंपुरुषं स्मृतम् ।
नैषधं हेमकृदासु हरिवर्षं तदुच्यते ॥३२
हरिवर्षात्परं चापि मेरोध्र तदिलावृतम् ।
इलावृतास्परं नीलं रम्यकं नाम विश्वतम् ॥३३
रम्यकात्परतः ज्वेतं विश्वतं तद्विरच्ययम् ।
हिरण्मयात्परं चैव श्रृंगवतः कुरु स्मृतम् ॥३४
धनुः संस्थे तु विशेषे हो वर्षे दक्षिणोत्तरे ।
दीषाणि तत्र बस्तारि मध्यमं तदिलावृतम् ॥३६
वनते यो सहस्र नामे बीर तो व्यक्ति नामत हैं । उपके मध्य

वनस दा तहल नव्य कार वा जानता नस्ता जापत हूं। उपका नक्य वैं:अन्यव हैं के नात वर्ष है ।३६। उन प्रवातों से विषय पर्शतों हैं वो हैं। निरन्तर बहुने बाली नवियों के हा है नेदों हैं के प्रस्पर है हा अध्योग के अधिक जीव निवास करते हैं और

से असिक है। ६१। इसके आगे हेमकूट है जो नाम से किम्पुरव कहा गया है। हेमकूट में आगे मैपश्र में जो हरि वर्ष कहा जाया करता है। ६२। हरिवर्ष से परे मेर का वह इलावृत है। इलावृत से आगे कील है जो रम्यक लाम से विक्यात में। ३६। रम्बक से आगे कोत है जो हिरकाय नाम से विश्वृताहै। हिरकाय से आगे श्रुक्तवत् में जो कुद कहा गया है। ३४। दक्तिण और उत्तर दिसा में श्रमु:संस्थ दो वर्ष जाकने चाहिए। यहाँ पर चार शीर्ष है में

सभी और ने नहीं रहा शरते 📕 । यह हैमवत वर्ष है जो भारत---इस नाम

है वह दशावृत है। २४।

अर्थाक् च निषधस्याच वेचई दक्षिणं स्मृतम् ।

परं नीलवसो यञ्च वेचई तु तवुत्तरम् ॥३६
वेचई दक्षिणे जीणि जीणि वर्षाण कोसरे ।

सयोगंड्ये शु विशेषो भेड्यंड्य इलावृत्तम् ॥३७
दक्षिणेन ॥ नीकस्य विषयस्योत्तरेन तु ।

उदगायतो महाजैनो माल्यनान्नाम नामतः ॥३८ योजनानां सहसूं तु आनीस निषधायतः । आयामतश्चम् स्त्रिणत्सहसूषि प्रकोतितः ॥३६ तस्य प्रतीच्यां विश्वेषः पर्वतो गंधमादनः । आयातमतोऽय विस्ताराग्मास्यवानिति विश्वृतः ॥४० परिमंडलयोगेंहमंडये कनकपर्वतः । चतुर्वणः स सौवणः चतुरस्ः समुश्कृतः ॥४१ सुमेदः शृगुभे सुभो राजवरसमधिष्ठितः । तरणादित्यवगोभी विद्यम इव पावकः ॥४२

है। नीलवान है जीर जो मेचर्च है वह उत्तर है। इद् वेदाई दक्षिण और उत्तर में तीन-तीन वर्ष है। उन दोनों के ब्राह्म में मेच आनता चाहिए और वस्तर में तीन-तीन वर्ष है। उन दोनों के ब्राह्म में मेच आनता चाहिए और वस्त्र में इतातृन है। १९०। नील है विस्त्र विस्ता की और और निषध की उत्तर की ओर जिल्हा की वा वस्त्र एक महान भीन है जो नाम है सार्व्यान कहा जाता है। ३०। एक सहस्र बोजन मीन और निषध तक सायत है और जायाम से यह चौबीस सहस्र योजन कहा गया है। १६०। इसके पश्चिम में मन्द्रमायन नामक पर्णत आनते के बोच्च है। जायाम (चौड़ाई) और विस्तार से मास्यमान —इस नाम से यह प्रसिद्ध है। अवाम (चौड़ाई) और विस्तार से मास्यमान —इस नाम से यह प्रसिद्ध है। अवाम (चौड़ाई) की सम्प्र में वेद पर्वत है जो कनक पर्वत है। वह चार वर्णों चाला और सुवर्ण ह्या तथा चतुरस सर्वाद चौड़ार सनुष्टित है। वह चार वर्णों चाला और तथा चतुरस सर्वाद चौड़ार सनुष्टित है। सह चार वर्णों चाला और होता था जो पास भुध है और एक राजा के ही समान सम्विध्त रहता है। इसके वस की ब्राह्म सदस धूर्य के ही ब्राह्म है ब्राह्म विभा हु आ वासी अपने में तुल्य है। ४२।

प्रविद्यः योडकाधस्ताद्विस्तृतः योडक्षेत्र तु ॥४३ भरावसंस्थितत्वात्तु हात्रिभन्मूष्टिम विस्तृतः । विस्ताराज्ञित्रुणस्तस्य परिणाहः समंततः ॥४४ भंदनेन प्रमाणेन ज्यस्य मानं तदिष्यते ।

पृथ्वीः स्थायास विस्तरः ] चत्यारिशत्सहसुनिष योजनामां समंततः ॥४१ अष्टाभिरधिकानि स्युस्थ्यस् मानं प्रकीरिततम् । चतुरस्रोण मानेन परिणाहः समंततः ॥४६ **चर्**ष्य**टिसहसाणि योजनानां वि**धीयते । 🔳 पर्वतो महादिव्यो दिव्योवधिसमन्दिन: ॥४७ भुवनेशक्तः सर्वो जातकपमनैः सुधैः । तत्र देवगणाः सर्वे गंधवॉरवराझसाः ॥४८ चैलराजे प्रस्कृते मुजाध्याप्सरसा यणाः। स तु मेरः परिवृतो धृवनैभू तथावनैः श४६ वह भौरासी सहस्र मोधन के वा है। एक योजन चाप नीस 📟 हीता है। सोसष्ट योजन नीचे की जोर प्रविष्ट 📗 जौर सोसह ही मोजन विस्तार वाना है।४३। भराव लेखित होने 🖩 बसीड योजन सूधी में विस्तृत है। विस्तार में सभी जोर उतका तिशुना परिनाम है।४४। मण्डल प्रमाण से वसका मध्य 🛲 अभीष्ट होता है। 🚃 जोर चौवाकीस सहस्र बोचम

📱।४५। स्थल 📕 अवस्ति तीनी सोर में उद्यक्त मान बाठ अधिक योजन कहा गया है। सभी ओर चतुरख मान से परिवास होता है।४६। पींसड

सहस्र योजन कहा जाता है। यह पर्वन बहुत ही बधिक विवय है और विवय नीयधियों से समस्वित है। ४७। यह सम्पूर्ण मुनर्जनय परम कुण मुनर्जे से थिरा हुआ है। यहाँ पर अभस्त देवों के नच-गन्तर्य-जीर काला निवास दिया करने हैं ।४०। उस सैसों के राजा के अपर सूच अध्वराओं 🗏 समुदाय भी विकास दिया करते हैं । यह केंद्र पर्वत बूटों के भावन भूदनों 🔣 परि-

बुत रहा करना है।४६। बत्वारी यस्य देशा वै चनुः पार्क्यव्यविश्विताः । भद्राच्या भरताऋष केत्यमालाक्य पश्चिमाः ॥५० उत्तराः कुरवाभीव कृष्टपुष्यप्रतिव्ययाः । गंधमादनपार्श्वे तु परैवाडपरगंडिका ॥५१ सर्वेत् रमणीया च निस्यं प्रमुदिता जिना। वार्त्रियन्तु सहसामि योजनैः पूर्वपश्चिमान् ॥५२ 🕟 वायामतश्चतुस्त्रिश्वतसहस्राणि प्रमाणतः ।
तत्र ते भुभकर्माणः केतुमालाः प्रतिब्धिताः ।।११३
तत्र काला नराः सर्वे महासत्त्वा महायलाः ।
स्त्रियश्चीत्पलपत्राभाः सर्वास्ताः प्रियदर्गणाः ।।१४४
तत्र दिव्यो महावृक्षः पनसः सद्रसाध्यः ।
ईश्वरो बहाणः पुत्रः कामकारी मनोजवः ।।११४
तस्य पीरवा फलरसं जीवंति च समावृत्रम् ।
पार्थे मास्यवतश्चापि पूर्वेऽपूर्वा तु गंविका ।।११६

जिसके चार देश विचारों पांच्यों में समछिष्ठित हैं। जिनके नास भराशक—भरस—केतुपान और पश्चिम है। १०। उत्तर और कुठ कृतपुष्य प्रतिश्वय है। गश्धमादन के पार्थ में तो यह पर अपर गण्डिका विद्या है। प्रश्नी में परम रमणीय हैं और नित्य ही प्रमुद्धित तथा निव हैं। पूर्व और पश्चिम विद्या विद्या है। प्रश्नी मनों विद्या है। प्रश्नी मनों से इनका मायाम चौत्तीस सहसू योजनों वाला है। बहा पर विपय सुम कमों नाते केंद्रुमाल देश प्रतिश्चित विश्वयों वाला है। बहा पर विद्या कमलदल की महान कल विश्वयों कमलदल की मामा भाजी तथा देखने में बहुत प्रिय सनती हैं। १४। वहाँ पर एक बहुत विश्वयों तथा देखने में बहुत प्रिय सनती हैं। १४। वहाँ पर एक बहुत विश्वयों स्वामी सहान कल परे विश्वयों न रहा करते हैं। उसकी स्वामी बहुत का पुत्र विश्वयों कर देश विश्वयों मामा माने करके प्रश्नी विश्वयों स्वामी बहुत का पुत्र विश्वयों का रस विश्वयों माने करके प्रश्नी विश्वयों स्वामी सहान का पुत्र विश्वयों का रस विश्वयों माने करके प्रश्नी विद्या समायुत काल प्रयन्त उसके फर्सों का रस विश्वयों माने करके प्रश्नी विद्या समायुत काल प्रयन्त उसके फर्सों का रस विश्वयों माने करके प्राणी विद्या रहा करते हैं। पूर्व में मान्यवाक विद्या कर के प्रश्नी का पूर्व गण्डिका विद्या समायुत काल प्रयन्त उसके फर्सों का रस विश्वयों विद्या वि

--×--

## ा। मारतवेश 🖷

सूत चवाच-एवभेव निसर्गो व वर्षाणा भारते मुभे । हष्टः परमतत्त्वज्ञैभू य कि वर्षायामि वः ॥१ ऋषिरवाच-यदिदं भारते वर्षे यस्मिन्स्वायंभुवादयः ॥ वसुदंशेते भनवः असासर्गेऽभवन्युनः ॥१ एतद्वेदितुमिच्छामस्तन्तो निगद सत्तम । एतच्छु तबचस्तेषामग्रवोद्वोमहर्षणः ॥३ अत्र वो वर्णेयिष्यामि वर्षेऽस्मिन् भारते प्रजाः । इद तु मध्यमं चित्रं शुभानुभफलोदयम् ॥४ उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमथहक्षिणं च यत् । वर्षे तद्भारतं नाम यत्रेयं भारतो मा ॥५ भरणाच्य प्रजानां चै मनुभंरत उच्यते । नियस्तवभनाच्यैवं वर्षे तद्भारतं स्मृतम् ॥६ इतः स्वगंग्य मोक्षास्य मध्यग्यांतस्य मध्यते ।

■ खस्वन्यत्र मर्श्यांनां भूमौ कर्म विधीयते ११७
 श्रीसूतजी ने कहर—इस प्रकार ■ इत्या परम सुम भारत ■ जवाँ का निसर्ग है जो कि परम तर्लों ■ जाताओं के द्वारा देखा गया है है === फिर

आपके सामने विशा वर्णन कके ? ।१। शहिष ने कहा—जो मह भारतवर्ष शिक्षमें ये भीवह स्थायम्बुव आदि मनुगण फिर प्रजा के मुजन करने में भे १२। हे सेव्ह पुक्यों में परमोशाम ! हम लोग यही जानने की इच्छा करते हैं । वहीं आप मुमारे समक्त में वर्णन की जिए। रोम हर्षणजी ने उम शहिषयों के इस का का सबस करके कहा था।३। यहाँ पर इस भारतवर्ष आय सोगों के सामने जो प्रजा हुई भी उनका है वर्णन कर गा। यह सो

मध्यम चित्र है जो सुध जोर असुन धर्मों के ■■■ | ।४। समुद्र के स्थार में और हिम्बाद् के बिलाज में है वह भारत नाम वासा वर्ष | जहाँ पर यह भारत की अजा है। ३। प्रजाबों के भरण करने से घरत मनु कहा जाया करते हैं। इसी निकृत्ति के क्चन से यह वर्ष भारत—इस नाम से कहें गमा | । यहाँ से स्वयं होता है और यहाँ से ही बारम्थाण जीअन-मरण

गमा ■ । यहाँ से स्वयं क्षाता है जोर यहाँ से ही कारम्बार आधन-मरण के जावागमन से मुक्त हुआ चार्चा है जौर चार्चा जन्त चा जान मनुष्यों का कर्म करने का क्षेत्र वहीं है अर्थात् कर्म करने की भूमि-यही वेश हैं।६-७। भारतस्थास्य वर्षस्य नव भेदान्निबोधत ।

संसुद्रांतरिता ज्ञेयास्तै त्वगम्याः परस्परम् ॥६

र्न्द्रद्वीपः क्षेत्रस्यास्तास्त्रवर्णीं ममस्सिमान्। नागद्वीपस्तथा सौम्यो नांघवंस्त्वच शास्त्रः ॥६ अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः मागरसंदृतः । योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्तिणोत्तरात् ।।१० जायतो ह्याकुमार्क्या वै चार्यगाप्रभवाच्या वै। तियंगुत्तरविस्तीर्णः सहस्राणि नवैव तु ॥११ दीपो श्रुपनिविधोऽयं स्लेच्छेरतेषु सर्वज्ञः। पूर्वे किराता हास्यांने पश्चिमे ववनाः स्पृताः ॥१२ बाह्यणाः क्षत्रिया बंदया भध्वे जूदाक्ष भागतः । .इञ्चायुष्ठवरिषञ्चाभिवेत्तंयतो व्यवस्थिताः ।।१३ लेवां संस्थयहारोऽत्र बर्लते वे परस्परम् । धर्मार्थकामसंबुक्तो वर्णानां त् त्वकर्मसु ॥१४ 🚃 भारत वर्ष के भी भेद है उनको आप लोग जली-भारत समझ

सीविष् ? वे ब्या समुद्र विश्वारित है—ऐसे ही जान मेने चाहिए सीर परस्पर में वे सब ब्याव्य विश्वार असव एवं वसन व्य करने विशेष हैं । का उसके व्याव के हैं—इन्स्ट्रीप—क्षेक्यान्—तासकं—गमस्तिमान्—नाग हीप—सीम्य—गम्भवं—वाक्यां () यह नीवां उस द्वीपों विश्वा सापर से संतुत है । यह द्वीप विश्वार तथा क्ष्या कुमारी तक यह बावत है । नी ब्याविम विश्वार क्षा करने के क्ष्या कुमारी तक यह बावत है । नी ब्याविम तिरक्षा असर की ओर किस्तीमं है ।११। व्या दीप अन्तों में सभी ओर म्लक्षों द्वारा उपनिविद्य है । इसके अन्त में पूर्व विश्वार रहा करते हैं बीर पश्चिम में वसन सोन बासे बताये वसे हैं ।१२। व्याव के मार्थों में बाह्यण—क्ष्यि—वंश्य और सूद्र निवास करते हैं। को बनार्वन—संस्कृत प्रयोग—वाणिक्य के अभिवर्तन करते हुए ध्यवस्थित विश्वार है। वहीं पर इन मार्रों वयों में परस्पर विश्वार कर्य है उन्हीं में यह क्ष्यवहार धर्म वर्ष और काम से समन्तित होता है ।१४।

संकरपः पंचमानां च ह्यायमाणां मयादिधि ।

इह स्वर्गापवर्गावं प्रवृत्तिर्येषु मानुषी । ११६

यस्थ्यं नवमो द्वीपस्तिर्यमाथाम उच्यते ।

कृत्स्नं जयित यो हयेनं सम्माहित्यभिष्ठीयते । १६

वयं लोकस्तु वे सम्माहित्यभिष्ठीयते । १६६
वयं लोकस्तु वे सम्माहित्यभिष्ठीयते । १६६
व्यावसी स्मृतो लोकः पुनवंश्यामि विस्तरात् । ११७

सप्तेशस्मिनसुपर्याणो विश्वताः कुलपर्वताः ।

तेवां सहस्माह्यान्ये पर्वतास्तु समीपगाः । ११६

अविज्ञाता सारवंतो विपुलाश्यित्रसावः ।

मंतरः पर्वतश्रेहो वेहारो दुवु रस्तया । १२०
कोलाहलः समुरसो मैनाको वेखुतस्तवा ।

वातंश्रमो नागगिरिस्स्या पाण्डुरपर्वतः । ११९

पश्याम इस आध्यमें के सकस्य विश्व है ही अनुसार होता है।

पश्चाम इस आश्चमों के सक्तृत्व विश्वि है। श्रमुसार होता है। वहाँ पर जिसमें स्वर्ग प्राप्त और मोशा विश्वे मानुनी प्रवृत्ति रहा करती है। १११ जो यह नक्ष्म द्वीप है वह तिर्वन् का कहा जाता है। इस सम्पूर्ण द्वीप पर अपने वस-विक्रम के हार। विजय प्राप्त कर सेता है वह पहाँ का सक्राट करता है वह पहाँ का सक्राट है और अन्तरिक्ष विशाद कहा गया है। यह लोक स्वराद को गया है। मैं फिर निस्तार के का वतसाठ गा। १७०। इस द्वीप में सुपर्व को कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं। यहेम्ब-अलय-सह्य-जुक्तिमान-चृत्ति वृत्व भीर परियाय ये ही कुल पर्वत है। इनके समीप मैं रहने वाले अन्य भी सहसों पर्वत है। इनके समीप मैं रहने वाले अन्य भी सहसों पर्वत है। इक्श्वे किवारों वाले हैं। पर्वसों विषय संविष्ठ किवारों वाले हैं। पर्वसों विषय सम्पन्न का विषय किवारों वाले हैं। पर्वसों विषय सम्पन्न नागिरिर और पाष्ट्वर पर्वत हैं। २०-२१। तु गश्च्या: कुळगिरियों छनों विरिरेव के। प्रस्था: कुळगिरियों छनों विरिरेव के। प्रस्था: कुळगिरियों छनों विरिरेव के।

श्रीपर्धतश्चित्रकृटः कृटजैनो गिरिस्तया ।

वन्ये तेश्योऽपरिजाता ह्रस्वाः स्वस्योपजीविनः ॥२३ तैविमित्रा जनपदा आयाँ स्लेच्छाण्य भागतः । पीयंते यैरिमा नद्यो गंगा सिष्ठुः सरस्वती ॥२४ णत्रपुश्यंप्रभागा च यमुना सरयूस्तवा । इरायती वितस्ता च विपाशा देविका कुष्टः ॥२५ गोमती धूतपापा च वृद्युदा च श्वद्वती । कौशिकी विदिवा चैत्र निष्ठीवी गंदको तथा ॥२६ चक्षु लॉहित इत्येता हिमयत्पादिनस्तृताः । वेदस्मृतिगेववती सूत्रम्नी सिष्ठुरेव ॥२७ कर्णाशा नंदना चैव सवानीरा महानदी । पाता चर्मण्यतीन्या विदिशा चेत्रवत्यपि ॥२६

तुज्जप्रस्य — कृष्णाचिरि-नोधन्तिरि-वृष्य विदि-अध्ययस्य तथा असेतक सेस | 1२२। श्री पर्यत-विश्वहृष्ट-कृष्ट जैसनिरि | 1 उनसे भी अस्य छोटे-छोटे गिरि | जो भसी-माति परिवात नहीं है और स्वस्योप जीवी है 1२३। उन वैसों से मिले-जुने जनपद यह भी | वितके पापों में अप्ये तथा स्केण्ठ निवास किया करते हैं जिनके द्वारा इन नवियों 1111 पान किया जाया करता है । 1111 नदियों के कुछ नामों का परिकान किया जाता है जैसे— गङ्गा—सिन्धु—कोर सरस्वतो है ।२४। भत्तबु—वन्धभागा—अभुना—सरयू—इरावडी-वितस्ता—विपाणा—देविका—कुह है ।२४। गोमती-धृतपाणा—युवुणा—हपदती—कोशिकी-जिविसर-निश्चीयी—नव्यनी—चुलु-लोहित-ये सब नवियों हिस्बान् महासीस के पाद से निकली है। वेदस्यृति—वेद्यवती—वृष्यनी अदेर सिन्धु है । वणिया—नन्दमा—सदानीरा—महानदी—पाना—कर्मव्यती—नूपा—विदिशा—वेशवती है ।२६-२६।

क्षित्रा हार्वसि च तथा पारिवात्राश्रयाः स्पृताः । शोणो महानदश्चैव नर्म्मदा सुरसा क्षिया ।।२६ -मदाकिमी दशार्णा च चित्रकृटा तथैव च । समसा पिष्पला स्थेना करमोदा पिन्नाचिका ।।३० -चित्रोपला विशाला च बंजुला वास्तुवाहिनी । सनेरुवा सुक्तिमसी मंजुरी तिदिवा कतुः ॥३१ ऋक्षवस्तंत्रसूतास्ता नद्यो मणिजलाः जिवाः । तापी पयोष्णी निर्विष्टया सुगा च निषधा नदी ॥३२ वेणी गैसरणी चैव किया वाला कुमुढ्रती । तोया चैव महागौरी दुर्गा वान्नजिता सचा ॥३३ विष्टयपादप्रसूतास्ता नद्यः पुष्यजलाः सूभाः । गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणाय बंजुला ॥३४ तुंगभद्रा सुप्रयोगा बाह्या कावेर्यधापि च । दक्षिणप्रवहा नद्यः सहस्यपादादिनिः स्मृताः ॥३४

ांक्षत्रा और अवस्ति ये निवसी पारिमाण के समाध्य वाली हैं—ऐसा
कहा गया है — जीण महानन्त हैं। मुरखा—नर्गता—क्रिया—मन्दाकिनी दशाणी
— चित्रकूटा—नमसा—पिष्पका—प्रथेना—क्ररमोदा और पिकाचिका— मैं निदेवी

।२१-३०। चिकोपला—धिकाला— वंजुला— वास्तुवाहिनी—सनेवजा—
बुक्तिमती—मंतुनी—निदिना—कृतु निदयों हैं १३१। ये तब व्याप वरस पर्वीत

संपूत होने वाली हैं जिनका बस पिन के व्याप परम स्वच्छ और सिव
है। तापी—गयोक्णी—निदिनक्या—सुपा और निक्या नदी धा३२। वेणीगैंतरणी—वाला—कुमुद्रती—सोया—पहामौरी—दूर्वा-वालािका निदयों हैं १३६।
ये व्याप विक्य विदि के पाद से प्रसूत होने वाली हैं जिसका अस
परम पुष्पमय ह कौर जो बहुत ही व्याप है। गोदावरी-मीमरघो-कुल्पचंचाअंजुला-तुक्तमत्रा—सुप्रयोगा-वाद्या—कावेरी— ये निवसी विकथा को बोर प्रवाह
करने वाली है और यहा विदि के पाद से निकसने काली हैं ।३४-३५।

कृतमाला ताभ्रपणी पुष्पजारबुत्पलावती ।
नचोऽभिजाता मनवारसर्वाः सीराजलाः सुभाः ।।३६
तिसामा ऋषिकुरूपा च बंजुला जिदिवाबला ।
लांगूलिनी वंगधरा महेन्द्रसन्गाः स्मृताः ।।३७
ऋषिकुल्या कुमारी च मंदमा मंदमामिनी ।
कृपा पलाकिनी चेव मुक्तिमस्त्रभकाः स्मृताः ।।३०

तास्तु नवः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रयाः । विश्वस्य मात्ररः सर्वा जमत्पापहराः स्मृताः ॥३६ तासा नवुपनवोऽन्याः शक्कोऽथ सहसूशः । तास्विमे कुरुपांचालाः साम्या माद्रेयजांपमाः ॥४० णूरसेना भद्रकारा बोधाः सहपटच्चराः । मत्स्याः कुशल्याः सौशल्याः कु तलाः काश्विकोशलाः ॥४१

गोधा भद्राः कर्तिगास्य मागधास्योत्कर्तः सह । मध्यदेश्या जनपदाः प्रायशस्त्रच कीर्तिताः ॥४२

कृतमाला-ताज्ञहर्गी-पुष्पवाती-अस्पक्षावती—ये जब निहर्मा प्रश्नम वर्तत ने अभिजात हुई 
| जिनका जम बहुत ही जीतम जोर शुभ | 13६। विशासा-व्यक्तिहरूसा-वंजुला-विदिवा-बना-अंगू सिनी-बंधवरा-ये सब महेश्व-विदि की तनया कही गयी | 135) अधिकुरुसा-वस्त्रगा-वस्त्र गाथिमी-कृपा-पलाशिती—ये निहर्म कुलिसाल पर्यंत से समुत्यत्ति पाने वाली | 14वा ये सब निहर्म सरस्त्री | जोर | व्यक्ति समुद्र में गवन करने वाली प्रभूत है। ये तभी इस विश्व की गलायों | और वस्त्र | तथस्त पार्थों के हरन करने वाली कही गयी है। २१। इन सब निहर्म की अस्य सेंक्कों और हुनारों ही उप निहर्म है। ये निहर्म | कुइ पाञ्चाल-मास्य-माज्ञय-कांगल-कुरसेन-भशकार-वोध-सह्पटक्वर-अरस्य कुलस्य-कुल्तस-कांगि-कोलस-गोध-मद्र-कर्तिग-मायध क्लकल-सक्त्य देश में होने वाले अस्पद प्रायः करके वहां पर कीत्तित किये यथे | 180-४२।

महास्य भोत्तरतिषु यत्र गोदावरी गदी ।
पृथिक्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥४३
तत्र गोदद्व नं नाम पुरं रामेण निर्मितम् ।
रामप्रियाव स्वर्गीया दुसा दिव्यास्तयीयधीः ॥४४
भरद्वाचेन मुनिना तत्त्रियार्थेऽवरोपिताः ।
वतः पुरवरोहेशस्तेन असे मनोरमः ॥४१
वाह्नीका वादधानार्थं वाभीरा कानतीयकाः ।
वपरांतार्थं सुद्वार्थं पाठ्यासार्थमंगंकसाः ॥४६

24

सेतुका मूविकार्श्वंव क्षपणा बनवासिकाः स५६

अजिगन-घरहाज-प्रस्कत-दशेरक-लमक-सालकाल-सूचिक-ईविक-ये

सब उत्तर दिला में हैं। अब जो पूर्व दिला में देश हैं उनका भी आप शान

प्राप्त कर लीजिए। अञ्च-दञ्च-कोन भन्न-किरातों की वातियाँ-तोमर-हंसमंग-

काक्मीर-तंगण-शिल्सिक-माहुक-हणदर्व-अन्ध्रवक-मुद्दूतर अस्तरिरि-वर्हिगिरि

---इसके अनस्तर प्राव ज्ञाब-मानद और मसवस्तिक जानने के योग्य हैं। ।६०-५३। समंतर-प्राकृतेय-भार्षय-नोपपाणिय-प्राक्त्यो तिय-पुष्ट्र-विदेह-ताम

चितिक महत्र-मगध और गोनर्थ -- ये : .... पूर्ण विका 🛮 है ऐसा कहा गया

है। इसके उपरान्त दूसरे विश्वचा पचवासी जनपद 🖥 ।५३-५४। पच्छ्य-केरल-चान-बुल्य-शेपुश-मूचिक-अपन और वनशासिक देश 📕 १५६।

माहाराष्ट्रा महिषिकाः कमिगावर्षेत सर्वेशः। वाभीराज्य सहेवीका बाटम्या सारवास्त्रमा ॥५७ पुलिदा विध्यमौलीया वेदभी दंडकर सह । पौरिका मौलिकाश्चैव | भोगवद्वांनाः सप्रव

क्रींकणाः वंतलाश्योधाः पुलिन्दाकृतरमारियाः । वाक्षिणाश्चेव ये देशा अपरांस्तान्तिकोशत ॥५६ सूब्यौरकाः कशिवना दुवौलाः कुल्सनैः । पौत्रयास्य किरातास्य कृपकास्तापकैः सह ॥६०

तथा करीतयम्बैन सर्वे चैन करंघराः। नासिकारण व ये जान्ये वे जीवांतरनगंदाः ॥६१

सहकच्छाः समाहेगाः सह सारस्वतैरपि । कव्छिपाक्य मुराष्ट्रास्य भानतिक्यानुं दै सह ॥६२

इत्येते अपरांताश्च श्रृणुष्टवं विष्यव।सिनः। मलदाश्च कश्रवाश्च मेकलाश्चीत्कर्तः सह ॥६३

माहराष्ट्र-महिषिक-कलिङ्ग-सब ओर जागीर-सहैधीक-बाटब्य-साम-मौलोय-अंदर्भ-दण्डक-पौरिक-पौलिक-अस्मक-भीग वर्धन-को क्रूण-कन्तस आन्ध्र-पुलिन्य-अंकार-मारिय-वे सब देश दक्षिणा पत्र वासी

गांधारा ययनांस्वय सिधुसीवीरमण्डलाः।
जीनाश्येव तुषारास्य क्रिक्या गिरिगह्नराः ॥४७
जका भन्नाः कुलिदास्य पारदा विन्ध्यनुतिकाः ।
अभीषाहा उलूतास्य केक्या दक्ष्मालिकाः ॥४६
बाह्यणाः अतियास्येव वेश्यमूद्रकुलानि तु ।
कांबोजा दरदाश्येव वर्षरा वंगलीहिकाः ॥४६

कांबोजा दरदायने वर्षा मंगलीहिका: ।।४६
सहा गिरि के उत्तरान्तों में जहाँ पर गोदावरी नदी बहुती है इस
सन्पूर्ण पृथिनी है वह प्रदेस परम सुम्बन है ।वह । बहु पर भीराम के प्रिय
सन्पूर्ण पृथिनी है वह प्रदेस परम सुम्बन है ।वह । बहु पर भीराम के प्रिय
स्वर्गीय और सत्युत्तम बूस तथा मौनिवार है ।४४९ इन हिला का । वह पर भीराम के प्रिय
स्वर्गीय और सत्युत्तम बूस तथा मौनिवार है ।४४९ इन हिला का । भत्युत बन्होंने इस
पुरवर का मनीरम उन्देश्य किया था वह्मीक-बादबान-आमीर-कामतोयकअपरान्त-सुहा-पाठ्याल-वर्षमंदस-गान्यार-थयन-सिन्धु सौनीर मण्यलवीम-तुवार-पत्तव-गिरि गृहदरकक-भद्र-कुनिन्द-पारद-विक्यभूनिका-अभीवाह-उन्नुत-केक्य-दन्तमानिक ये हिला का बाह्मण, क्षाय, वैश्य और
सूत्रों के कुस, काम्बोज-बरद-वर्षर और सन्नुनौहिक ये हिला के हैं।४६-४६।
अन्नयः सभरदाजाः

अत्रयः समरकाजाः विकास देशेरकाः ।

समकास्तालमालाक्ष्य भूषिका ईजिकैः सह ॥५०

एते देशा उदीच्या नै प्राच्यान्देशान्तिकोशतः ।

स्रोगवंगाक्ष्योलप्रद्राः किरातायां च जातयः ।

तोमरा हंसभंगाम्य काक्मीरास्तंगणास्तवा ॥५१

सिल्सिकाक्ष्याहुकाक्ष्येव हूणदर्वस्तिथैव च ॥५२

संप्रवाका भृद्गरका वंतिगरिवहिंगराः ।

ततः प्लवंगयो ग्रेया भलदा मलवितकाः ॥५३

समंतराः प्रावृषेया भागेवा गोपपार्थिवाः ।

प्राच्योतिषाक्ष्य पुंद्राक्ष्य विदेहस्ताम्रिलप्तकाः ॥५४

मल्सा मगधगोनदाः प्राच्यां जनपदां स्मृदाः ।

स्रथापरे जन पदा दक्षिणापथवासिनः ॥६५

हैं। और जो दक्षिण ■ होने कृमि दूछरे जृतपद ■ ■■ भी हान प्राप्त करलो १५७-५६। सूर्यारक-कर्मियन-जुन्तल-पौनेय-किरात--कपक-तापक-करोति और सब करण्यर और नासिक तथा जो अस्य नर्मदा ■ अस्तर में ■ १६०-६१। सहकण्छ-समाहेय-सारस्वल-किन्छप-सुराष्ट्र-आवर्त-जबुर--ये सब और अपरान्त जो विन्ध्य के बास करने वाले ■ उनको आप सुनिये। मनद-कर्म-नेकस-उत्कल-ये जनपद विष्ण्य के ■ भरने वाले हैं। १६२-६३।

उत्तमानां दशाणांश्य भोजाः किक्किथ्रकैः सह । तोशलाः कोशलाश्लीय प्रमुरा वैदिशास्त्या ॥६४ सुद्वृण्डा वर्षराश्यैव बट्पुरा नैष्ये- सह । अनुपास्तुं विकेराश्य वीतिहोता ह्यषंतयः ॥६५ एते जनपदाः सर्थे विध्यपृष्ठितिवासितः । अतो देशास्त्रवध्यामि पर्वताश्रविणश्य ये ॥६६ निहीरा हंसमाग्रीश्य कृष्यारतंग्रका श्रकाः । सप्त्रावरणाश्यैव कणौ दर्वाः सहहुकाः ॥६७ भिगतौ मंत्रलाश्यैव किरातास्तामरैः सह । पर्वारि भारते वर्षे युगानि ऋषयोऽभुवन् ॥६॥ कृतं नेतायुगं भैय द्वापरं तिष्यमेव यः। तेषा निस्तां वक्यानि उपरिष्टादशेषतः ॥६९

## बुग संख्यायतं

ऋषिरवाण-चतुर्वं गानि बान्यासन्पूर्वं स्वावंभूवेऽन्तरे । तेषां निसर्गं तस्यं च श्रोतुमिण्छामि विस्तरात् ॥१ स्त उवाय-पृथिव्यादिप्रसंगेन यन्भया प्रामुदीरितम् । तेषां चतुर्वृ गं हा तत्तद्वक्यामि नियोधत ॥२ संक्ययेह प्रसंक्याय विस्तराज्येव सर्वज्ञः । थुगं च युगभेदश्च युगधर्गस्तवीन 🔳 ।।३ युगसंस्थाशकरचैन युगसंधानमेन 🔏 । बट्प्रकाणयुगावयैषा तो प्रवक्ष्यामि बत्वतः ॥४ नौकिकेन प्रमाणेन निरुपाधान्यं तु मानुपम् । तेमाजन्देन प्रसंस्थामे वस्यामीह चतुर्युगम् । निमेवकासतुरुयं हि विचारसञ्ज्ञारं 🝽 यत् सार् काहा निमेचा दश एंच चैव जिल्हा काहा गणयेत्कला सुन्ने जिज्ञत्कलाक्ष्यापि भवेरयुहुर्लस्तैस्त्रिकता राज्यहती समेते ॥६ बहोरात्री विभवते सूर्यो मानुवसीकिकी ॥७

ऋषि ने कहा-ची भार युव हैं और पूर्व में स्थायम्थुल मन्यन्तर 🖩

वै । हे भगवष् ! जनका जिसमें केंसे हुता और उनका नया व्या है-यह विस्तार के व्या अवन करना चाहता है । ११ जीमूत की ने कहा—पृथिनी व्यापि के प्रसंग से को मैंने पूर्व में कहा व्या उनके चारों युगों के विशय में विवाय में विवाय में विवाय में विवाय में विवाय में विवाय करके जौर व्या विवास से विस्तृत विवास कहें गए विवास से विस्तृत विस्तृत विद्युत विवास करके जौर व्या प्रकार से विस्तृत विद्युत विवास वि

बुन संस्थायती 📑

- set

पित्रवे राज्यहुनी मासः प्रक्तिशागस्तकोः पुनः ॥= कृष्णपक्षस्त्वहस्तेचो सुनसः स्वप्नाय शर्वेरी । निमचे मानुषा मासाः पित्र्यो मासस्तु सः स्मृतः ।।१ वतानि जीजि मासानां बहुया बाध्यधिकानि वै । पित्रयः संबक्तरो ह्यं व मानुष्ठोण विमान्धते ॥१० मानुषोर्णेव मानेन वर्षाणां धच्छतं भवेत्। पितृ, गां त्रीणि वर्षाणि सच्यातानीह तानि वे ॥११ दग चैवाधिका मासाः पितृसंख्येह संज्ञिताः । लौकिकेनैय मानेन हाज्यो यो मानुषः स्मृतः ॥१२ एतदिश्यमहोरात्रे लास्त्रे स्थान्तिक्वयो गतः । विक्ये राज्यहर्नी वर्ष प्रविधागस्तयोः पुनः ॥१३ अहस्तवोदगयमं राजिः स्याद्किषायनम् । ये ते राज्यहनी विक्ये प्रसंख्यानं क्योः पुनः ॥१४ उनमें दिन भी क्यों के करने की बेहा 🖩 तमाया जाता है और राजि का बाबा सोने के लिए कहा जाना है। दिव्य राजि मौर बिन मास होता है। उन दोनों 🖿 प्रविभाग फिर होता 🖁 🖂 उनका कृष्ण पक्ष उनकी राजि होती है। मनुष्यों के जो शीस मास होते 🖁 वही पितृगर्णों का मास कहा थया है । है। तीन सी साठ भासों 🚃 पितृगकों का एक वर्ष होता है। यह संक्या मनुष्यों के मासरें से विभावित हुवा करती है।१०। मनुष्यों के मान से भी सौ वर्ष होते 🛮 वे पितृगर्जों के तीन वर्ष संख्यात किये गये हैं।११। महीं पर दल मास अधिक पितृ गणीं की संबना संज्ञा नासी हुई है। शौकिक मान से ही को मनुष्यों का सब्द कहा नया 📕 ११२। यह दिस्स अर्थात् देशों 🛤 बहोराम अर्थात् एक दिन और रात है को शास्त्र निश्चय को 📺 हुआ है। दिव्य राति और दिन वर्ष है और अस दोनों का फिरु

कवा गिमना चाहिए। नीस कवाओं 🖿 एक मुहुर्त होता है। तीस मुहुर्ता 🖩 🖿 रानि और दिन हुआ करते 🖁 ।६। दिन और राणि का विभाग सूर्य

किया 🚃 है जो कि मनुष्य का लौकिक होता है 🚃

तत्राष्ट्रः कर्मजेशयां शत्रिः स्वय्नाय कल्पते ।

१६० | स्थापक पुराण

प्रविधान है।१३। यहाँ पर को दिन हैं का उत्तरायन होता है और को राजि है वह दक्षिणायन होता है को ने विका राजि और दिन है उनका पुनः प्रसंख्यान है।१४।

त्रिणचानि तु.वर्वांचि दिव्यो मासस्तु स स्मृतः । यम्मानुषं शतं विद्धि दिव्या मासास्त्रयस्तु ते ॥१५ -दश चैव तयाऽहानि दिव्यो ह्येच विधिः स्मृतः। त्रीति वर्षे अक्षारयेव वस्तिवांणि यानि त् । दिवयः संबत्सरो स्थेप मानुष्णेण प्रकीतितः ॥१६ त्रीणि वर्षं सहस्राणि मानुवाणि प्रमाणनः । त्रिवदन्यानि वर्णाणि मतः सप्तजिबस्सरः ॥१७ नव यानि सहस्राणि वर्षांचां मानुषाणि स् । **जन्यानि** मवतिश्चैव ध्रुवः संवरसरः स्मृतः ।।१६ वर्ड्डमतिसहस्राणि वर्षाणि मानुवाणि तु । वर्णाणि तु णतं त्रेयं दिव्यो ह्वेल विधिः स्मृतः ॥१६ त्रीण्येव नियुत्ताम्याहुर्वेषांष्पां मानुषाणि स् ॥२० षष्टिश्यैव सहसाणि संख्यातामि तु संख्यया । विकायवर्णसहस्रं तु प्राहुः संस्थाविदो जनाः ॥२१ मनुष्यों 🗎 को तीस वर्ष होते हैं उतने 📖 का देवों का दिन्य मास

महा मा है ! को मानवों के एक सी वर्ष | उतने समय का विश्व तीन मास हुवा करते हैं । ११ । तथा वस दिन हैं—यही दिन्य विधि कही गयी है । तीन सौं साठ को वर्ष ननुष्यों के होते | मा एक विश्व सम्बत्धर कहा गया है । ११ । प्रमुख्यों के तीन हजार वर्ष प्रमाण से होते हैं और अन्य वर्ष हैं इतने साम का सप्तवियों का एक वरसर होता है ११७। मानवों के जो नी हजार वर्ष होते हैं और अन्य नकी वर्ष हैं—इतने समय का धून सम्बत्धर हुजा करता है । मनुष्यों के छाकोम हजार वर्षों । जो-समय होता है वह समय होता है । १५०-१६। तीन नियुत्त ही मनुष्यों के सां कह जाते हैं ।२०। संख्या के हारा सां सहस वर्ष ही संख्या कि वर्ष | वर्य | वर्ष | वर्ष

मनीभी गर्भ विश्व सहस् वर्ष कहते 🖥 (२१)

करता है ।५५३

इस्येवमृषिभिगीतं दिव्यया संख्यया स्विह । दिव्ये**नैव**ं सम्बेन् युगसंस्थाप्रकल्पनम् ॥२२ बस्वारि मारते वर्षे युगानि कवयोऽब वन् । कृतं जेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुष्टयम् ॥२३ पूर्व कृतयुगं गाम ततस्त्र ता विधीयते । ब्रापरं च कलिश्नैय युनीन्थेतानि करुपयेत् ॥२४ षरवायद्विः सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम् । तस्य बावश्कृती संघ्या संघ्ययाः संघ्यया समः ॥२५ इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । एकन्यायेन वर्तन्ते सहसाणि शसानि च ॥२६ त्रीणि हे च सहस्राणि जेताहापरयो कमार्त्। त्रिणती द्विजती संख्ये संख्यांशी चाचि तत्समी ॥२७ कलि वर्षसङ्ख्रं सु युगमादृद्धिजोत्तमाः । तस्यैक गतिका संख्या संध्यां ग संख्याय समः ।। २ =

अहिंग्यों ने यह इस प्रकार से दिश्य संख्या के साम किया ।
और विश्य प्रमाण के ही द्वारा युगें की प्रकृष्ठ संख्या की कल्पना की जाया करती है। २२। विश्वमानों ने प्रारत मां । बार युग बताये । कृतयुग-नेता-द्वापर और कलियुग ये चार युगों की चौकड़ी है। २३। सबसे प्रचम जो युग है साम कृतयुग सर्वात संत्ययुग हैं। इसके उपरान्त नेता युग का विद्यान किया जाता है। फिर द्वापर और इसके बाद कलियुग साम है—इत स्था जाता है। फिर द्वापर और इसके बाद कलियुग साम है—इत स्था युगों की कल्पना की जाती है। २४। कृतयुग के बरतने सा काल कार सहस् विश्व वर्षों को सल्या होती है है भीर सन्त्या का अस सन्त्या के ही साम होता है। २५। साम के सहित और सल्यां को सहस् और सल्यां होते हैं। इस व्याप से सहस् और सल्यां होते हैं। स्था का सहस् वर्षों को सहस् होते स्था करते हैं। २६। जेवा और द्वापर साम से तीन और दो सहस् होते

हैं। तीन भी और दो सौ सन्ध्यायें और सन्ध्यांच की उनके ही समान हुआ।

करते हैं।२७। द्विजोत्तम कलिबुव एक सहस्र वर्ष कहते हैं ! उसकी एक सौ वर्षों वाली सन्त्रमा होतो है और सन्त्रमा ■ हो समान सन्त्रमा का जोग हुआ। १०२ ] [ बह्याण्ड पुराण तेषां द्वादशसाहमी युगसंख्या त्रकीत्तिता ।

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुष्टयम् ॥२१

कुतस्य तायद्वस्यामि क्जीणि च निबोधत ॥३०

बन्न संवत्सरा हष्टा मानुषेण प्रमाणतः ।

सहस्राणां भतान्याहुश्चतुर्देश हि संख्यया । चरवारिं गरसहस्राणि तथान्यानि कृतं युगम् ॥३१ तथा गतसहसाजि वर्णाणि दलसंख्या । अशीतिरच सहस्राणि कासस्त्रेतायुगस्य सः ॥३२ सप्तैव नियुत्तान्याहुर्वचाँणरे मानुषेण तु । विशितिषय सहसाणि 📺 स द्वापरस्य 🗷 ॥३३ तथा शतसहसूरिंग कराणि श्रीण संस्था । जिश्येय सहस्राणि 🚃 कलियुगस्य सु ॥३४ एवं अधुर्युं ने काल ऋते संध्यां ककै: स्मृतः । नियुत्तान्येव वाङ्विभान्तिरसामि युगानि वै ११३४ **षरवारिशसमा क्रीण नियुतानीह संस्थया** । विशतियत्र सहस्राणि स शध्याशस्यतुर्यु गः ॥३६ एवं चतुर्यु गावयानां साधिका ह्येकसप्ततिः। कृतत्रेतादियुक्तानां मनोरंतरमुख्यते ॥३७ उनकी नारह सहस्रों वास्ती युवों की संख्या की सित की गयी है। इस प्रकार से क्तयुग-येता-बापर और कलियुव इन चार युगों की चौकड़ी है। २६। यह । पर मानुष प्रभाज 🖩 सम्बत्सर देखे यथे हैं। 🚃 कृत युव के वर्षों को बतलाऊँगा। उनको भली भारति समझ सीजिए ।३०। संदया के द्वारा चौवह सौ सहस् कहं गये 🛮 । 🚃 चालीस सहस् कृतपुग 🖥 १३१। दश की संस्था से सी सहस्र वयं हैं। वह अस्ती सहस्र काल विशायुग का होता है।३२। मानुष प्रमाण से सात ही विपुल वर्ष कहे गये हैं 📲 और द्वापर युग 📟 काल बीस सहस् वयं होता है ।३३। संख्या से तीन जत सहस् वर्ष कशि-युग का काल होता है।३४। इस प्रकार से इन बार युगों में ऋत सध्याओं

थुग संस्थानर्रा ] [ ₹●₹ के सहित काल कहा नवा है। बुग निरस छन्वीस नियुत्त ही 🖥 ।३५। इन चारों मुनों का संस्था से तैवाशीस निवृत और बोस ह्वार वह सन्त्यांश होता है। ३६। इस प्रकार से कृत 🖩 केंकर जेता आदि बारों युगों की साधिका इकहत्तर होती है। इसी 🛅 एक अन्वन्तर कहा जाता है अविध् इकत्तर भारों यूगों की चौकड़ियाँ 🔤 📟 हो जाती हैं तभी एक मनु के ज्ञासन का समय पूर्ण होकर दूसरा मन्यन्तर जाता 🖥 🚉 🗷 अंतरिक्षे समुद्रे 🔳 पाताले पर्वतेषु 🔳 । इज्या दानं तपः सस्यं त्रेतायां धर्म उच्यते ॥६८ तदा प्रवर्तते धर्मो वर्णाक्षमविभायनः । मर्यादास्थापनार्थं च रडनोतिः प्रवर्शते ॥३६ हृष्टपष्टाः प्रजाः यर्वा अरोगाः पूर्णमानसाः । एको वेदश्यत्ष्यादस्त्रेताय्गविद्यो स्मृतः ॥४० श्रीणि वर्णसहस्राणि तदा श्रीयन्ति मानवाः। युत्रपौत्रसमाकीका जियंते च समेज तु ॥४१ एष जैलायुगे धर्मस्त्रेतासंख्या नियोधत । त्रेतायुगस्यभागानां संघ्यापादेन वर्तते । संध्यापादः स्वभावस्तु सोऽलपादेन तिष्ठति ।(४२ अन्तरिक्ष में —त्रबुद्ध में —पादास में और पर्वतों में इच्या-वान, तप और सत्य का समाचरण ही जेतायुग में धर्म कहा जाया करता है।इव्ह उस समय में नणीं और बाजमों के विभाग के जनुसार धम की प्रवृत्ति हुआ करती 👫 नयाँचा की स्थापना करने के लिए 📖 देने की नीति भी 📖 समय में प्रवृत्त होती है ।३६: उस 🚃 में समस्त प्रजा के जन समुदाय हृष्ट-पुष्ट, रोगों से रहित और पूर्व 🚃 वाले होते हैं। वेतायुग की विधि में चार पार्वी वाला एक ही बेद कहा 🚃 है।४०। उस समय 🛮 मानवीं की आयु बड़ी होती की और वे तीन हुआर वर्षी तक जीवित करते रहा है। ने सब अपने पुत्रों --पीजों से चिरे 🏬 रहा करते वे उना उनकी मृत्यु मी आयु के अनुसार 🖿 से ही हुआ करती की १४१६ त्रेतायुग में इसी प्रकार से ध मंहोता 🖿 । अन्त्रेताकी 📟 🖿 भी अपन प्रश्तकर लीजिए । त्रेवा

१०४ ] [ नहास्ट पुराण

युग के जो स्वभाव 🛮 उनकी 🚃 🔛 भरता करती है। सन्व्यापाद(का स्वभाव जो है वह बंब पाद से स्थित होता 📳 ।४२।

चतुर्युं गाल्यान वर्णसङ्

सूत उवाच-अत ऊढवं प्रवस्थामि द्वाहरस्य विधि पुनः। तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ॥१ द्वापरादौ प्रजानां तु सिद्धिस्त्रेतायुगे तु या । परिवृत्ते थुगे तस्मिस्ततस्तरभिः प्रचश्यति ।।२ ततः ेवसंति तासां प्रजानां द्वापरे पुनः। शंभेदश्येव वर्णानां कार्याणां च विपर्ययः ॥३ यज्ञावधारणं रुदंडो मदो दंभः समा वलम्। एषा रजस्तमोयुक्ता अवृत्तिद्वपिरे स्पृता ॥४ आधी कृते यो धर्मोऽस्ति स चेतायां प्रवर्त्तरो । द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कसी युगे ।।५ वर्णौनां विपरिध्वंसः संकीर्यन्ते तथाश्रमाः । दैविध्यं प्रतिपद्ये रो युगे सस्मिञ्छ सिस्मृती ॥६ इ आत्रथा श्रुशिस्मृत्योनिकच्यो नाखिनस्यते । अनिएचयान्निगमनाद्वर्गराखं न विक्रते ॥७

श्री सूनजो ने कहा - असके आगे फिर हापर युग की विधि का वर्णम करेंगा। वहाँ पर जेता युग के कीज होने पर हापर जुग प्रतिपन्त होता है। १। हापर युग के आदि में प्रजाशों की नहीं सिद्धि भी जो कि जेतायुग में में मो। उस पुग के परिवर्शित हो जाने पर इसके पश्चात मिदियों से मिन्ह हो जाता है। २। फिर हापर बि उस प्रजाशों का संभेद प्रवृक्ष हो जाता है और समस्त वर्णों का और कार्यों का विपर्यय हो जाया करता है। ३। यजों का अवधारण, दण्ड, दम्भ, बाब और वस हापर में यह प्रवृक्ति जो भी भी वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही नयी है। ४। सबसे आदि में होने पाले कृतयुग में औ असं है वह जेतायुग बिश्वह होता है। हापर युग में वह धर्म व्याकृतित होकर कलिवृश में विनष्ट हो बाब है। १। सभी वर्णों का विशेष बाद से परिस्वस होता है। बाद करते

चतुर्युगास्यान वर्णनम् 📗 Rok हैं। उस युग में श्रुतियां और स्भृतियां दो प्रकारों को प्राप्त कर जिया करती हैं। अ ति-स्मृतियों के दो 📟 🗏 🚃 हो जाने से किसी निश्चय का अधिगम नहीं हुआ करता है और अनिश्चय के अधिगम से धर्म का वास्त-विक तस्व नहीं रहता है ।६-७। धर्मासरवेन मित्राणां मित्रभेदो भवेन्नुणान् । परस्परविभिन्नैस्तैहँ द्योनां विश्वमेण 🔳 ॥५ अयं धर्मौ ह्ययं नेति निश्चयो नाधिगम्यते । कारणानां च वैकल्प्यारकार्याणां चाप्यनिश्चयात् ॥६ मतिभेदेन तेषां वे हध्टीनां विश्वमी भवेत् । ततो दृष्टिविभिन्नेस्तु कृतं गास्त्राकुलं त्यिदम् ॥१० एको वेदश्वतुष्पादि जेतास्विह विधीयते । संक्षमादायुव अर्थेव व्यस्यते द्वापरेषु च ।।११ भृष्टिषमं त्रारपुनर्भेदादिभक्षते हष्टिविश्रमै: । मंत्रब्राह्मणविन्यासेः स्वरवर्णविषयेयैः ॥१२

शाह्मणं कल्पसूत्राणि मैत्रप्रवस्तादि च । अन्मेऽपि प्रस्थितास्तान्त्रै केचित्तान्त्रस्थवस्थिताः ।।१४ धार्मिकता के न रहते से मित्र भनुष्यों की मित्र का घेद हो आया करता है। ये सक आपस को भी किसी के साथ सहानुभूति नहीं होती है। ■ की सृष्टि विश्वम हो जाया करता है।≈। यह धर्म है अथवा यह

सामान्या वैकृताश्चैय दृष्टिभिन्ने स्विधित्वस्यित् ॥१३

संहिता ऋग्यजुः साम्नां संपठचं रो अहर्विभिः ।

अधर्म है—इसका कोई भी निश्चय नहीं हुवा करता है। कारणों के विकल्प होने से और कार्यों के निश्चय नहीं होने ■ धर्माधर्म का कोई निश्चय नहीं हुआ करता है। १। उन मनुष्यों की मित के विभेद होने से उनकी दृष्टियों ■ भी विश्वम हो जाता है। फिर विभिन्न दृष्टियों वाले मनुष्यों के द्वार्स शास्त्रों को भी आकुसित कर दिया ■ 1१०। वेद एक ही या उसको श्रेता-

युग ■ चार पादों चाला किया ■ है। आयु के संक्षय होने से द्वाधर युगः ■ यह अपवस्थित हो ■ है।११। ऋषियों ने और मन्त्रों के फिर भेद

209 बह्याण्ड पुराण होने से यह इडि के विद्यानों से युक्त हो 🚃 🗐 । जिस 🙊 मन्त्र भाग और बाह्यण भाग का विल्यास होता है और स्वरों तथा वर्णी का विषयेय होता है। १२। महर्षियों के बारा ऋग्वेद-यदुर्वेद कौर सामवेद की संहितायें पढ़ी जाया करती हैं। कहों पर सामान्य और कहों-कहीं पर हन्दिकी भिन्नता होने पर वेकृत ये पड़ी जाया है। १३। ब्राह्मण-कल्प सूत्र और मन्य प्रकचन और अन्य भी प्रश्वित 🎚 और कुछ जनके प्रति अवस्थित हैं।१४। द्वापरेषु प्रवर्त्त ते निवर्त्तरो कली यूगे । एकमाध्वयं वं त्यासीत्युनहीं धमजायत ॥११ सामान्यविषरीसार्येः कुतःशस्त्राकुलं त्विदम् । माध्वयंतस्य प्रस्थानैवैहुधा म्याकुलीकृतैः ॥१६ तथैवाथवैश्रम्भामनां विकल्पैत्रवापि संज्ञया । व्याकुले द्वापरे निस्यं कियते भिन्नदर्शनैः ॥१७ रोषां भेदाः प्रतीभेदाः विकश्पाश्यापि संस्थयाः ( द्वापरे संप्रवर्तीरो विमन्यंति ततः शबरै १६१८ शेषां विपर्वयोक्ष्पन्ता भवन्ति डापरे पुनः। अवृष्टिमीरणं चैय तथेव व्याध्युपदवाः ॥१६ वाङ्मनः अर्भजेदुं :संनिवेदो जायरो पुनः । निर्वेदाञ्जायरी रोषां दु:समोक्षविचारणा ॥२० विचारणाच्य वैराग्यं वैराग्यादोजदर्शमम्। वोजवर्षनतश्चेय द्वापरेज्ञानसंभव: ॥२१ यह 🖿 कुछ डापर युग में प्रवृत्त होते हैं और कवितुग में भी सभी भेव-प्रशेष निवृत्त हो जाते हैं। एक आडवर्षक वा और फिर को प्रकार हो गमे थे।१४) साधारण और विपरित अभी के द्वारा मह सान्त्र जाकुल कर विया गया या यह बहुधा आध्वर्यन 🗏 अयाकुली कृत प्रस्थानों 🗎 द्वारा ही हुआ था।१६। तथा अर्थात् उसी प्रकार 📗 संज्ञा के द्वारा अवर्ण-ऋक् और सामों के विकस्पों से भी हुआ था। नित्य ही इस तरह से व्याकुल झापर में विभिन्न दर्जन शास्त्रों के द्वारा किया जाता है ।१७। संख्या 🗏 उनके भेद-प्रतीभेद-और विकल्प द्वापर युग में भनी-भाँति प्रवृत्त होते हैं और फिर 📖 कलियुग आ जाता है तो सभी विनष्ट हो आया करते 🖥 ।१८। द्वापर में फिर

पतुर्युं नाक्याननयंतम् 🔠 200 चनके विश्रति समुस्पन्न हो आते हैं। दृष्टि का जभाय-व्याधि-उपहव-मरण-थे सब होते 📕 ।११। कायिक, वादिक बीर मानसिक सभी प्रकार के दुःख होते 🛮 और 🖿 दुःखों के समुदाय 🖷 फिर मनों निर्वेद उत्पन्त हो जाता है। यह सभी निस्सार है --ऐसा 🖿 निर्शेद हुदयों में होता है शी फिर उन प्राणियों के हुदयों में इन सब दु:कों से खुटकारा पाने का विचार होता है (२०) ऐसी जब बिचारणा होती है तो उससे सबके प्रति विरागता हो आया करती है और उस भैराय से भोगोपमोयों में दोनों 🗪 दर्जन होने सगता है। बोकों के देखने से ही द्वापर में 🚃 को उत्पत्ति हो जाती है।२१। ्तेषामज्ञानिनां पूर्वमाचे स्वायंभुवेऽन्तरे । उत्पद्धते हि जास्त्राणां इत्परे परिपयिनः ॥२२ आयुर्वेदविकलपश्च ह्याङ्गानां ज्योतिषस्य च । अधंशास्त्रविकल्पास्य हेतुशास्त्रविकल्पनम् ॥२३ प्रक्रियाकस्पसूत्राणां भाव्यविद्याविकस्पनम् । स्मृतिकास्त्रप्रभेदश्य प्रस्थानानि पृथक्पृत्रक् ॥२४ द्वापरेध्वभिवर्तते मतिभेदाश्रयान्तृणाम् । मनसा कर्मणा बाचा शृष्छाद्वाति प्रसिद्ध्यति ॥२४ द्वापरे सर्वभूतानां कायक्तेशपुरस्कृता । लोभो युत्तिवंणिक्षूर्वा तस्वानामविनिश्चयः ॥२६ वेशशास्त्रप्रणयनं धर्माणः संकरस्तथा । वर्णाध्रमपरिध्वंसः कामकोधी तबैव व ॥२७ द्वापरेषु प्रवर्तन्ते रोगो लोभो वधस्तवा । बेदं ब्यासम्बहुद्धां तु व्यस्यते द्वापरादिषु ॥२८ उन ज्ञान से रहित मानवीं 🖩 पहिने स्वायम्मुय मन्त्रस्तर में जो कि सबसे पहिला है उस द्वापर में सभी जास्त्रों के परिपन्नो अर्थाद विरोध करने वाले लोग समृत्यन्त हो 🚃 करते हैं ।२२। रोगों के विषय 🖥 आयु-र्वेद प्राप्त्य का विकल्प और ज्योतिष 🚃 🚾 विकल्प-अर्थशास्त्र के विषय 📕 विकल्प और हेत् सास्त्र का विकल्प 📱 १२३। कल्पसूत्रों की प्रक्रिया, 🕶 🔻 विश्वा का विकल्प और स्मृति शास्त्रों के प्रभेद ऐसे अलग-असग प्रस्थान 📱

वस्तान्द्र पुराणः 205 ।२४। ये सभी द्वापर बुग में मनुष्यों की बुद्धियों के भेद होने से अभिवर्तितः हैं। मग से-बचन से और कर्न 🖩 बड़ी किंदनाई से वार्त्ताप्रसिद्ध होती है ।२५। द्वापर में समस्त प्राणियों के कार्य जारीरिक क्लेश 📕 साथ ही होते हैं। सबकी वृक्ति होती है जैसी कि विज्ञों की हुआ करती 🚪 और किसी को भी तत्वों का निश्चय नहीं होता है ।२६। लोग स्वयं ही वेदों और शास्त्रों का प्रणयन किया करते हैं और धर्म सब मिलकर एकमेक जाते 🖥 और धर्मी की सञ्चरता हो जाती है। कारों वर्णी और वारों अध्यमों का पूर्णतया विश्वंस हो जाता है और प्राणियों 🖩 प्रायः काम और क्रोध उत्पन्न हो आया करते 📗 ।२७। द्वांपर युग में लोगों के मनों में राग-लोभ और 📖 करने की भावनायें उत्पन्न हो 🚃 करती है। इत्पर के आदि 🖩 आसदेव भी ने वेध के चार भाग किये थे। २८। निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य संघ्या तु बाहशी । प्रतिष्ठितगुणैहींनो धर्मोड्सी द्वापरस्य तु ॥२८ तथैव संध्या पादेन हा गः संध्या इतीष्यते । द्वापरस्यावशेषेण तिष्यस्य तु निवोधत ॥३० द्वापरस्यां अधेण अतिवसिः कलेरपि । हिंसासूगानृतं माया बधरचेव तपस्थिनाम् ॥३१ एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयंति 💷 वै प्रजाः । एव धर्मः कृतः कृतस्त्री धर्मश्च परिहीयते ।।३२ गनसा कर्मणा स्तुत्या बाती सिघ्यति वा न 🔳 । कलौ प्रमारको रोगः सदसं क्षूद्भयानि 🎟 ॥३३ अनावृष्टिभयं घोरं देणानां स विपर्यंगः। न प्रमाणं स्मृतंरस्ति तिश्ये लोकेषु वै युगे ।।३४ गर्भस्थो सियते किन्ददीवनस्थस्तथापरः । स्थविराः केऽपि कौमारे ख्रियन्ते वै कली प्रजाः ॥३५ द्वापरयुम के निःकेक्ष होने पर उसकी सन्ध्याका काल भी औंसाहीं या । द्वापर का यह धर्म गुणों 🛮 हीन प्रतिष्ठित होता है १२६६ उसी भारतिः की पाद से सन्ध्या होती है। अञ्च-ही 📟 अभीष्ट हुआ करती है। द्वापर

📕 अवसेष से 📖 तिष्य के विदय में 📖 सी ।३८३ जब द्वापर युग 📰 अंश शेष रहता है तभी कलियुग की भी प्रतिपत्ति हो आया करती है। जो तपाचर्याका समाचरण करने वाले हैं उनमें भी मुग के प्रशास से हिंसा-असुवा--- अनुत---- साथा और 📖 की भावनायें उत्पन्न हो जाती 📳 ३१। थेः तिथ्य (कलि) के स्थधान है जिनका साधन प्रधा के जन किया करते हैं। यह ही किया गया पूर्ण धर्म हैं और वास्तविक को भी धर्म है वह परिल्लिक हो जाया करता है ।३२। मन से कमें से और स्तुति से वाला सिख होती हैं। अववा नहीं होती है। कलियुव में क्षेत प्रकृष्ट 📖 से महरक होता है और श्वार तथाः भय होते 🦸 ।३३। कति 🖩 वृष्टि के समय पर न होने को बोच भय होता है तथा देशों का विषयंव हो जाता है। कलियुग में लोगों में स्युति का कोई भी व्याच्या नहीं व्याच्या जाता है। कोई तो माता के गर्थ में हीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई युवावस्था में ही मर बाबा करता है, कोई-कोई बुद्ध होकर गर जाते हैं। इस क्लियुव में अजावक कुशारामस्था-में ही परश्रोक में बसे जाया करते हैं।३४-३५। दुरिल्टेचुं रचीतं श्य युक्तगश्य दुरागमेः। वित्राणां सर्मदोषेस्तैः प्रजामां जायते भयम् ॥३६ हिंसा माना तथेष्यां च कोश्रीऽसूयाश्रमा पृष् । तिष्ये भवन्ति जंतूना रोगा लोभन्य सर्वभः ॥३७ संक्षीभी जायरोऽस्थर्च कलिमासाच व युगम्ः। पूर्णे वर्षसहस्रो वे घरमायुस्तवा नृणाम्।।३= नाधीयंते तदा वेबान्न यजंते विकासयः। उत्सीदंति नराश्येव क्षत्रियाश्य विशः समस्य।।६६ः शूद्राणार्मत्ययोनेस्तु संबंधा बाह्यकः सह । म्बंतीह कली सस्मि**ञ्छयना**सनभोजने सा¥० राजानः शुद्रभूथिष्ठाः पाखंडानां प्रवर्त्तकाः । गुणहीनाः प्रजाश्चीय तदा वी संप्रवर्त्तरी ॥४१ आयुर्मेक्षा वर्लः स्पं कुलं चौव प्रवश्यति । शूद्राक्त ब्राह्मणाचाराः भूद्रीचारास्य काह्मणाः ॥४२

बह्माण्ड पुरान

्युरे मनोरय-असद् विषयों का अध्ययन-बुरे पाप कर्म-बुरे शास्त्र और प्रजाओं के कुल्सित कमी के दोनों ने ही भन उत्पन्न हो जाया करता 🛮 ।३६। हिंसा-माया-ईव्य-िकोध-निन्दा और वक्समा—राग और 🖿 प्रकार शोभ कसियुग 🛮 जन्युओं में और मनुष्यों 🖫 होते 📳 १३७। अत्यधिक संस्रोध कसिंयुग 🛮 प्राप्त होने पर समुत्यन्त हो जाता है। उस समय 🛮 नामधों की परमायु पूरे सहस् वर्ष की होती 🖁 ।३८। उस समय में द्विजातिगण बेदों 🖿 अध्ययन नहीं किया करते 📕 और न वे वशन ही किया करते हैं । सभी नर-अभिय और वैषय 📖 🖹 उत्पन्त हो जाया करते 🖁 ।३६। जुड़ों के बाह्यजों साथ अस्पर्जों से सम्बन्ध होते हैं और उस कलियुग में जय-आसर और भोजन 📖 परस्पर 🖩 सम्बन्ध किया करते 🖁 ।४०। राजाओं में बहुन्ना मूद्र वर्ण वालों की अधिकता होती है 🗯 कि पाक्करों के प्रवर्शक ही हुआ करते हैं। उस समय में प्रजाजनों में भी मुनों की हीनता संप्रकृत होती है ।४१। न तो मानकों में मेखा होती 📗 और न उनकी 🊃 आयु ही होती 📗 । बल-सप और कुल सभी विनष्ट हो 📖 करते 🛮 । सी 🚃 वर्ण बाल मानव है उनके भाषार तो जाहायों के समाम होते 🛮 और ब्राञ्चाय सूत्रों 🗎 तुल्य शायरण किया करते हैं।४२।

035

राजवृत्ताः स्थिताक्ष्योराक्ष्योराचाराक्ष्य पार्विवाः ।

श्रुरया एते हासुभृतो युगाले समयस्थिते ॥४३

वशीकित्योऽनृताक्ष्येतं स्थियो मद्याभिवित्रयाः ।

मायाकित्यो भवियंति युगाले श्रुनिसत्तम ॥४४

एकपत्त्यो न निव्यंति युगाले मुनिसत्तम ॥४५

राजप्रयमसस्यं च मर्या चैव स्मुपक्षयः ॥४६

साधुनां विनिवृत्तिः च विद्यास्तरिमन्युगक्षये ।

तदा धर्मो महोदकों दुसँभो सनमूलवान् ॥४६

चातुराश्रमभैषित्यो धर्मः प्रविचरिष्यति ।

तदा ह्यस्पफ्ता भूमिः व्यक्तिच्यापि महाफला ॥४७

न रक्षितारो भोवत्यो भिन्मायस्य पार्विवाः ।

युगान्ते च भविष्यंति स्वर्शिष्परायणाः ॥४८

यतुर्यं वाक्यानवर्णनम् 📑

वरभितारो रात्रानो विष्ठाः सुद्रोपजीवितः।

गूदाभिश्रादियः सर्वे युगान्ते द्विजसत्तमाः सप्तर

भौर्म कर्म करने वाले पुरुष राजाओं के समाम आचरण वाले हैं और

जो पार्थिव है वे बोरों के समान आबरण करने वासे हैं। इस मूग के अन्स

समय के उपस्थित होने पर भृत्यगण प्राणी का धरण करने बासे 🖥 🖂 🖹 मारियां भील ने सुम्ब-विद्याचार बाली तथा मदिरा और मांस से प्रेम

करने यासी होती हैं। हे युनि 📺 ! इस बुन के अन्त 🖩 तभी स्थियों माया रमने वाली होती हैं। इस पुरुष 🛅 एक ही परुनी रक्षने के बत वाले नहीं होते हैं । हे मुनिसलम ! यून के अन्त समय में सर्वत्र ऐसा ही विश्वभाई देता है। सब जयह अन्य पशुओं की प्रथलता होती है और गौओं के कुल का क्षय होता है। ४५। उस यूग के क्षय में साधुअनों की विशेष 🚃 🖺 निवृत्ति होती है। ऐसा ही जान नेना चाहिए। 🚃 🚃 🛮 अपने आपका बहुत ऊँचा उठाना ही धर्म 🖁 और दान के मूल वाला धर्म 🚃 युर्नभ श्रीता है।४६। बहाभयं गाहंस्थ्य-वानप्रस्थ और संस्थान —इत बारों आश्रमों की विश्वितता वाका धर्म ही 📖 बनह चलेगा। उस समय में भूमि भी अरुप फल देने वाली होती है और कहीं पर महात् फल वाली होती IYO! रांजा मोग कैथल अपनी बलि 📖 भोग करने वाले होंने और प्रजा

की रक्षा करने माले नहीं होंने। और मूच के अन्य में ये मूपगण अपनी ही रक्षा करने में सरपर रहा करेंगे 🧯 राज। सोग संरक्षण नहीं करने वाले और विद्रगण सूद्रों से उपजीविका चलाने वाले हो अधीरों। और मुग के अस्त में

भी ह द्विजनक भी जूड़ों के अभिवादन करने वाले हो बावेंगे।४०-४३।

अट्टश्ला जनपदाः क्रिकशूला द्विजास्तथा ।

तपोयज्ञफलामां च विश्वेक्षारो द्विजोत्तमाः।

चित्रवर्षी यदा देवस्तदा प्राहुर्यु नक्षयम् ।

प्रमदाः केशशूलाम्य युगान्ते समुपस्थिते ॥५०

यतयश्च भविष्यंति बहुकोऽस्मिन्कली युगे ॥५१

सर्वे बाणिजकाश्चापि मनिष्यंत्यधमे युगे ॥४२

भूयिष्ठं कूटमानेश्च पच्यं विक्रीणरी जनाः।

कुशीलचर्वापाखंडैव्यधिरूपैः समावृतम् ॥५३

ं वशास्त्र पुरायः

tta j

पुरुवाल्पं बहुस्त्रीकं बुगान्से समुपस्चिते । बाहुयाचनकी लोको भविष्यति परस्परम् ॥५४ अव्याकती क्रवास्था नाजंबी नानसूयकः । न कुरी प्रसिकत्ता च युगे शीचे भविष्यति ॥५५ अशंका चैव पतिरी युगान्ते 🚃 सक्षणम् । ततः मृन्या यसुमती भविष्यति वसुन्धरा ।।५६ सभी 🚃 अट्टासिकाओं 📕 बूस वासे 📗 और शिव के बूस वाले सब द्विजातिगय है। इस मुगान्त से समुपस्थित होने पर सभी प्रमदायें केशों के जून बासी हैं। १०। अंब दिज भी अपनी सपस्या और यहाँ के फस की हाध्य सेकर केस देने वाले हो जायेंने । इस कलियुग 📕 काषाय बस्त्रों के धारण करने बाले बहुत से बतियथ हो जावेंथे । प्रशासिस समय 🖩 विभिन्न उक्क से :इन्हेरेक वर्षों करने बासे हो आवेंगे उस समय 🖩 📖 यूग की क्षय कहते हैं। 📰 भाशार यूग में सभी वर्षों के भागव वाश्विय व्यवसाय करने बाले हो बार्वेने १५२। मनुष्य कूटमानी 🖩 द्वारा अग्निक एव्य वस्तुओं का किक्रम किया करते 🖁 वह पथ्म कुक्षील चर्या-पालव्य-ईच्या और अल्हों से समायूत श्रोगा । १३। पुरव के रूप से युक्त मनुष्य 🚃 श्यियों बासा इस मुत के अञ्च के चपस्थित होने पर होंगे। लोग परस्पर में बहुत नाणना करने वाले होंने । 💥 🎹 युग के कीच होने पर मनुष्य प्रायः सन्याकर्ता-कृद बावम बोलने वाका-कुटिस-मिन्दक और किए हुए उपकार का प्रस्पुप-कार ॥ करने वाला होगा । १११। इस युग के 📖 में पही 🚃 📆 कि पतित 📕 कोई भी संका नहीं होती है अर्थाद निश्वक्क होकर पतित भ्यक्ति से 🚃 स्थापित रक्षा करते हैं। इसके पश्चाद 🚃 वसुमती वसुन्धरा शून्य हो जावगी ।५६।

गोप्तारश्चाप्यगोप्तारः प्रश्नविष्यंति शासकाः।
श्रृत्तिः पररत्मानां परदारिवमर्गकाः ॥१७
कामात्मानो दुरात्मानो स्वयमाः साहसप्रियाः।
प्रमष्टचेतना धूर्तां गुक्तकेषास्त्वेषूत्विनः ॥१८
कनषोडशवर्षाश्च प्रजायन्ते युगक्षये।
स्वत्यंता जिसाक्षाश्च गुक्ताः कावामवाससः॥१६

मूद्रा धर्मे चरिव्यंति बुगान्ते समुपस्थिते । सस्यचीरा भविष्यंति तथा चैनापहारिणः ॥६० कोराज्योराष्ट्र हस्तरो हतुं हेस्तौ तथापरः । ज्ञानकर्मेण्युपरते सोके निष्कियतां वते ॥६१ कीटमूबकसर्पाश्च धर्मेथिष्यंति मान्यात् । अभीक्ष्णं क्षेममारोग्यं सामव्यं दुर्वणं तथा ॥६२ कौशिकान्प्रतिवस्यंति वेशाः शुद्धयपीकिताः । दुःचेनामिष्णुतानां च परमायुः वतं स्था ॥६३

भी रक्षक 📕 वे भी रक्षा नहीं करने वाले श्वासक हो नायेंगे। ये पुसरों के रतनों 📺 हरण करने वासे तथा पूसरों की किनयों से विमर्श करने बाने ही जायेंने । १३। सभी बोन काम बासना से परिपूर्ण-दृष्ट भागी थाले-बहुत असूम और बुस्माहम से प्रेम करने वाले-नह बेहा वाले-धूर्त — जमूली 🛗 को क्ले हुए रकने वाले होंने (५८) इस यूग के अब 🖩 स्रोत्तह वर्ष से भी छोटी-छन्न वाले तन्तान का प्रजानन किया करते. हैं। शुक्त बन्तों नाले---जिताश---मुक्सित किर बाक्से और कावाम रक्स के बर्की के बार्य करने वाले होंगे ।५१: युनाक्त 🖩 उपस्थित होने पर सुद्र मोग धर्म का करवरण करेंगे । क्रोग धान तथा प्रशंक की बीरी करने आमे और अरुवी का अपहरण करने वाले होंगे ।६०। चोर से हरक करने वाले चोर सवा हरणकृती से पूसरे हरन करने वाले हो जावेंचे ! जान पूर्वक कर्मों के उपरत हो जाने पर समस्त नोक निविक्रयता को प्राप्त हो जायगा ।६१। कीई-मूचक कीर सर्प मानवों को प्रश्नाचित करेंगे। उसी प्रकार 🖩 बराबर क्षेत्र कुशस-आरोग्य और सामर्थ्य सभी बहुत दुर्शन हो आवें ने । जूख के भय से पीड़ित मनुष्यों 📕 देश की जिकों को प्रति बास दिया करेंगे। इस प्रकार से दुःश्री से मनुष्य पूर्ण रूप से जिल्लात होंने तो उनकी उस समय से परमायु सी वर्षः की ही रह जायगी :६२-६३।

हश्यंते ■ त हश्यंते वेदा केशियुनेऽखिलाः । तत्सीदन्ते तथा यज्ञाः केवलाधमंपीष्टिताः ॥६४ नेदविकयिणश्चान्येःसीर्यंविकयिणोऽपरे ॥६५ वर्णाश्वमाणां वे वान्ये पाखण्डाः परिपंतिमः।

उत्पद्यंते तदा ते वे संप्राप्ते तु कसी मुने ।।६६
अधीयंते तदा वेवाञ्चल्या समापिकोनिदाः ।

यजंते वाश्वमेक्षेत्र राजातः बृहयोनयः ।।६७
स्थीशासगोवधं कृत्वा हत्वान्ये च परस्परम् ।

अपहत्य तथाऽम्योग्यं साधयंति ह्या प्रणाः ।१६८
दुःखप्रवचनात्पायुर्वेहाल्पायुष्ट रोगतः ।

अध्याणिनिवेशिस्वात्तमोवृत्तं कसी स्मृतम् ।।६१
प्रवासु भूणहृत्या च तदा वेरारप्रवत्ति ।

तस्मावायुर्वसं कपं कर्षि प्राप्य प्रहीयते ।।७०

इस क्षतिपूर्व में सबस्त केंद्र विकाश दिया करते 🚆 🚃 नहीं विकार्ड वेते हैं। उसी प्रकार ने इसनिए यह बधर्म से पीड़ित होकर दु:बित होते 📕 १६४। इस चोर किसपुन के सम्बाध्त होने पर इस जगती तल में 🚃 वर्ण को वस्त्र छारण करने वाने संस्थासी 🖩 वेबधारी---निग्न रेव तथा कापालक भोग अहन विकार विवा करते हैं। 📖 📖 वेशों का विकाय करने वाले 📕 अवरिद् 📖 नेकर देव 🖩 जन्मों को पढ़ने वाले है और वृक्षरे तीयों को वेचने वाले हैं और अन्य लोग ऐसे 🛮 जो वली और आश्रमों का कीश पाक्रफा दिकाया करते 🖁 बीर बास्तव 🖺 इत वर्णांश्रमी के विरोधी गणु होते 🖁 । ऐसे ही जोन बहुधा उत्पन्न हो 🚃 करते हैं ।६५-६६। धर्म के अर्थ के पण्डित करने वाले सूद्र जीम उस समय में वेदों का शहरमून किया करते हैं जिनको वेदों के पढ़ने का जास्त्रानुसार कभी भी अधिकार तहीं होता है। बुद्र योनि वाले अध्यवेश 🛲 का यजन किया करते हैं।६७। वह ऐसा महान् कोर समय होना कि उसमें स्त्रियों का —गीकों 🖿 और छोटे-छोटे निरीह बालकों का बाद करके और आपन में ही एक दूसरे का 🚃 दूसरे मोग किया करते 📗 🚃 पारस्परिक बध करके ही प्रजा का किया करते हैं।६८। दु:कों के तथा भिष्या प्रवचनों के होने से जायु हो जाती है और रोगों के कारण भी उस छोटी हो आया करती है। सवके हुदयों 📕 अधमं का ही विश्लेष अभिनियें स होने से इस किस्पूर्ण 📕 सर्वत्र तमोतुण 📖 ही बोसबाला खेमा ऐसा बताबर नया 📕 १६६। उस 🚃

श्रुतिसमृत्युदितां धर्मं ये चरत्यमसूयकाः । त्रेतायामाब्दिको सर्मो द्वापरे मासिकः स्मृतः ॥७२ यथामस्ति चरन्त्राजस्तरहा प्राप्नुयात्कली । एषा कलियुगावस्था संध्यांचं तु निबोधत ॥७३ **मुगे युगे त**ु हीयंरी त्रित्रिपावास्तु सिद्धयः । युगस्बभागात्संध्यासु तिच्छन्तीह तु यादृशः ।।७४ संध्यास्त्रभावाः स्वांशेषु पादशेषाः प्रतिष्ठिताः । एवं संघ्यांगके काले संप्राप्ती तू गुगांतिके ॥७६ **देशो शास्ता हासाधुना भृ**युणा निधनोत्थितः । गोनेण मै अन्द्रमसी नाम्ना प्रमतिष्ट्यरी ॥७६ माधनस्य तू सांडमेन पूर्वं स्वायंपुवेडन्तरे । समाः स निगतिः पूर्णाः पर्यटन्त्रे बसुधराम् ॥७७ उस कलियुन में मनुष्य बोड़े शक्य में सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं—इस युग की विजेबता है। इस युग के अन्त में वे मानव और मा क्ष क्रिक परमें अध्य हैं जो चीर्य 📰 📖 किया करते 🖁 1७१। जी लरिन्दित मानव अनुति और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का समाचरण किया करते 🛮 । ऐसा धर्म जेतायुग 🖿 एक वर्ष में बलवानु एवं पूर्ण होता है वही धर्म द्वापर में एक माश में साञ्च सफल होता है और वही धर्म इस कलियुग अपनी प्रक्ति के अनुसार समाचरित होने पर एक ही दिन में प्राप्त प्राप्त कर जिया करता है। यह कलियुग के 🚃 की अवस्था है अब इस किन के सम्बद्धा कर जंज 🚃 को १७२-७३। युग-युग में सिद्धियाँ तीन-सीन पाद क्षीण हुआ करती हैं जैसा की युव-स्वभाव 🖩 सन्याओं में यहाँ पर स्थित रहा करती हैं जैसा भी युग का स्वभाव हो १७४। उनके अपने संकों में संख्यां के

हुआ करेगी । इसी 🚃 से कलियुग 🍱 🚃 करके लोगों की आध-बल

विक्रम 🚃 रूप 📖 सौन्दर्य सभी 🚃 हो जावा करते 🖥 1901

तदा चाल्पेन कालेन सिद्धि यच्छंति मानवाः ।

धन्या धर्मे चरिष्यंति युगान्ते द्विजसत्तमाः ॥७१

ा पाद केच प्रतिक्षित होते हैं। इसी प्रकार व युगान्तिक काल के क्षेत्रे पर सन्द्रया व अंश में होता है २०५। व्या असाधु भृगुओं का

भारत करने करता है १७६। यह पूर्व स्वायम्भुव अन्तर है ।

प्रमति नहा करतः है १७६। यह पूर्व स्वायम्भुव अन्तरे । श्रंभ से पूर्ण बीस पर्यस्त इस वसुन्तरः । पर्य्यटन करता । १७७। अनुकर्णन्स वै सेना सवाजिरथकु जराम् । प्रशृहीतायुद्यैविप्रैः असकोऽय॰सहस्रशः ।।७८

प्रशृहातायुधानप्रः अत्यारुष्य सहस्राः ॥७८
स तथा तै परिवृतो म्लेच्छान्हंति स्म सर्वणः ।
सह वा सर्वणस्थैन राजस्ताम्प्रुद्धयोनिजान् ॥७६
पालग्डास्तु ततः सर्वाम् निःशेषं कृतनान्विभुः ।
तास्पर्यं धार्मिका ये च तान्सर्यान्द्रित सर्वणः ॥६०
वर्णव्यस्यासभातास्य ये च तान्तृश्रीविमः ।
उदीच्यान्मध्यदेश्यांच्च पर्वतीयास्तर्येव च ॥६१
प्राच्यान्प्रतीक्यांच्च तथा विध्यपृद्धचरानपि ।
सर्वेव दाक्षिणायांच्च द्वविद्यान्सिह्लैः सह ॥६२

गांधारास्पारदोश्चैव प्रहलवान्यवताञ्शकात् ।

तुषाराश्ववंशंश्वीनाञ्छ्लिकास्त्रशत् खणास् ।। ६३ लंपाकाशस्यकतकास्किरातानां च आतयः । प्रवृत्तचको बलवास्क्लेच्छानार्मतक्तप्रभुः ॥६४ वह घोडे-रच और हाथियों के सहित मेना का बनुकर्षण करके सैकड़ों सहस्रों की संख्या में हिच्चार ग्रहण करने वासे विप्रों से समस्वित

था।७६। उस समय विकास समय विकास समित्र होते हुए उसने सभी ओर से स्लेफ्टों का इनन किया वा : डनकें वाचा ही अवना सभी कोर से उन शूद्र मोनि विस्मृत्यक्ष राजाओं वाची हुनन कर दिया था।छह। पाखण्ड से जो परिपूर्ण विकास उन सबका उस विश्व ने कर दिया था। जो अत्यक्षिक कर्म

के मानने वाले नहीं ये सनः सबको सभी और में पूर्णतया हनन करता है । 401 जो लोग वर्षों के व्यस्थास 🖩 समुत्यका हुए वे अर्थाद् वर्णसङ्कर ये और जो उनके बनुजीवी थे। बाहे 📗 उत्तर दिशा में: रहने वाले होकें या

रहने वाले हों 🖿 पश्चिम 📱 रहते हों अववा विकथायल के पृष्ठ पर सम्बरण करने वाले की होवें। उसी भाँति की बाक्षिणास्य वे, इतिह थे और सिद्ध 🖣 ।=२। वान्धार-पारद-पट्नव-ववन-शक-तुवार-वर्वर-चीन-मुझिक-क्रेक-दम । सम्याकार-सकतक बीर जो भी किरातों की जातियाँ र्थी । इस सभी 📖 स्लेक्टों 📖 बहु अनवाशी प्रमु 🗪 ग्रहण करके अन्तः कर वेमें बासर का । ५३-५४। अर्टः सर्वेभूतानां चचाराच वसुन्वराम् । माधवस्य 📕 सींऽगेन देवस्येह विजित्रिवान् ॥ 💵 पूर्वजन्मनि विख्यातः प्रमतिन्नमि वीर्यवान् । गोत्रतो मैं चंद्रमसः पूर्वे कलियुगे प्रभुः ॥=६ द्वात्रिशेऽध्युविते वर्षे प्रकांती विश्वतीः समाः । विनिष्मन्सर्वभूतानि मानवानेव सर्वेतः ॥८७ इत्या बीजावसेयां तु पृथ्व्यां क्रूरेण कर्मणा । परस्पर्व निमिक्तेन कोपेनाकस्मिकेन तु ॥८८ सुमाधियस्या नृषलान्त्रायज्ञस्तानद्वामिकान् । गंगायमुनयोर्मध्ये निष्ठां प्राप्तः सहानुगः ॥६६ ततो व्यतीते कस्पे तु सामान्ये सहसैनिकः। उत्साध पार्थियान्सर्वन्मिसे च्छांक्जीव सहस्रशः ।। १० तत्र संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगातके । स्थितस्थल्पायशिष्टासु प्रजास्थितु क्विश्वित्ववित् ।११११ समस्त प्राणियों के वर्णनःमें न जाने वासा 🚃 सम्पूर्ण बसुन्छरा पर विचरण किया करता था। वह थहाँ पर देव 🚃 के अंत 🗏 आना मधा था । ८५। वह पूर्व अभा में सहात् कीयं वासा प्रमति के 🚃 🖩 प्रसिद्ध थाः । वह प्रमु पूर्व कलियुक में 📟 📕 गोत्र से 📖 । 🖘 वसीसर्वे वर्षे के अभ्युवित हो जाने पर वह बीस वर्ष तक अक्रान्स हुवा 🖿 । सभी प्रत्यिक्षी का और सभी ओर में मन्दर्भे कर विहनन करते हुए उसने परिश्रमण किया 🖿 🖘। सकस्मात् परस्पर में समुत्पन्न कोप से उसने 🗳 र कर्म से पृथ्वी 🖥 बीचावक्रेमक्ररःविकाल्या । इसमें वो मुक्स 🖥 उनको और प्रायः जवासिक

अलय देश के होवें तका पर्वतों में निवास करने वासे होवें 1421 दिशा में

28.50

बबुयुं मास्यावर्गनम्

ब्रह्माध्य पुराज 285 माधवों का सुसाधित किया 📖 उसने अपने अनुवर्धे के 📖 गंगा और यमुना के मध्य में बड़ी निक्क प्राप्त शरली भी 150-58। इसके 🗷 करण के व्यतीत हो जाने पर अपने सैनिकों के साथ रहकर सभी सहस्रों म्लेच्छों को और राजाओं 🖿 उत्पादन कर दिया 🖿 ।१०। यहाँ पर युग के अन्त कर लेने वाले सन्ध्वा के अंच 🗏 सम्प्राप्त होने पर यहाँ पर कहीं-कहीं पर बहुत ही बोड़ी प्रजा जबनिष्ट रह गयी बी १६१। अपग्रहास्ततस्ता थै सोमाविष्टास्तु वृदशः । उपहिंसति चान्योन्यं पौषर्यतः परस्परम् ॥ १२ अराजके युगवजात्संक्षये समुपस्थिते । प्रजास्ता ने ततः सर्वाः परस्परभवाहिताः ॥६३ भ्याकुलास्य परिश्रांतास्त्यक्त्वा दाराम्यृहाणि च । स्वान्प्राणाननपेक्षतो निष्कारणसुद्वःश्विताः ॥६४ नष्टं श्रीते स्मृती धर्मे परस्परहतास्त्रदा। निर्मयांदा निराक्तस्या निःश्नेहा निरपत्रपाः ॥६४ नष्टे धर्मे प्रतिहता ह्यस्वकाः पंचविश्रामिए । हित्या पुत्रांश्च वारांश्च विवादभ्याकुर्लेद्रियाः ॥६६ अनावृष्टिहतास्चीव वात्तामुरसृज्य दुः**चि**ताः । प्रस्यंतास्ता निष् वेते हित्या जनपदान्त्वकान् ।।१७ सरितः सागरानुपान्सेवंते पर्वतास्त्रथाः । मसिम् लफलेक्योग वर्तवंतः सुदुःविताः ॥६० वे 🚃 प्रह्म करने वाने 🚃 सुष्य के सुष्य लोग 🖥 आविष्ट हुए परस्पर में एक बुसरे 📖 पोचन करते हुए उपहुनन किया करते 🖥 12२1 📺 कोई भी समुज्ति कासन करने वासा नहीं 빼 और सर्वभ अरामकता फैसी हुई भी तथा युग के प्रभाव के 📖 सर्वंत्र संसद प्राप्त हो गया था। फिर 🚃 सभी प्रजा जापस मैं चश्र से उत्पीढ़ित हो गवे 🖣 (६३) वे 📖 बहुत्ती न्याकुल हो गये के जीर अपनी पत्नियों तका गृहों को भी छोड़कर इसर-उषर परिश्रमण कर रहे थे । विना ही किसी कारण के बहुत सधिक दुःबित होकर अपने प्राथरेंकी वर्षशा नहीं करने वासे हो गये वे 18४। जीत

<u>पतुषु माध्यानवर्णनम्</u> ] -255 जौर स्मार्ल धर्म के विशव हो जाने पर वे उस समय में हत हो रहे वे। उन्होंने अपनी सर्वादा का स्वाम कर दिया का बौर वे निराक्त हो गये थे उनमें किसी 📕 प्रति भी स्नेष्ठ नहीं 🖿 तथा वे सक्जाहीन हो गये थे ।६५। धर्म के विकष्ट हो बाने पर वे छीटे पण्यीस वर्ष में हो प्रतिहत हो जाते हैं। ■ अपने पूर्वों की-पिलायों की छोड़कर विवाद से व्याकुषित इम्ब्रियों वांसे ही जाते हैं। १६। वर्षान होने के कारण बहुत हत हो 🚥 करते हैं और बार्स्स को 🚃 कर परम दुःखित होते हैं । वे 🚃 प्रजानन अपने जनपदी को त्याम कर प्रत्यन्तों 📰 सेवन किया करते 📗 1861 कुछ श्रोग भवियों का-सागरीं का अनुवीं का और पर्वतीं का सेवन किया करते 📗 और परम दु:चित होते हुए अपनी उवरपूर्ति गाँत और मुक्तें के 🕬 किया भरते हैं ।इ हा चीरपत्राजिनधरा निष्किया निष्परिसहाः। वर्णाश्रमपरिश्रष्टाः संकरं वीरमास्थिताः । एता काष्ट्रामनुप्राप्ता अरूपनेषा; प्रजास्तत; ॥६६ जराव्यक्षिभुधाविष्टा यु:क्षान्निवेदमागमन् । विचारणा तू निर्वेदास्साम्यावस्था विचारणास् ॥१०० साम्यावस्थारमको बोधः संबोधाञ्चमंगीलता । सासूपशमयुक्तासु कलिशिष्टासु वै स्वयम् ॥१०१ भहोरात्रं तथा सासां युगान्ते परिवॉस्तिन । चित्तसंमोहनं कृत्वा तासां मै सुप्तमत्तवत् ॥१०१ भाविनोऽर्थय च बलात्ततः कृतमवसीतः। प्रवृत्ते तु ततस्वस्थिनपूर्ते कृतयुगे तु वी ।।१०३ उत्पन्नाः; कलिनिष्टासु प्रकाः; कार्तयुगास्तदा । तिष्ठति चेह ये सिद्धा अहश विचरति 🔳 । 📭 🗪 सह सप्तविभिन्नभीव तत्र ते च व्यवस्थिता;। बह्यक्षत्रविकः; सूदा बीजार्थं ये स्मृता इह ॥१०५ वस्त्रों के बनाव 🖩 सक कोन चीर, पत्र और वर्ग की धारण करने वाले 🖥 । उनके पास कोई की इकाम बही है वर्षात् एवदम कमें सूर्य है

१२० ] जिल्लापर पुडाप

और न उनके पास कुछ समान है। बजी और बाधमी से परिप्रक्ष हैं अधित् न उनका कोई वर्ण है और न कोई 🚃 ही रहा गया है। वे 🚃 परम चीर सक्कर में समास्थित है। बहुत ही बोड़ें से बचे 🖥 📟 फिर इस विशा में बाकर 🚃 हुए 📗 ।११। वे बुढ़ापै और व्याक्षियों 🚃 भूच से समानिष्ट हैं और परमाधिक दुःव 🖩 निर्देश को प्राप्त हो गये हैं। निर्देश से उनको विवारणा उत्पन्न हुई और विवारणा से वे 📖 की अवस्था की प्राप्त हो गये 📕 । १००१ साम्यायस्या 🗣 📰 बाना उनको बोध हो गया और उस मले को से धर्म का स्वचाव हो वया था। कलि 🖩 जिल्हें वे स्वयं उपशम से जवस्था में 📖 हो गये चे ।१०१। उस समय 🗏 उनके अहो-राज (रात दिन) युगान्त के परिवर्तित होने पर उनके जिल 📖 संमोहन हो गया था और वे सब एक सोवे हुए 📖 🗪 व्यक्ति के समान ही हो गये 🖩 ।१०२। यह सब आगे होने वाले वर्ष के ही कारण से बलात् हुआ था । इसके अनम्तर कृतवृत हुआ। या । फिर 📖 परम पूत कृतवृत के प्रकृत ही जाने पर उस समय में जो कलियुन 🖩 अवशिष्ट प्रजाएँ ची उनमें सत्युग 🗏 होने वाशी प्रजाने जन्म प्रहुण किया था। अही पर जो भी सिद्ध स्थित रहते 📗 🗏 बिना किसी के द्वारा देखें नुष्ठ स्वरूप से विवरण किया करते हैं। शहरियर ने सप्तर्वियों के सांच क्यवस्थित हैं। यहाँ पर भी बीच के लिये श्राष्ट्राण-क्षणिय-वैषय और सुद्र कहे नवे हैं ३१०३-१०४-१०४। कलिजैः सह ते संति निविशेषास्त्रदाभवत् । तेवां सप्तर्वयो धर्मं कथयंतीतरेषु च ॥१०६ बर्णाधमाचारयुक्तः भौतः स्मासौ दिधा तुसः। ततस्तेषु कियायस्यु वर्तते नै प्रचाः कृते ।।१०७ श्रीतस्मासं कृतानां च धर्मे सप्तविद्शिते । कैषिद्धर्मञ्यवस्थार्यं तिष्ठंतीहायुगक्षयात् ॥१०८ मन्वंतराधिकारेषु तिष्ठति मुनयस्तु वै। यया दादप्रदग्धेषु तृषेष्टिदह तपेन तु ॥१०८ वनानां प्रथमं वृष्ट्या तेषां भूलेषु संभवः । 📰 कार्वयुगानां 🛚 कनिजेष्विह संबदः ॥१२० 🗆

एवं युगो युगस्येह संतानस्तु परस्परम् ।

चतुर्वं गाळ्यसस्त्रणंतस् 🔝

वर्त्तते ह्यव्यवक्छेदाखावन्मन्बत्तरक्षयः ॥१११ सुखमायुर्वलं रूपं धर्मोऽर्यः काम एव च।

युगेष्वेतानि हीयंते त्रित्विपादाः क्रमेण 🔳 ॥११२ वे 📖 कसियुर 🛮 समुस्पन्य हुओं के 📖 ही 📗 और 📖 💳 विशेषतासे रहित हो हैं। उनके इतरों में यहाँ पर सप्तविगण 📼 🖿 कहते 🛮 ।१०६। वह धर्म वनी और जाश्रमों से आचार से युक्त वैदिक तथा स्मृतियाँ के द्वारा प्रतिपादित वो प्रकार 📰 🛮 । इसके अनन्तर कृतयुग में उम क्रियागीओं में निक्षय ही प्रचा होती है। १०७। इतयुग के मनुष्यों 📰 सप्तवियों 📕 द्वारा प्रवर्शित और अगेर स्मार्त धर्म हैं। यहाँ पर कुछ लीग समें की अवस्था के लिए मुगकाय से स्थित रहते हैं। १०६। मन्यम्तर के अधिकारों मुनिगण स्थित रहा करते 🛮 निस प्रकार से ताप वाबायित 🛍 द्वारा ■ तुर्णों में रहते हैं ११०९। प्रथम बृष्टि ■ उन बनों ■ भूतों में समुरिपत्ति होती है। ठीक उसी भाँकि कतिबुग में समुरपन्त व्यक्तियों से कृतयुग के व्यक्तियों की उत्पत्ति होती 📗 ।११०। इसी रीति से यहाँ पर युग की ही संस्तान परस्पर में युव हुआ करता है। 📖 तक वर्तमान मन्यन्तर का क्षय होता । तब तक बिना किसी व्यवच्छेद के इसी प्रकार से यून से इसरे युग की समुत्पत्ति हुआ करती है ।१११। निम्न 📖 बातें सुख-आयु-बल रूप-धर्म-कर्भ और माम ये सभी माम से मुधीं में तीन-तीन माम क्षीण हुआ

करते हैं । ११२। ससंध्यामेषु हीयंते यूपानां धर्मसिक्यः । इत्येष प्रतिसंधिनः कीर्त्तितस्तु मया विजाः ॥११३ चतुर्युं मानां सर्वेषामेतेनेव प्रसाधनम् । एका अतुर्युं गावृत्तिरासहस्राद्गुणीकृता ॥११४ ब्रह्मणस्तद्रहः प्रोक्तं राजिक्वेतावती स्मृता । अत्राजैवं जडीभावी सूत्रानामायुगक्षयात् ॥११४ एतदेव तु सर्वेषां भूगानां सक्षणं स्मृतम् । एषा चतुर्यु गानां च बुचिता ह्येकसप्ततिः ॥११६ क्रमेण परिवृक्ता तु मनोरंतरमुख्यके ।

चतुर्युं ने यथेकस्मिन्सवतीह यथा तु यत् ॥११७ तथा चान्येषु मवति पुनस्तद्वधाकमम् । सर्गे सर्गे तथा मेदा उन्पद्यंते नवैव तु ॥११६ पंचित्रशस्परिमिता न न्यूना नाविकाः स्मृताः ।

ा कल्पा युगैः सार्खे भवंति सह लक्षणैः । मन्वंतराणां सर्वेषामेतदेव तु लक्षणम् ॥११६

स्थानों में युवो की धर्म सिश्चियों का ख़ास हुंगा करता है। इस प्रकार से यह जो प्रति मन्धि है। ■ दिजो ! मैंने की सित कर दी ■ 1११३। इसी से बारों युवों का सबका प्रसाधन है। यह बारों बुवोंकी आधुलि सहस्र से लेकर गुणीकृत है। ११४। यह बारा का दिन कहा गया है। जितना बड़ा दिन होता ■ उठनी बहाजी की रामि हुआ करती है। यहाँ पर युव बात से नेकर घूतों का जो सोधापन है वह बड़ी मान होता ■ 1११६। यही ही समस्त युवों बा नथान कहा बात है। यह बड़ों यूवों की बौकड़ी अब इकट्सर हो जाया करती। ११६। यब क्रम ■ यह बौकड़ियाँ इकट्सर समात होकर दूसरी बदसती है नभी दूसरे मनु का अन्तर हुआ करता ■। बारों युवों की बौकड़ी में किस प्रकार से यह होता है। ११७। उसी धांति अन्यों में होता है और फिर उसी ■ समान यथा बात से हुआ करता ■। उसो प्रकार से प्रश्चेक सर्व में नेव उत्पन्न हुआ। करते हैं। ११७। ये पैतीस परिमित हो है जोर न इनसे बात ■ बोर ब मिल में मिल क्षा होते हैं। इसी सीत ब क्ष्य मुर्गों के बात मिलक होते हैं ऐसा ही बताया गया है। उसी रीति ■ कस्य मुर्गों के बात महाकों ■ होते ■। अन्यत्तर का यह हो सक्ष्य होता है। १९९६।

पथा युगानां परिवर्शनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात् । तथा न संतिष्ठति जीवलोकः अयोवयाभ्यां परिवर्शमानः।१२० इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां वै समासतः ।।१२१ अतीतानागतानां हि सर्वयस्यतरेष्ट्यह । मन्यंतरेण चैकेन सर्वाच्येवातराणि वै ।।१२२ स्यातानीह विजानीक्ष्यं कल्पं कल्पेन भेष ह ।

अनागतेषु तद्वच्य तर्कः कार्यो विजानता ॥१२३

मन्वंतरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ।
तुल्याभिमानिनः सर्वे नामरूपँगंवंत्युत ॥१२४
वेमा श्राप्टविधा ये ना इह मन्वंतरेश्वराः ।
ऋषयो मनवश्वैव सर्वे तुल्याः प्रयोजनैः ॥१२६
एवं वर्णास्त्रमाणां ॥ प्रविभागं पुरा युगे ।
युगश्वभावांश्व तथा विधरो वे सदा प्रशुः ॥१२६
वर्णाश्रमविभागाश्व युगानि युगसिद्धयः ।
अनुषंगात्समास्याताः, सृष्टिसवं निकोसत ।
निस्तरेणानुपूर्वी व दिवति वस्ये युगेष्विह ॥१२७

जिस तरह से युगों के परिवर्तन युगों के स्वभाव से विरम्रवृत्त होते 📗 उस प्रकार से क्षय और स्वय 🖩 परि-वत्तवान श्रीव सोक भर्मी भारत स्थित नहीं रहता है। १२०। बहुत ही संक्षेप के सरव वह इतना ही मुगों का लक्षण बताया गया है।१२१। वहाँ पर नम्बन्तरों में जो बीत चुके 📕 तथा जो अनागश्च है उनका सब यही 📕 और एक मन्वन्तर के द्वारा 🔣 समस्त बन्तर होते हैं।१२२। करूप से करूप नो होता 🛮 🗷 सम विक्यात 📗 सनको जान सो । जो अभी तक महीं आये हैं उनमें 📖 पूर्य के द्वारा उसी प्रकार ते तकं कर नेना चाहिए।१५३। समस्त मन्दन्तरों में व्यतीस हो गये 🛙 सौर ओ बनायत है उनमें वहां पर नाम और रूपों से 📖 तुल्य बिश्मान बाले. हैं।१९४। जो आठ प्रकार के देशगण हैं अचका यहाँ पर मन्त्रन्तरैएवर हैं। ऋषिगण और मनुगण 📖 प्रयोजनों से तुत्य हैं ।१२४। इस सरह से पहिले भूग में वर्णों और आक्षमों के 🚃 विभाग को और युगों के स्वभावों को प्रमुक्तिया करते हैं ।१२६। वर्णावर्गों के विकास युग और युगों की सिद्धियाँ अनुवंग से यह कह दिये गये हैं। 📖 सृष्टि के सर्ग को 📖 स्रो : यहाँ पर युगों में विस्तार के साथ और बातुपूर्वी से अवदि बारम्म से बन्त तक क्रम में से स्विति का वर्जन कर्र ना 1१२७।

## ।। परशुराम का संवाद ।।

वसिष्ठ उवाच-इत्यं प्रवर्त्तमानस्य जमदग्नेर्महात्मनः । वर्षाणि कतिचिद्राजन्व्यतीयुरमिठीजसः ॥१ ् बह्मण्ड पुराण

858

रामोऽपि नृपणार्द्रं स सर्वधर्मे भृता वरः । वेदवेदांगतत्त्वज्ञः सर्वेषास्थ्रविशारदः ॥२ पित्रोश्चकार अञ्चलं विनीतात्मा महामतिः। प्रीति 🔳 निजचेष्टाभिरम्बहं पर्ववर्तयन् ॥३ इत्वं प्रवर्शमानस्य धर्षाणि कतिषिन्तुप । पित्रोः सुध्र्ययानैषीद्रामी मतिमतां वरः ॥४ कदाचिन्महातेजाः पितामहगृहं प्रति । गम्तुं व्यवसितो राजम्देवेस च मि्योजितः ।।।। निपीड्य शिरसा पिनोऋरणौ भृगुपु गर्नः । उवाच जांजलिम् स्था सप्रश्रयमितं वचः ॥६ कंषिवर्षमष्टे तात मातरं त्वां 🖿 साम्प्रसम् । विज्ञापयितुमिष्छामि मम तच्छोतुमईयः ॥७ श्री वसिष्ठजी ने फहा--हे राजन् ! अमित भीव से समस्वित महान् आरमा बाले जमवरित के इस प्रकार से प्रवृत्तमान होते हुए कुछ वर्ष व्यतीत हीं गर्य में ।१। हे मृपकार् ल । 🚃 धर्मी के धारण करने वालों 🖪 परम-भेष्ठ राम भी वेदांग के तरवाँ 🖩 भारत और सब कास्त्रों के विसादद 🖩 🖂 महान् मति से समन्वित और विनीत बात्या वाले जनने अपरे माला-पिता की मुख्या की वी और निज की बेहाओं से प्रतिविन प्रीति को बढ़ा दिया

की मुख्या की वी और निज की बेहाओं से प्रतिदिन प्रीति को बढ़ा दिया या ।३। बुद्धिमानों वि परम के छ राम वि नृप ! माला-पिला की मुख्या वि द्वारा इस तरहसे प्रकृत प्रान होते हुए व्या वर्ष विता दिये के ।४। वि राजवुः! किसी विका में महाय तेन वाले पितासह ने उस परम हुद की और व्यापन निकास के वारा नियोजित होते हुए किया वा ।५। मृतु पुंचक ने भाता-पिता के वरणों में अपना विर रखकर अपने दोनों हाक कोइते हुए नकता पूर्णक व्यापन को वर्षों में अपना विर रखकर अपने दोनों हाक कोइते हुए नकता पूर्णक

माता के 🚃 में कुछ अर्थ विद्यापित करने की अधिकावर 🚃 🐉। अस्थ

मेरी ब्या विधवाधित को ब्या करने के याग्य होते हैं । अ पितामहमहं ब्रब्दुमुत्कंठितमनाश्चिरम् । तस्मासत्पाद्यमधुना गमिष्ये वामनुत्रमा ॥ इ बाहुतआसकृत्तात सोत्कंठ प्रीयमाणया । पितामहा बहुमुखेरिक्छंत्या भम दर्शनम् ॥६
पितृ न्पितामहस्यापि प्रियमेष प्रदर्शनम् ।
मरीयं तेन तरपाक्ष गन्तु मामनुजानतः ॥१०
विसष्ठ उद्याम—इति तस्य चचः मृत्वा संद्रांतं समुदीरितम् ।
हर्षेण महता बुक्ती साम्नुनेत्री बभूचतुः ॥११
तम।लिय्य महाभागं मूक्त्युंपाद्याय सादरम् ।
जिम्बंचाविचा तात ह्युभी ताबिद्यमाहतुः ॥१२
पितामहग्रहं तात प्रयाहि त्वं यथासुख्यः ।
पितामहप्रतं तात प्रयाहि त्वं यथासुख्यः ।
पितामहप्रतं स्वान्यायं तं मुश्रूषापरायणः ।
कविकालं तयोवंत्स प्रीतये वस तदगृहे ॥१४

में अधिक समय से पितामह 🖩 वर्षान करने के व्हिए उस्क्रफिस मन थाला हो रहा हूँ। इस कारण से आप दोनों की 🚃 से 🚃 🚟 में उनके समीप में गमन कर ना । 🖫 शाल ! बढ़े प्रसम्म भन वाली पितामही के हारा में कितनी ही बार बुकाया यथा 🛮 और उनके हृदय में मुझमें मिलने कीं अधिक उत्कच्छा है । बहुत मोनों के द्वारा उन्होंने यह कहनाया 🛙 कि वे मुझे देखने की बाधिक क्या करती है। है। मेरा मिलना पितृगण और पितामह जो भी त्रिय है। 📰 🚃 से उनके समीप में जाने की 📺 मुझें आज्ञा प्रवान की जिए।१०। भी बसिक्षणी ने कहा—इस 🚃 से उनके इस परम कहे हुए क्यन का करके 🗏 वोमीं मासा-पिता बहुस:ही प्रहृषित हुए ये और उनके नेकों में अन्युओं 🛮 🚃 🚾 उठे ये ।११। उस दोनों ने उस महान् भाग थाने पुत्र 📰 आजियन किया वा और वहे आदर के साथ उसके मस्तक का 🌉 किया था। जातीवदि से 🚃 अभि-नन्दन करके उन बोनों ने उससे कहा 📰 ।१२। है सात ! पितामह के 'गृह को तुम सुख पूर्वक जाको जिल्लो पितामह और पितामही के दर्शन 🚃 करोगे और उनकी प्रीति भी होगी ।१३। वहाँ पहुँच कर न्यामपूर्वक उनकी शुश्रूषा में तत्पर रहना । 🏣 📟 है 🚃 ! उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उनके घर में निवास करो ।१४।

गतोऽपि जीध्य**ागच्छ समेच तदनुत्रयः ॥**१७ वसिष्ठ उवाच-इरवुक्तस्तौ परिकम्य प्रणम्य ५ महासतिः। पितराबप्यनुशाप्य पितामहयुहं ततः ॥१६ 🖩 गत्वा भृगुवर्यस्य ऋचीकस्य महारमनः। प्रविवेशाश्रमं रामो मुनिधिव्योपशोभितम् ॥१६ स्वाध्यायचोवैवियुक्षेः सर्वतः प्रतिनादितम् । प्रमातवैरसत्त्वाद्यं सर्वसत्त्वमनोहरम् ॥२० स प्रविष्याभयं रम्यमृत्रीकं न्थितमासमे । बदर्श रामो राजेंद्र स पितामहमग्रतः ॥२१ बहुत समय तक वहाँ स्थित । रहकर फिर उन दोनों की अनुसा 🖩 हे महाभाग ! हम लोगों के देखने की इच्छा 🖩 जुशनता के 📖 यहीं पर बाजाना ।१५। अपने पुत्र के देखने के बिना हम सोग आधे अण भी नहीं रहु सकते हैं। इसी कारण से आप पितामह के चर में अधिक सभी समय तक ठहरने से योग्य नहीं होते 🖁 ।६१। पितायह के समीप में गये हुए भी हे पुत्र । चनकी ही 🚃 प्राप्त कर उनकी अनुका से 🥅 से बीघर ही यहाँ पर का जाओ ।१७। वसिश्वकी ने कहा - इस प्रकार से जब उससे कहा गया तो वह महान् बुद्धिमान् 🖿 । उनने उनको प्रणाम करके परिक्रमा की पी और माता-पिता की 🚃 पाकर वहां से वह पितायह के घर को 🚃 दिया या (१८) वहाँ पर जाकर 📖 राथ ने महात्या भृगुवर्य ऋचीक के आंश्रम में प्रवेश किया था जो कि अनेक मुनिनथ और कियों से उपसोशित था ।१६। वह आश्रम सभी बोर वेदाध्ययन के बहुत वहं उद्घोष से प्रति-व्यक्तित हो रहा वा और वहाँ क सभी प्राणियों में सबंधा वैर भाव नहीं 🕮 तका सभी जीवोंके द्वारा बहु अतीव मनोहर का १२०। उस परशुराम ने परम

स्थित्या नातिष्वरं कालं तबोर्भू योज्यनुत्रया ।

बत्रागच्छ महाभाव क्षेमेणास्महिदक्षया ॥१५

क्षणार्द्धमपि शक्ताः स्थो न विना पुत्रदर्शनम् ।

तस्मारिपतामहपृष्टे 🔳 चिरास्त्यातुमहंसि ॥१६

तदाजयाय वा पुत्र प्रपितामहसन्निधिम् ।

परसुरामं का संवाव १२७ सुम्बर माध्रम में प्रवेण करके हे राजेन्द्र ! 📰 पर विराजमान ऋषीक 📺 दर्जन किया था और आने स्थित पितामह को देखा था ।२१। जाञ्जल्यमानं तपसा धिक्ष्यस्यमिव पादकम् । उपासितं सस्यवस्या यथा विश्वणयाऽध्वरम् ॥२२ स्वसमीपमुषायातं राममासोक्य तो नृष । सुचिरं तं विमर्गेतां समाजापूर्वदर्शनी ॥२३ कोऽयमेच तपोराजिः सर्वतक्षणपुजितः । बालोऽयं बलवान्माति गांभीर्यास्त्रश्रयेण च ॥२४ एवं तयोज्ञितयतोः सहर्ग हृदि कौतुकात् । आससाद शर्ने रामः समीपे विनयान्वितः ॥२५ स्वनामगोत्रं मतिमानुक्त्वा पित्रोमुं दास्वितः । संस्पृत्रंश्चरणी मूर्घ्ना हस्ताभ्या चाध्यवावयत् ॥२६ ततस्तौ प्रोतमनसौ समुत्याच्य च सत्तमम् । **आ**शीभिरभिनम्देतां पृथक् पृथगुभावि ॥२७ तमारिलव्याकमारोप्य हर्षाश्रुप्लुतसोषनी । बीक्षंती तन्युखाभीजं परं हर्षमबापतुः ॥२= जनका स्वकृप शिष्क्यमें स्थित पात्रकके ही समान तपसे बाज्यस्यमान 🗯 । दक्षिणा 📕 द्वारा अञ्चर 🗯 हो जांति सरववशी के द्वारा वे जपासित 🖩 ।२२। है नृष**ो उन क्षोनों ने अपने समीप में समायत हुए राम को देखा था** और समाज्ञा पूर्वक देखने बासे उन दोनों ने उसके विषय में बहुत समय 🚃 मनमें विमर्ज किया 🚥 । २३१ वह संपरक्षों के राशि के ही सहस कौन है थी कि सभी सक्तर्गों से पूजित हैं। है तो यह बासक परन्तु गम्भीरता और विनय से युक्त बहुत बलवान् प्रतीत होता है ।२४। 📖 दोनों के हुदय में बका कुत्रहत हो रहा 🖿 और वे हथ के साथ गही मन में विकास 📖 रहे में कि राम परम विनीत भाग से समन्त्रित होते हुए घीरे 🖩 बनके समीप 🗏 पहुँच गया था ।२५। उस बुद्धिमान् रामने अपने नाम और गोष का उपना-रण करके परमानन्दित होते हुए उन दोनों के घरणों का स्पर्श 📟 🗎 द्वारा किया और दोनों हाथों से उनका समिवादन किया था। २६। इसके अनन्तर परम प्रीतियुक्त मन वाले उनने 🚃 खेळतम को उठा सिया 🚃

१२६ ) और कोगों ने असग-असन आसीवदि के खारा उसका विभनन्यन किया शा

बोनों 🖥 बहुत अधिक हुवे 🚃 किया 🖭 ।२८। ततः सुद्योपविष्टेतमात्भवंशसमुद्रहम् । अनामयपुष्छेतां ताबुभी दंपती 🚃 ॥२६ पितरो ते कुशनिनों वस्स सिधासरस्तया। अमायासेन ते वृत्तिवंतंते ..... कहिनित् ॥३० समस्ताभ्यां ततो राजन्नाचनके यथोदितः। तथा स्वानुगतं पित्रोध्रत् गा चैव वेष्टितम् ॥३१ एकं तयोमंहाराज सस्प्रीतिजनितैर्गुणैः। प्रीयमाणोऽवसद्रामुः पितुः पित्रोनिवेणने ॥३२ स तस्मिन्सर्वभूताना मनोनयननन्दनः। उवास कतिविन्मासास्तच्छु अ बापरायणः ॥३३ अषानुताप्य ती राजनभृगुवर्थी महामनाः। . पितामहगुरोर्गंतुमियेवाश्रयमाश्रमम् ॥३४ स ताभ्या प्रीतियुक्ताभ्यामाश्रीभिरभिनंदितः। वया नाध्या प्रदिष्टेन ययावीवधिमं प्रति ।।३५

्रक्के उपरान्त व्या वह सुष्य पूर्वक बैठ नये हो व्या कारपर्वस वि समुद्रहुत करने वाले से व्या समय वि चन दोनों बज्यति ने क्षेम कुशल पूछा था ।२६। उन्होंने पूछा था कि वत्स ! तुम्हारे याता-पिता सकुशल हैं और तुम्हारे सब भाई व्याच तो हैं। तुम्हारी वृत्ति अनायास से ही व्या हो गई हैं।३०। इसके अनन्तर हे राजन् ! जैसा कहा गया था वह सम्पूर्ण उसने कहा

विका था। अपने माता-पिता की जनुसामिता और भाइयों का जो चेटित का वह भी कह दिया वा १३१। है महाराख ! इस तरह से उन दोनों की सफरीति से समुत्यम्य गुणमकों से बहुत ही प्रसन्न राम पिता के, पिता से कर से इहा था। ३२। वह कर से सभी प्राणियों के स्वार्थने ने भी को आवत्य

परभूराम की संवाद ्रश्चिश देने वाक्षर होगमा 📺 । उनकी सुखुका 🖥 तत्कर होकर । ससमे वहाँ 🚃 🌉 मास तक निवास किया था ।३३। हे राजभ् ! इसके पश्चाद महासु मत वाले भृगु वर्ष ने छन दोनों की 🚃 प्राप्त करके पिलागह 🛮 नुब के निवास 🖿 आश्रम में गमन करने की इच्छा की वी।३४। परम प्रीति 🖩 संयुत छन वीमी कें द्वारः उसका आसीर्वयनों से अभिमन्दन किया गया वा और उम बोलों ने जिस प्रकार में जीयांश्रम के प्रति प्रदर्जन 📖 दिया का ।३६। तं नमस्कृत्य विधिवक्क्यवनं 🔳 महातपाः । संबह्दं तदाज्ञातः प्रथयावस्तरं मृतोः ॥३६ भ गरवा मुनिमुख्यस्य भृयोराध्यममंदलम् । वदर्शे शांतचेतोमिमु निषिः सर्वतो वृतम् ॥३७ सुस्मिग्धभीतलञ्छायैः सर्वेतुं कगुणान्वितैः । तरुभिः संवृतं प्रीतः फलपुष्योत्तरान्वितैः ॥३= नानाजयकुनारावैमेनः योत्रसुवावहैः। बहाघोषैम्य विविधेः सर्वतः प्रतिनादितम् ॥३६ सर्गत्राहुतिहोमोत्बध्यव्यक्षेत्र सर्वेत: । निरस्तनिविलामोमं वनातरविसर्पिणा ॥४० समित्कुगाहरैर्नेष्डमेक्साजिनमंडितैः । अभितः शोभितं राजन्म्यम् निकुमारकैः ॥४१ प्रसूनजलसंपूर्णपात्रहस्ताभिस्तरा । शोभितं मुनिकन्याभिश्वदंतीभिदितस्ततः ।। ६२-💴 महान तपस्वी ने विधिपूर्वक 🚃 की सेवा 🗏 प्रणाम किया था और बड़े हर्षपूर्वक उनसे 🚃 प्राप्त 📺 वह राम भृतु के आश्रम की और रवाना हो गया 🖿 ।३५। वह समस्त मुनियणों 🖩 मुख्य 🚃 के 📖 🚃 🖥 जाकर देखा या कि वह जाश्रम परम जान्त किस वाले मुनियों 🖿 सभी ओर विराहुआ है।३७। अतीव चनी और कीतस छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फर्सो और पुर्वों से गुक्त तक्वरों 🛮 वह 🚃 संयुत्त या ।३८१ विविध अकार के पक्षियों को क्वनियाँ पर हो रही को मन और कानों को परम सुख प्रदान करने वाली कींग

देव मन्त्रों के सपुरुवारण के बोध से वह जानन सभी और से प्रतिस्विति हो. रहा वा १३६। मन्योष्णारण पूर्वक दी हुई आहुतियों है हारा जो होम किया जाता है कि बाब करों में केलने वाले कन्छ है जो सभी ओर है उससे समस्त पापों का समूह विश्वसे निरस्त हो है है ऐसा वह आश्रम है। पा है पानम् ! सिम्हाओं ओर श्रुवाओं के जाहरण करने वाले तथा वण्ड, मेखला और मृत्रक्षासाओं है विश्वसित, परम सुन्दर मुनियों के सुनारों से साथने हि साथने ही कि बाहरण करने वाले तथा वण्ड, मेखला और मृत्रक्षासाओं है विश्वसित, परम सुन्दर मुनियों के सुनारों से साथने हि साथने है साथने हि साथने हि साथने हि साथने है साथने हि साथने है साथने हि साथने हि साथने हि साथने हि साथने है साथने है साथने हि साथने है साथने साथने है साथने साथने है साथने साथने है साथने है साथने है साथने है साथने है साथने साथने है साथने साथने है साथने साथने साथने है साथने साथन

🗐 पूरुप और जल लिए हुए सम्बर्ग करने वाली कन्याओं 🗎 वह जालन क्यक्रोभित 📕 । १२। सपोतहरिणीयूचैविख'नादविशंकिभिः। उटजोगणपर्यन्तत् रुष्ठायास्निधिहितम् ॥४३ रोमं कतः परामृष्टियुवसाधिकमृत्प्रदैः। प्रारम्धतीवनं केकीमयूरीर्मधुरस्वरैः ॥४४ प्रविकीर्णंकणोहे सं मृगकक्दैः समीपर्गः समीपर्गः । अमालीदातपण्छाया**म्ध्य**स्तीयारराजिमिः ॥४५ हुयमानानलं काले पुरुषमानातिथियजम् । अभ्यस्यमानश्रद्धंदीयं चित्यमानागमोदितम् ॥४६ पठचमानाजिनस्मार्तः श्रीतार्यप्रविचारुणम् । ारकापित्रेवेज्यं सबैजूतमनोहरम् ॥४७ तपस्यिजनभूयिष्ठमकापुरुषसेवितप् । तपोवृद्धिकरं पुर्णं सर्वसरवसुखास्पर्देम् ॥४८ तपोधनानन्दकरं अहालोकमिवापरम् ।

प्रस्तानीरमध्यान्यन्यसुदातावनादितम् ॥४६ अहिंसा के पूर्ण विश्वास से मच्छा से रहित वपने छोटे-छोटे बच्ची के सहित हरिशियों के भुष्ट विससे मुनियों कुटिबों ■ बायन में सगे हुए बुबों की ■■ में बंठे हुए ■।४३। रोमन्य ने परामृद्धि यूप के साक्षिक

आनन्य के प्रदान करने वाले तथा कश्वर स्वर से समस्वित वाली बोलने वाले मयूरों 📧 नृश्य विस बाकम में प्रारक्त होगवा है ।४४। समीए में नमन परेंश्वरोम का संवाद ]

\*\*

करने वाले मुर्गो के कब्दों के बहुई पर 📖 फैंबे हुए 📱 🚞 जनाशीय 🚃 की 🚃 में नीवारों की राजि वहाँ पर भूच रही 🚪 ऐसा 📺 सुरन्य है। ४१। जिस आश्रम में समय पर जिस में जाहितयाँ वी जाती हैं और जहाँ पर जिल्लामों के नयुदाय 📖 वर्षन एवं सरकार किया जाया करता है। जिस अग्रसम में मेवों के धन्यों का अभ्यास किया जाता है तथा की कुछ भी बास्कों में कहा गया है उसका जिन्तन किया जाता है ।४६। पत्रे आने वासे सम्पूर्ण स्मृति प्रतिपादित तका वैदिक वर्ण का विचार किया जाता है। जिसमें देवों और पितृगवों 🖿 वजन प्रारम्भ कर विया गया है तथा जो बाखम सभी प्रानियों के लिए परम सुन्दर है। ४७। जिस परम सुरम्य आध्य में बहुत से तपम्बी क्या किसामा है और जो कापुक्व नहीं 📗 उन्हीं के द्वारा सेवित है यह तपश्चर्य की वृद्धि करने वासा-परम पुण्यमय और सभी जीवों के मुखों 🔤 स्वत 📗 ।४=। जिनका एकमान सप ही 📠 है उन तापनों के जानन्द का यह आवय देने वाका 🖁 और यह ऐसा दिखलाई देता है मानो यह बूनरा बहालोक ही हो। पुब्दों 🔣 सुगन्त से भ्रमण करते हुए भ्रमरों की गुज्जार से वह आश्रम गुज्जित 🖡 ।४६। सर्वतो वी*ज्यमानेन* विविधेन नथस्वता ।

प्वति वीज्यमानन विश्वित नयस्वता ।

एवंविश्वंतुणीयेन पश्यन्तालममुरामम् ॥१०
प्रविवेश विनीतारमा सुक्रतीयामरालयम् ।
संप्रविश्याक्षमोपात रामः स्वप्रपितामहम् ॥११
ववर्ष परितो राजग्मुनिजिञ्यशतावृत्तम् ।
व्याक्यानवेदिकामध्ये निविञ्दं कुशविञ्दरे ।
सित्रमभ्य जटाकूर्वेबह्यसूत्रोपशोधितम् ॥१२
वामेरारोरुमध्यास्त वामजंबेन वानुना ॥१३
वोगपट्टेन संवीतस्वदेहम् निपुंशवम् ।
व्याक्यानमुद्राविलसस्सव्यपाणिसन्तिवृत्वम् ॥११४
वोगपट्टोपरिन्यस्तविश्वालद्वामपाणिकम् ।
सम्यगारण्यवाक्याना सूक्ष्मतत्त्वावंसहित्व ॥११४
विवृत्य मुनिमुक्येम्यः शावयंत तपोनिधिम् ।
पितुः पिरामहं रुष्ट्वा रामस्तस्य महारमनः ॥१६६

१३९

ः समी और निविध प्रकार की बाबु 🖥 यह बीज्यमान 🖥 अर्थाद् 📆 पर नामा भौति की बाबु सर्वेत्र बहुन किया करती है। इस रीति से अनेक प्रकार के गुर्वी 🖥 का जाधम समस्वित है। ऐसे जाजक को को बहुत ही उत्तम है उस राम ने देखा बा १६०। जिस तन्छ कोई सुकृत करने वासा पुरुष स्वर्गे में प्रवेत किया करता है उसी तरह है परम विनीत उस राम ने वहाँ पर क्या में प्रवेश किया का । वस आधन के उपास्त में प्रवेश करके राम ने व्यपने प्रपितासह का दर्जन 🚃 किया 🗯 ।५१३ 🖟 राजन् ! वे प्रपितासह सैकर्ने ही मुनियों और जिच्यों से कारों बोर किरे हुए के। के क्याक्यान करने की वेदिका वी उसके 📖 वें एक कुछा के आसन पर विराजनान 📲 । अनके स्मम् जटा कौर कूर्य (वाड़ी) एकवम 🗯 वे तथा ब्रह्मसूत्र से उपशोभित ने । १२। नामजंबा और बानु ते वक्षिण कर है ने 🚃 है । १३। योग पट्ट से संबीत अपने देह बासे के ऋषियों में परम में श के तका करने की मुझा है जोजित सब्य करकमल बासे ये । १४। योग पट्ट अपर रक्ते हुए परम गोणित बाम कर बाने और भंगी भौति अपरम्पक उपनिषद् के बाक्यों के सूचम तस्य के भर्म 🔣 संहति का विशेष विश्वरण कर रहे में १४४। और उनका विवरण करके वे तपोनिधि मुख्य मुनियों की करा रहे थे। राम ने पितामह का दर्जन किया या। १८६। णनैरिव महाराजसमीपं समुपागमत्। समागतपुरालक्ष्य तत्प्रभावप्रवर्षिताः ॥५७ शंकामवापुमु नयो शूहादेवासिलं नुप । तावबुभृगुरमेयारमा त्रदायमनतोषितः ।।५८० निवृत्तान्यकथानापस्तं पश्यन्तास पार्विव-। रामोऽपि तयुपानम्य विनमायनताशमः ॥५६ अवंदत यथान्यायमुप्तेन्द्र इक वेशसम् । अधिवाद्य यथान्यार्थं स्थाति च विनयान्वितः ॥६० त्तरिच संभावयामास मुनीन्दामो यशाययः। तैश्च सर्वेर्मु दोपेतैरामीणिर्धायविक्तः ॥६१ उपाविवेश मेघावी भूमी तेषामनुश्रया । उपविष्टं ततो राममाभीभिरभिनंदिवम् भदर

परभुरामः का संवाद १ ३३ प**ं 📖 कु**शल*ं स्नं तमा*स्तेक्य भृगुस्तदा ।. कुणलं खलुते बत्स पित्रोक्च किमनामयम् ॥६३ हे महाराज ! फिर वह 📖 उन महान आत्था वासे के समीप में भीरे से 🚃 हुआ 📧 । उसकी 🚃 हुआ देखकर वहाँ पर जो भी स्थित थे वे सभी राम के 📖 📆 के अधित हो। नये थे ।५७। है नृप । समस्त मुनियल दूर 🛮 ही बक्टा 🖿 🚃 ही गये वे 🚃 🚾 अमेय शास्मा वाले भूगु उसके आगमन से तोचित हुए वे ।५०। 🛮 पाचिव ! उसको देखते हुए हीं अध्य 🚃 📶 🔤 भीत को उन्होंने 🚃 कर दिया या । राम भी खनकें समीप 📕 पहुँचकर विनय से विशस मुख 🚃 📆 हो गया था।५६। जिस प्रकार 🖩 उपेन्द्र ब्रह्माओं की बन्दना किया करते 🖥 ठीक जसी तरह से स्याध पूर्वक राम ने उनकी कम्बना की वी । विनक्षता समन्वित राम ने 🚃 पूर्वक अभिनादन किया वा ।६०। राम ने 🚃 मुनियों को 🚃 के अनुसार क्रम 🖩 सम्भावित किया वा । जीर उन शव मुनियों ने भी आनश्य ते समस्थित होकर आशीर्वांचों के द्वारा उठ रामको परिवर्षित किया बा ।६१। बहु परम नेबा से सुसम्पन्न राम भी उन सबकी अनुजा से भूमि पर समीप में बैठ 🗪 था। फिर चन बैठ नया तो सबने राम को आशीर्व चर्ती से अभिनन्तित किया ना ।६१। उस समय में नुगु ने उस राम 📖 अवलोकन करके असने कुलन प्रक्त पूक्त का कि है 📹 ! तुन्हारा कुलन तो है और तुम्हारे माता-पिता-पिता का स्थास्थ्य सुखमय है ।६३। भातुःजां चैव अभतः पितुः पित्रोस्तवैत च । किमधैमागतोऽत्र स्वमधुना मम सन्तिधिम् ।।६४

महारे माता-पिता का स्थास्थ्य बुखमय है ।६३।
भातृ जो चैब अधतः पितुः पित्रोस्तचैव च ।
किमचैमागलोऽत्र स्वयद्धना सम सन्तिश्चिम् ।।६४
केमापि व्यान्याये तस्यै सर्वेभभेषतः ।।६४
ततो रामो यवान्याये तस्यै सर्वेभभेषतः ।।६५
पितुर्मातुश्च कुत्तांतं भ्रातृ णो श्रा महारमनाम् ।।६६

एतदम्यच्य सकलं भृषोः सप्रथयं मुदा ॥६७ म्यवेदयद्ययान्यायमात्मत्रभ्य समीहितम् । श्रुत्वेतदस्तिमं राजन्यामेण समुदीरितम् ॥६०

पितुः पित्रोख कौजस्यं दर्शनं 🔳 तबहेर्नु प ।

तं च हह् वा विशेषेण भृषुः श्रीतोऽभ्यनन्दतः । एवं तस्य त्रियं कुर्वेन्नुत्कृष्टैरात्मकर्गेभिः ॥६१ तत्रात्रमेऽवसद्रामो दिनानि कतिचिन्नुपः।

ततः कदाचिदेकाते रामं मुनिवरोत्तमः ॥७०

वरसामकोति तं राजम्भुपाह्ययदुपह्यरे ।
सोऽभिगम्य तमासीनमभिनाच कृतांजितः ॥७१
तस्यौ तत्पुरतो रामः सुप्रीतेनांतरात्मना ।
आशीभिरिमनंदाच मृयुस्तं प्रीतमानसः ॥७२
प्राह नाश्चिगताञ्चकं राममानोक्य सादरम् ।
प्राणु वत्स वची महां यत्त्वा वक्यामि सोप्रतम् ॥७३
हितार्थं सर्वलोकानां तव चारमाकमेव च ।

अधुनैवासमादस्मासंपर्ध धृतमानसः ।

तत्र स्मा महाभाग कृत्वाऽसमपदं सुभम् ॥७५
आराध्य महावेदं तपसा नियमेन ।। ।

प्रीतिमृत्पाद्य स्मा त्यं भक्तपानन्यगयाचिरात् ॥७६
भेयो महदवाप्नोचि नाम कार्या विचारणा ।

तरसा तव मक्तपा च प्रीनो भवति मक्कूरः ॥७७

मुनि ने कहा था—हे ■ ! उपहर्गर में भाजो । वह रामणी उन मुनि ■ समीप में जाकर अपने हाथ जोड़कर उनका उनने अधिधादन किया था १७१। राम परम प्रसन्न वात्मा ■ उनके आगे हियत हो गया ■ और प्रसन्न ■ वाले भृतृ ने भाजीविदों के द्वारा जिनल्दम किया था १७६। उतने न अधिगत में न वाले राम को जादर के साथ देखकर कहा था । है वरन । आप मेरा वचन चवन करो जो इस मयद में ■ जापको कहुँगा १७६। यह नचन समस्त नोलों के तुन्हारे और हमारे हित के लिये है । है पुन ! मेरे आवेल से ■ महान् पर्वत हिमवान को चले जाओ १७४। तपनवर्यों करने ■ निवे अपने मन ■ निक्षय करके इलो समय इस आवाम ■ चले जाओ । ■ महाभाग, वहाँ जाकर उन आवाम के स्वान को नुभ बना वो १७५। यहाँ पर नपस्था और निवम ने महादेवजी की समाराधना करो । विरक्षय चले महान् वाले प्रसार वाले जनस्थ मित्र से आप उनकी प्रीति का समुख्यान करो १७६। इसके करने ■ ■ महान् अभ की प्राप्ति करेंने—इस निवय ■ केपमाच मी सन्देह नहीं करना चाहिए । जीन्न ही जापकी मस्ति से अगवाच महान् पर परम प्रसन्न ही आवेंगे १७७।

करिकाति च ते सबै मनमा यचित्रकाति । तृष्टे तस्मिकजगमाये प्रकृते भक्तवत्सले ॥७६ अस्त्रप्राममधेषं त्वं वृण् पुत्र यचेप्सितम् । त्वया हितायं देवानां करणीयं सुदुष्करम् ॥७१ विचलेऽभ्यविकं कमं अस्त्रसाध्यमनेकशः । तस्मात्त्वं देवदेवेशं समाराध्य श्रञ्जूरम् ॥६० भक्तया परमया युक्तस्ततोऽभीष्टमवाप्स्यसि ॥६१ १३६ ] अक्षामा पुराण

वे मगदान् अक्टूर तुम्हादः सकी कुछ कार्य पूर्व कर देंगे जी-जी भी आप अपने का में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत् कियानी भगदान् शक्टर के सन्तुष्ट हो जाने जिन्न तुम को यह करना चाहिए 1961 हे पुत्र ! जो मो तुम्हारा अभीप्तित हो वह किस्तों के समुदाय को आप उनसे परदान जिन्हा की कर ही सेन्स चाहिए 1961 शहतों के लिए इस परम दुक्तर कार्य की कर ही सेन्स चाहिए 1961 शहतों के लिए इस परम दुक्तर कार्य को कर ही सेन्स चाहिए 1961 शहतों के लिए इस परम दुक्तर कार्य को कर ही सेन्स चाहिए 1961 शहतों के लिए इस परम दुक्तर कार्य की कर ही सेन्स चाहिए 1961 शहतों के लिए इस परम दुक्तर कार्य की कर ही सेन्स चाहिए 1961 शहतों के लिए इस परम दुक्त देवों जिन्हा कर होते हैं। इस कारण से तुम देवों जिन्हा आप सुम संयुक्त हो जायों से तो जिन्हा सम्पूर्ण अपना कर सोगे। वरनाधिक भक्ति से अभ तुम संयुक्त हो जायों से तो जिन्हा सम्पूर्ण अपना कर सोगे। वरनाधिक भक्ति से अभ तुम संयुक्त हो जायों से तो जिन्हा सम्पूर्ण अपना कर सोगे। वरनाधिक प्रकार से अभ तुम संयुक्त हो जायों से तो जायों से तो जिन्हा सम्पूर्ण अपना कर सोगे। वरनाधिक प्रकार सेन्स स्वार्थ से स्वार्थ सेन्स स्वार्थ से स्वार्थ सेन्स से

## परगुराम की तपश्चर्या

मसिष्ठ उवाच-इत्येवमुक्ती भृगुणा तथेत्युक्त् वा प्रणम्य तस्।
रामस्तेमाभ्यमुजातश्यकार गमने मनः ।।
भृगुं स्याति च विधिवत्परिक्रम्य प्रणम्य च ।
परिव्यक्तस्तंथा ताभ्यामाणीभिरभिनंदितः ।।
दिश्वयक्तमाश्रमात्तस्मात्तपसे कृतनिश्वयः ।।
दिश्वयक्तमाश्रमात्तस्मात्तपसे कृतनिश्वयः ।।
दिश्वयं गिरिवरं ययौ रामो महामनाः ।।४
सोऽतीत्य विविधान्देकान्पर्वतान्सरितस्तथा ।
वनानि मुनिमुख्यानामावासांश्वात्यगाच्छनैः ।।
राचेषु क्षेत्रमुख्येषु निवसन्या ययौ शनैः ।।६
स्रतीत्य स्वहृत्देशान्पश्यन्तिष मनोरमानः ।।

भी विशिष्ठ जी ने कहा—मृतु मुनि के द्वारा ■ प्रकार से कहे जाने पर में ऐसा ही करू गा-मह कहकर राम ने अनको ■ किया ■ और

आससादाचलश्रेष्ठं हिमयंतमनुत्तमम ॥७

परमुखककी सपस्थवर 📑 630 राम जनके द्वारा आक्षा ऋषा करके वहाँ पर अमन करने 📰 मन बाला ही वा । १। भृगुके सुमक 📰 🔤 कर 🚃 विधि पूर्वक उनकी परिक्रमा करते हुए प्रवास करके 📖 ने प्रस्थान करने की तैयारी की थी। उन दोनों ने उसका परिष्यजन किया वा और आसीवंचनों से राम का अभिनम्दन किया था ।२। वहाँ पर जो भी मुनिगण 📗 🚃 सबके लिए राम ने प्रणाम किया या 🚃 उन सब के द्वारा वहाँ 🚃 करने 🖟 सिए अनुमोदन त्राप्त करने वासा हुआ था। फिर 📖 उस वासम के 📖 🖹 तपश्चयी करने के लिए मन 🖩 पूर्ण निक्यद वाला होकर निकल दिया या ।३। इसके बनम्तर गुरु देश के नियोग से और उनके द्वारा बताये हुए बताये हुए मार्च से महात्रु मन बासे राम ने विरियों में परम भे ह हिमबान् को गमन किया मा ।४। मार्ग में उसको अनेक वैश--पर्वत-दविया-वन जीर प्रमुख मुनियाँ के आवास-स्वल मिसे वे। उन सबका उसने धीरे-बीरे अतिक्रमण किया वा ।५। मार्ग में बहाँ-बहाँ पर मुनियों के निवास स्थलों 📕 विश्वाम करते हुए और नो मुक्य क्षेत्र ये तथा तीर्व 📖 विले वे उनमें निवास करते हुए धीरे-धीरे वह वहाँ पर चसते भला गया था। प्रार्थ 📕 अनेक देशों का अतिक्रमण भरके और परम मनीरय देशों 📖 अवलोकन करते हुए अन्त में परभीत्तम और पर्वतों में भे क हिमनान् पर यह पहुँच वया या 161 स गरका पर्वतक्रं मानाद्रुमलतास्थितम् । ददर्श विपुलै: भू गैवस्लिखंतमिवाबरम् ॥< नानाश्चातुविचित्रंश्च प्रवेशेरपत्रोभित्रम् । रुत्नौषधीभिरभितः स्फुरद्भिरभित्तोभितम् ॥१ मरुत्संघट्टनाबद्दनीरसाधियव्यम्यमा । सानिजेनानकेनोक्षेदहामानं नवं वयश्वित् ॥१० व्यक्तिद्विकरामशैक्वलदकींपकाविन्धिः। इवद्विमशिलाजातुजलकातदवानलम् ॥११ स्फटिकोजनदुर्वणस्त्रर्णराशिप्रभाकरैः । स्फुरत्परस्परच्छायाश्वरैर्हीप्तवनं क्वन्तित् ।।१२ उपस्यकशिलापृष्ठबाबातपनिवेविभिः । तुषारनिजन्नसिद्धौकंक्द्भासितवनं क्वचित् अ१३३

ि सहराय्य पुराय **₹३**= } क्वचिदका जुसंभिन्तश्वामीकरशिलाखितैः। यक्षोपेभासिकोपातं विश्वदिभरिव पावकम् ॥१४ वह उस खेच्छ पर्वत पर पहुँच नया था जहाँ पर अनेक प्रकार के बूक और सताएँ 🎹 । उसने वहाँ पर देखा था कि बहुत 🖩 ऐसे के पे जिस्सर विद्यमान हैं जो मानों अन्वर का स्पन्नं करके उस पर कुछ लिख रहे हीं।दा बहुरै पर अनेक ऐसे प्रदेश 🖁 जिनमें विश्वित्र प्रकार की बहुत सी घातुएँ विद्यमान हैं और उनसे वह परम शोना शाली हो रहा है। वहाँ अनेक प्रकार

के रत्न तथा दिव्य ओवधियां 🎚 जो निरन्तर स्फुरण किया करते 📗 और जनसे जसकी अब्भुत कोभा हो रही है। १। कहीं पर बायु के संबदन 🖩 रगढ़ बाये हुए सुष्क बुक्तों 🖩 लयुत्पम्न और बायु के संयोग बाले अस्ति से कहीं

पर यह बाह भी करने बाला दिखाई 🎚 रहा बा ११०। कहीं पर सूर्य की किरणों के प्रकार स्पर्श से अनतो हुई अर्थीपनान्ति से पित्रने हुए हिम की किलाओं के जल से वह दवानल एकदम जान्त हो नया है।११। कहीं पर स्फदिक जरूजन में बूरे वर्ण वाने स्वर्ण 🗏 समृह की प्रधा की किरणों 📗

द्वारा स्कुरण करते हुए परस्पर में छावा जरों के प्रसिद्ध था।१२। उपस्प-काओं की लिशाओं के पृष्ठ पांग पर वानातप का सेवन करने वाले तुवार से विसमा सिखों के समुदाय से बह बह वन कहीं पर उच्छा शित हो रहा था।

किसी-किसी जगह पर सूर्य की किरजों से संविश्व सुवर्ण की शिलाओं पर समाक्षय प्रदुण करने वासे वर्जी के समुदायों से काला में प्रदेश करने वासों की तरह 🛲 क्यांना चासित 🏢 रहा का ।१४। दरीमुखविनिष्कांततरकृत्यतनाकृतः। मृगयुथालेसन्नावैरापूरितगृहं क्वचित् ।।१४

युद्धपद्धराहुमादू संयुचपैरितरेतरम् । प्रसभोन्मुष्टकातीर्शशनानस्तटं क्ववितः ॥१६ कल बोन्मेषणाकुष्टकारिणीभि रनुपूर्तः । गवयैः खुरसंक्षुण्यशिमाप्रस्यतटं श्विकत् ।।१७

वासितार्येऽभिसंबुद्धमदोन्मत्तमतंगर्वः । युद्धचिद्धिश्युणितानेकगंडश्रीलवनं स्वचित् ॥१६ वृ हितश्रवणामयान्मातंगानविधावद्याम् ।

परहुराम् की तपश्चर्या 📑 सिहाना चरणक्ष्णनसम्बोधन्नोपसं क्वसित् ॥१६ सहसा निपवस्सिहनखनिमिन्नमस्तकः। गर्जराक्र वनावेन पूर्वमाचं बनं क्विन् ॥२० अध्टपादवलाकुष्टकेसरा दारुणाप्रवै:। भेद्यमानाखिलशिलागंभीरकुहरं क्वजित् ॥२१ कहीं पर दरियों के मुख से निक्ते हुए सरक्ष्यों के स्थातन स्वपर की ओर (उकाल) से समाकुल मृगों में बाल नादों से जिसकी गुहा समा-वृरित हो रही थी ।१४। किसी स्थल पर एक दूसरे 🖩 परस्पर में युद्ध करते हुए कराह और बादू मों के यूक्पतियों 🗎 द्वारा बनात् अन्तृष्ट सुन्दर एवं विधास मिला एवं तटके तस्वर जिसमें विध्यमान वे ११६। कहीं पर कलघी के अभीवण से आकृष्ट हुई करिणियों के द्वारा माने हुए नवयों के खुर से वहाँ 🔳 तट प्रस्य संक्षुण्य थे । १७। किसी स्थान पर बासित वर्ष में विशेष बढ़े हुए मह से उन्मल गर्जों से जो कि परस्पर में बुद्ध कर रहे के गुक्क स्थलों के हारा अनेक तेल के वनों को वहाँ पर चूजित कर दिया वा ।१६। कहीं पर हाथियों की अविन 🖩 अवल से जो क्रीप्त हुना उसके कारण गर्जों को खदेड़ते हुए सिहों के चरणों के अपूज्य नवार से पायाण जिल्ला हो गये में ।११। कहीं पर वहाँ ऐसा स्वश या कि अचानक 🚃 करने नासे सिंहों 🗎 नासूनी से युक्त हाथियों 🖟 时 का की क्वनि से सम्पूर्ण 💷 पूरित होरहा था।२०। अक्ष्पादों के द्वारा बलपूर्वक जिनके केसर जीच लिए गये हैं उनके परन **बाह्य शब्द 🖩 कहीं कहीं 🖿 पर्वठ की नम्बोर नुकाएँ भी 💷 प्रेशनान** भी ।२१। संरम्धानेकसबरप्रसक्त ऋ सम्पर्गः । इतरेतरसंमर्वं विश्रभग्नद्दवत्क्वचित् ॥२२ गिरिकु जेवु संकीबल्करिणीमद्विपं क्वचित्। करेणुमाद्रबन्मत्तगजाकलितकाननम् ॥२३ स्वपत्सिहमुखम्बासमस्त्पूर्णंदरीशतम् । गहनेषु गुरुत्राससाम्रंकविहरन्मृगम् ।।२४ . कंटकश्लिष्टलांगूललोमज् टनकातरैः । क्षीकितं चमरीय्वीर्मेदयंदविचारिभिः ॥२५

गिरिकंदरसंसक्तिक्वरीसमुदीरितैः । सतालनादैष्ठदितेमृ तस्त्रेषदिशामुखम् ॥२६

अरण्यदेवतानां च चरंतीनामितस्ततः । असक्तकरसम्बद्धनाचरणांकिसभूतसम्बन्ध २७

मयूरकेकिनीवृद्धैः संगीतमधुरस्वरैः।

प्रवृत्तमुरा परिक्षो विसतीदग्रवहिभिः ॥२८

किसी स्थान पर संस्था बहुत से जब रों के हारा प्रसक्त री हों के मूच पंतियों के आनस में एक दूसरे के साथ संबर्ध में किलाएँ भग्न हो नयीं थीं ।२२। कहीं पर पर्वत की कुल्जों में करिजियां की काएँ कर रही थीं और यहाँ पर कोई करी नहीं था तब करेजू पर मत्तमाज दौड़कर चले जा रहे में

इस प्रकार से बहा स्थान जित था। २३। कहाँ पर बहाँ ऐसा भी बल था जहाँ पर सोते हुए सिहाँ है मुखाँ के श्वासी की बायु से सैकड़ों गुहाएँ प्रित हो रहीं है और बनों में बड़े भारी अब के कारण मूगगण सिक्कत होकर ही विद्वार कर रहे थे। २४। किसी जगह पर यह बन चमरी गौओं के

होकर ही विदार कर रहे थे 1२४। किसी जगह पर यह बन बमरी गौओं के हारा कीड़ा का स्थल बना हुआ वा जिनके पूंछों है कार्ट लगे हुए थे और उनसे कीम हूट गये हैं। जिसके कारण वे अयमीत होकर मध्यगति है विश्व-रण कर रही थीं 1२४। कहीं पर गिरि है कन्दराओं में से सक्त किन्दरियों

के समुदाय में मौर उनके द्वारा कहे हुए ताल बिनावों तथा गीतों से सभी विधाएँ पूरित बिनाव्य अहान विदि पर का बन इक्षर-उक्षर विचरण करती हुई अरण्य देवताओं के चरणों में सगे हुए महावर के रस बिन्ह

भूतम परणों के चिहनों Ш अख्यित हो रहा दा ।२०। सङ्गीत के स्पूर्व स्वरी ■ समस्वित-मयूर-मयूरियों के शुक्त जयनी पंचीं को फैलाकर कहीं पर बानम्ब पूर्वक नृत्य कर रहे के ।२०।

रामो मतिमतां श्रीष्ठस्तपसे च भनो वर्षे । शाकमूलफलाहारो नियतं नियतेंद्रियः ॥२६ तपश्चचार देवेशं विनिवेश्यात्ममानसे । शृगूपविष्टमार्गेच भक्तघा परमयाः श्रुषः ॥३० पूजयामास देवेशयेकाग्रमनसः नृप । अनिकेतः स वर्षासु शिक्षिरे जलसंख्यः ॥३१ ग्रीच्मे पंचान्तिमध्यस्यः श्यकारैवं तपिक्करम् ।

रिपून्तिजित्य कामादीन्तिक्द्कं विश्व व ॥३२

ढांई रनुद्वेजितधीस्तापदोकेरमाकुलः ।

यमैः सनियमैक्वैव सुद्धवेहः समाहितः ॥३३

वशीचकार पवनं प्राणायामेक देहगम् ।

जितपद्मासनो मौनी स्थिरिक्सो महामुनिः ॥३४

वशीचकार चाक्षाणि प्रत्याहारपरायणः ।

धारुणापिः स्थिरोकके मनश्चंसमास्यवस्य ॥३४

ऐसे अनेक परम मनोर्थ इक्यों 🖩 परिपूर्ण उस हिम्बान् थिरि पर एक आध्यम अपना बनाकर विकासों में परवर्त है राम ने तपस्या करने का नन में विचार किया वा और वह तपरचर्या करने के लिये शाकों तबा मूजी के बाहार करने 🚃 होकर नियत इन्हियों बाला बन नया था। २३। उसने देवेग भगवान् गक्कर को अपने मन में विनिवेशित करके तपस्या की बी । भ्गुभूति ने जी भी मार्न बताया 🖿 उसी के बनुसार वह परमाधिक मसि में यूक्त हो गया था।३०। ये तृप ! असने एक निष्क 📖 से वेवेक्वर की पूजा भी थी। वर्षा ■ भी वह विनाकहों पर ■ प्रहण किये हुए चूले में तप करते लगा 🖿 और शिक्षिर चतु में भी जल में स्थित रहा करता । ११। परिष्म में पाँच मन्तियों के 🗪 🗏 बैठा स्तृता था। 🔤 रीति 🖥 राम के तम किया या और विरकाश वह तमक्यमी 🛗 की। जिसमें वह करियों का विजूतन करके काम कोड-लोभ-मोह बादि कत्रुवों को मसी भौति जीत शिया 📖 ।३२। जितने भी जीत-उच्च जावि 📖 हैं इनसे उसकी बुद्धि उद्धे-चित नहीं होती 🔤 और 🏬 ताप के बोबों से कभी व्याकुश भी नहीं होता था। यमीं और नियमों के द्वारा 🛲 देह परम मुख 📖 तथा वह बहुत ही समर्शहर रहता 📰 😂 । उसके देह में जो वाबु वा उसको उसने प्राणा-यामों के द्वारा अपने 🔤 📱 कर सिया था। वह महास् मुनि मौनद्वारी-पर्मासन को जीत सेने वासा और परम स्विर विस्त वाला या ।३४। प्रस्था-हार में तत्पर रहकर उसने अपनी 🚃 इन्द्रियों को अपने वश 🖩 कर भिया या । आत्मवान् उस राम ने आरंगाओं के द्वारा परम चक्रवात तथा शील बनवान् 🖿 को भी स्विर 📉 निवा था जो कथी भी 📖 रेष मा काबू में नहीं आया करता है।३५।

१४२ | [ बह्याच्य पुराण ह्यानेन देवदेवेलं ददर्श परमेश्वरम् । स्वस्थांतःकरणो मैत्रः सर्ववाधाविवजितः ॥३६ चितयामास देवेलं ह्याने हृष्ट्वा जगद्गुरुम् ।

ह्येयायस्थितिकतारमा निश्चलेंद्रियदेह्वाच् ॥३७ आकालावधि सोऽतिष्ठन्निवातस्थप्रदीपवत् । जपंश्च देवदेवेशं ह्यायंश्च स्थमनीचया ॥३८ आराध्यदमेयारमा सर्वभावस्थमीश्वरम् । ततः ॥ निष्कस स्पर्मश्वरं यस्त्रिरंजनम् ॥३१

आराध्यदमेयात्मा सर्वभावस्थमीश्वरम् । ततः व निष्कस रूपमैश्वरं यन्त्रिरंजनम् ॥३६ पषं ज्योतिरिक्तवं यद्योगिक्वेयमशुक्तमम् । नित्यं सुद्धं सद्या शांतमतीद्रियमनीपमम् ।

वानंदमात्रमञ्चलं व्याप्तानेष्वराचरम् ॥४०

विस्त्यामास तहूपं देवदेवस्य भागेषः । सुविदं राजताद्वं स सोऽह्भावसमस्यितः ॥४१ व्यान के द्वारा राम ने देवों के भी देवेश्वर समकान् सकुर हा वर्तन

ाता कर दिया वा । उसके। अन्तः करक परम स्वस्य वा तथा वह सबका मित्र और समस्त बामाओं से रहित था । १६। इन जगद्गुरु को स्थान में वेश्वकर उसने वेवेश्वर वा जिन्तन किया था। वह अपने स्थेय प्रमु में अव-क्यित विश्व और व्याप्त नासा वा । उसकी इन्तियों और वेह निक्यल के

। १७। वह अपने व्या की अवधि विर्वात स्थान विषय के व्या वहाँ पर स्थित रहा था। वह अपनी शुद्धि से देवदेव विषय विषय क्यान करता हुआ वहाँ पर स्थित विश्व देव विषय विषय वासे ने विषय विश्वत इंडवर विवास विश्व देव अनस्तर दक्ष प्रभु का चिन्तन किया विश्वत की फल रहित रूप है — इंडवर और जो निरंजन है । ३६। जो परम ज्योति

स्वस्य अधिनतनीय-योगियों के द्वारा व्याप्त करने के थोग्य जोर सर्वोत्तम है। जो नित्य युद्ध, सदा जान्त-इन्द्रियों विष्टुंच विषरे और उपसा से रहित है। जो केवल जानन्द के स्वस्य वास्ता अवस और समस्त चर और अचस में स्थाप्त है।४०। ऐसे देखों के देखें विश्व व्याप्त का उस भार्यन ने विराज

शाहूँ स ं बहुत समय ध्यान किया ा और वह सोऽहं भाव में समन्तित हो गया ा अर्थात् ध्येय और ध्याता ा एक स्पता हो गयी थी ।४१। ा

## परंसुराम परीका

तपस्थिनं तदा राममेकाग्रमनसं भवे । रसस्येकांतनिरतं नियतं शंसितवतम् ॥१ भुत्या तमृषयः सर्वे तपोनिध्तकलमधाः,। ज्ञानकर्मवयोवृद्धा महातः संसितवद्धाः ॥२ विष्टक्षवः समाजग्मुः कुतूहलवमन्त्रिताः । क्याययंतरतपः श्रोष्ठं तस्य राजन्महारमनः ॥३ भृग्वत्रिकतुआबालिवासदेवभृकंद्यः । संभाषयंतस्त रामं मुनयो मुद्रसंमताः ॥४ वाजग्मुराश्चमं तस्य रामस्य तपसस्तपः । द्रादेव महातस्ते पुष्यक्षेत्रनिवासिनः ॥॥ गरीयं सर्वलोकेषु तपोऽज्ञां क्षानमेव 🞟 । प्रणस्यं तस्य ते सर्वे प्रययुः त्वं स्वमाध्यमम् ॥६ एवं प्रवर्शतस्य 📟 भगवाकिछवः । प्रसन्तवेता नितरी वधूव मुपसत्तम ॥ ३ भी वसिद्धवी ने कहा-च्यस समय में भगवान् शिव में एकाग्न मन वाले---एकान्त 📕 एक निष्ठ होकर निरत रहने वाले---नियत और संसित मा बुक्त उस मगस्वी राम 📉 🗯 करके तम से निर्मृत 🚃 वासे ऋषियों ने जो 🚃 और कर्मों में बुद्ध महान् और संखित बत वाले 🖩 सभी

दर्शन की व्याप्त वाले हुए विश्वने की इच्छा से समन्तित ने व्याप्त मुत्हल बाले वहाँ पर आये थे। हे राजन् ! वे सब महान् आस्मा बाले विश्व राम के परम खें छ तप व्याप्त करने वाले वे ।३। बड़े-बड़े मुनियों के द्वारा संमत भृष्—मित — क्रतु—जावासि-वामदेव और मुकण्डु व्याप्त राम की प्रश्रमा करने वाले थे।४। तपस्या का तपन करने वाले उस राम विश्व

में ■ समामत हुए ■ । वे सब बहुत महान् और पुष्प क्षेत्र के निवास करने बाले बहुत ही दूर से बहुर आये वे ।६। समस्य लोकों में ■ बहुत बड़ा उत्तम है और ज्ञान भी है । इस रीति से उन सक्ष ने उसके अप की प्रजांसा

उत्तम है और ज्ञान भी है। इस रीति से उन सक्ष ने उसके तप की प्रशंसा की भी और फिर ने समी अपने अपने वाक्षम को चक्ष क्ये चे । इस हे नृषीं \$ A.R.

 श्रीष्ठ ! इस प्रकार से तपक्कार्क में प्रकृत होते हुए रहम के अपर भगवान् शिव बहुत ही प्रसन्त चिश वासे हो गये वे 101

जिज्ञासुस्तस्य भगवान् भक्तिमात्मंनि शकूरः। मृगव्याधवपुर्भू त्वा यथौ राजंस्तदंतिकम् ॥= भिन्नाजनन्यशस्यो एकातायतलोचनः ।

णरचापघरः प्रां**सुवं**च्यसंहननो युवा ।।१

उत्त् गहनुबाह्वंसः पिंगसम्भश्रमुद्धं जः । तांसविखनसागंधी सर्वेप्राणिविहिसकः ॥१० सकंटकुलतास्पर्शक्षता रूचितविग्रहः ।

सासृष्यं वर्षे माणश्य मास्त्रवंद्रमनेकतः । १११ मसिभारद्वयालंकिविधानामतकंश्वरः ।

आरुजस्तरसा वृक्षानुरुवेगेन संचलः ॥१२ अध्यवस्ति तं वेशं पावकारीक पर्वतः। आसाद्य सरसस्तस्य तीरं कुसुमितद्रम्य ॥१३ ग्यवधानमासभारं च स मूले अस्यवित्तरोः।

निषसाव क्षणं तत्र तरुष्टायामुपात्रितः ॥१४ हे राजन् । भववान् संकर भारमा 🖩 उसकी भक्ति के विषय में जानने

समीप 🖩 गये ये ।६। 🖿 स्थाध के स्थवन्य का वर्णन किया जाता है---वह 📰 📰 सक्त्रन 🛮 क्षेत्र 🖥 समान कृष्ण वर्ण 🚃 वा । उसके बच्चे और साल वर्ण के नेभ थे —क्द सर जीर चाप ==== हुए का---लक्ते कद वाला 🗪 वया के समान 📖 करीर वाला और युवा था।६। उस क्षत्रह

की 📖 नाने होकर पशुओं 🖹 व्याध का रूप धारण करके 🖿 राम के

के बाहु-कन्छे और ठोड़ो ऊँने 🖩 🚃 उसके गाने के केस और मुंछें पिङ्गल वर्षके थे। वह मास, विस कीर वसा (चर्वी) की 🚃 बाला का अवस् उसके गरीय से बुरी नन्स 🖿 रही थी। वह सभी प्राणियों की हिसा करने बाला था ।१०। कटों के सयुदाय के निकतर स्पर्ध करते रहने 🖩 बहुछ 🖫

क्षतों के होने कारण माला नरीर रूपित 📖 । वह रुधिर के सहित अनेक मोस के दुकड़ों को 📟 रहा था। ११। बांस के अतर से जो कि उसके दोनों अकेर सदा हुआ या उसकी नरदन कुछ कीचे की जोर सुकी हुई जी। बहुत

परसुराम करीवाः नहें देग से युक्त तेजी के 📖 चलने 🖷 वृजीं 🗐 सभूह को 📺 हिस्सतः हुआ रहा था। १२। वह पर्वो से नमन करने 🚃 पर्वत 📕 समान ही 🚃 🚃 पर उपस्थित ही अया 🖿 । वह पुष्पों से समन्वित उस सरोवर के 📰 पर समागत हुना या ।१३। उसने किसी पूर्व की जड़ में उस मास के भार को उतार कर रख दिया वा और कुछ अचों के लिए वहां पर उसने वृक्ष 📰 छाया का अस्त्रय बहुण किया 📰 १९४। तिष्ठंतं सरसस्तीरे सोऽपञ्यद्भृनुनंदनम् । ततः स शीव्यमुत्थाय समीपमुपसृत्य 🔳 ॥१५ रामाय सेवुचापाच्यां कराध्यां विद्योऽजलिम् । श्रुजलांभोदसम्मादगंभीरेण स्वरेण च ।।१६ जगाद भृगुशाद् सं गुहांतरविसर्पिणा । तोषप्रवर्धव्याधोऽयं बसाम्यस्मिन्महावने ॥१७ ईशोऽहमस्य देशस्य सप्राणितरुवीरुधः । करामि समिकतातमा नानासत्वामिकाशनः ।।१६ समक्य सर्वभूतेषु न च पित्रदियोऽपि मे । अभक्ष्यागम्यपेयादिण्छंदवस्तुषु कुत्रचित् ॥१६ कृत्याकृत्यविधी श्रीव न विशेषितधीरहम् । प्रपत्नो गाभिगमनं निवासमपि अस्यवित् ॥२० शकस्यापि वलेनाहमनुमन्ये न संशयः । जानते तद्यपा सर्वे देओऽवं मदुपाश्रयः ॥२१ 📰 महात् भवकुर स्वरूपकान सकर ने वहाँ पर सहोवर के 📰 पर न्यान में बेटे हुए 📖 मृतु 📖 को देखा था। इसके उपरान्त 📺 बहुत शीघ्र उठकर उस राम के समीप में 📖 यवा वा ११५। उसने राम के लिये वाण और चाप से युक्त करों से अञ्चलि की बी और 📺 से परिपूर्ण सेव 📑 समान परम गम्भीर स्वर से उस 🚃 बाद्रें व से कहा दा जो कि स्वर पर्वेत की गुहाओं 🖩 फैल 📖 बर । मैं तोच-श्रवर्ष ब्यस्य 📕 और इसी महत्-वन में निवास किया करता है ११६-१७। इस 🚃 के 🚃 प्राची और वनस्पतियों का मैं स्वामी है। जनेक जीवों के मांस का भोजन मरने साला

fat ] ि बह्याच्य पुराज मैं सम्बन्ध और 🚃 📑 और महर्ग पर 🚃 किया करता 📗 ।१=। मैं 🚃 प्राणियों के 🚃 समान व्यवहार करने शाला 🛮 और मेरे कोई भी माता-पिता आदि नहीं हैं। मैं कहीं पर को ................. और अपेय भादि वस्तुओं में स्वतन्त्रता से सनका सेवन करने 🚃 📲 ।११। 📺 और अकर्ताक्य कार्यों की विधि में मेरी कुछ की विवेचता वाली बुद्धि नहीं **।**। 🛮 🖷 भी निवास 🚃 पर 📱 अभिगमन करने वाला नहीं 📱 ।२०। इन्स भी बल से मैं नहीं दरता है—इसमें लेकमान भी संकथ नहीं है। सभी नोग इस 📖 को भनी भाँति जानते हैं कि यह 📖 नेरे ही जासथ 📖 है मर्चात् यहाँ पर केंबल में ही रहा करता 🛮 ।२१। तस्मान्त्र कश्चिवायाति ममात्रामुमति विना । इत्येष मम वृत्तास्तः कारक्येंन कविनस्तव ॥२२ र्षं 🖭 में बृहि तत्त्वेन निजवृत्तमक्षेपतः । क्ष्यत्वं कस्माविहायातः किमवंभिहाधिष्ठितः । उचतोऽन्यत्र वा नंतुं कि 📰 तव विकीवितम् ॥२३ वसिष्ठ उवाच-इत्येवमूक्तः प्रहसंस्तेन रामो महाधुतिः । भूवणीं **भागमिव स्थित्या दध्यी किश्विदवाक्युवाः** ॥२४ कोऽयमेष दुराधर्षः मजलांभोदनिस्वनः । श्रवीति च गिरोज्यर्थं विस्पष्टार्वपदाक्षराः ॥२५ कि 🖿 मे महतीं शंकी तनुरस्य तनोति नै । विजासिसंध्यत्वेन रमणीया वया शराः ॥२६ एवं चितयतस्तस्य निमित्तानि शुभानि वै। बम्बुम् विदेहे च स्थाभिनेतार्थदान्यलम् ॥२७ तसो विमृत्य बहुजो मनसा भृतुपु गवः । उ**वाच अनकैव्यधि धचनं सून्**ताक्षरम् ॥२० इस कारण 📕 येरी जनुमति के विना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा वृत्तकत है जो पूर्णनया तुम्हारे सामने मैंने कह दिया हैं ।२२। और 🖿 वाप वपना पूरा हास शास्त्रिक रूप से मुझे बतलाइए । भाग कौन हैं — किस कारण से वहाँ पर समागत हुए 📗 और किस प्रयोजन

परकुराम परीका \$X0 की सिद्धि के लिये यहाँ पर समिधिकत हो रहे हैं? अवका यहाँ से किसी मा में जाने के समुखत है जबवा आपकी 🚃 करने की 💥 📳 ।२३। थी<sup>-</sup> वरिष्ठ थी ने कहा—वव उसके द्वारा इस प्रकार से कहा mill शो भहान् चृति से सम्मन्न राम ने हँसकर एक 📰 🖩 निए चुप होकर कुछ नीचे की ओर मुख करके चिन्तन किया वा ।२४। उसने अपने मन में विचार किया 🖿 कि वह दुराधर्व कीन 📍 जिसकी अ्वनि संजल मेच 🖩 सहस है और अधिक शुस्पन्ट वर्ष वाने पदों से युक्त बानी बोनता है।२५। इसका नपु मेरे हृदय में बहुत अधिक शक्का समुत्यान कर रहा है। यह विकातीय है भीर नीच जाति का समाध्य पाकर थी ..... जरीर कर की ही भौति परम १मणीय है।२६। इस तरह से जिलान करते 📺 उसकी परम सुभ निमिक्त हो रहे थे जो भूमि में --वेह में अपने समोह अर्थ के सिवे पूर्ण रूप सि माला करने वाले वे 1२७। इसके अमन्तर उस मृतु कुल में बेव्ड ने मन री बहुत बार विचार करके शीरे से जम mini से सुनृत अक्षरों वाले बचन कहे थे ।२=। आमदग्न्योऽस्मि भन्नते रामो माम्ना तु भागवः। तपण्यतुं मिहायातः सांप्रतं गुरुवासनात् ॥२६ सपसा सर्वनोकेनं भक्त्या 🔳 नियमेन च । नारावित्यस्मिन्तु चिरायाहं समुखतः ।।३० तस्मारमधें अवर सर्वजरच्यमभवप्रदेम् । त्रिनेत्रं पापदमनं अकुरं भक्तवत्ससम् ॥३१ तपसा लोषयिष्यामि सर्वेशं त्रियुरातकम् । वाभमेऽस्मिन्सरस्तीरे निवयं समुपाभितः ।।३२ मक्तानुकंपी भगवान्यावस्थत्यक्षतां हरः। उपैति तावदशैव स्थास्यामीति मतिर्मम ॥३३ तस्मादितस्त्वयार्ज्ञंच यन्तुमन्यत्र युज्यते । न चेद्भवति मे हानि: स्वकृतेनियमस्य च ।।३४ माननीयोऽथ वाहं ते भक्त्या देणांसरातिथिः। स्वनिवासमुपायातस्तुपस्वी च तवा मुनिः ॥३५

\$82 ] नहारक पुराक 🚃 करकाण हो 📑 मैं समहात्रित का पुत्र नाथ 🖥 मैं संगर्धक 'राम है। इस 🚃 में में जपने गुस्सेन के कारेश से वहां पर सपरचर्या का समान **परण करने के ही सिए ....... । ।२१। अपस्या-भक्ति और मियम से इ**स पर्जत पर सर्वाकोकेस्वर की 🚃 करने को चिरकाल 🗏 किये मैं समू-भतं हुआ है।३०। 📰 कारण से सर्वेश्वर-सबकी 📖 करने वांसे-अधय रखने वासे तीन नेजों से समस्वित भयवान् सक्रुए को मैं प्रसन्त क्रहणा ।३१। मैं अपने तप के द्वारा सर्वेज भववाच् जिपुरारि को को सन्दुष्ट करूँ मा 🖷 इस सरोवर 🗏 तट पर स्थित वाश्यम में नियम है समुपाश्यित हुना है ।६२। अपने भक्तों पर अगुकस्था करने वाले सगवात् सकुर 📖 तक प्रस्थका मुझे दर्शन नहीं देते 🛮 तब तक 🖥 वहीं पर स्थित रहेगा—यदी येरा विचार हैं।३३। इस कारण से आप यहाँ से नहीं जाते 🖥 तो मेरे अपने कृत्य में जीर नियम में हानि होती 📗 ।३४। 📰 यो समझ लीजिए कि 🗎 जन्म देश 📑 नाया हुआ भाषका एक अतिथि है अतएव भक्ति से 🗏 आएका माननीय होता 📱। मैं आपके ही अपने निकास स्वत 🗏 उपनंत हो गया ै जो कि मैं एक तपस्की तथा मुनि है ।३५। त्वरसंतिधी निवासी ने भवेत्यायाय केवलन् । तन पाध्यसुखोदकं मत्समीपनिषेतपम् ॥३६ त्वं मदाभगोपाते परिचंक्रमणादिकम् । परित्यज्य सुखी भूया लोकयोकभकोरपि ॥३७: वसिष्ठ उनाच-इति तस्य वकः श्रुरका स भयो भृगुपु यवम् । उवाच रोषतामाक्षक्तामाक्षमिरमृत्तरम् ॥३= बहुान् किमिदमत्यर्थं समीपे वसति मन। परिगर्ह्यसे येन कृतक्तस्येव सांप्रदाम् ॥३६ कि मयापकृतं लोके भवलोज्यस्य 🖿 व्यक्तित् । अनागस्कारिणं दोतं क्षेंऽवस्त्र्येतः नायतः ॥४० सन्निधिः परिहर्त्तंब्बो यदि मे विप्रपृ'गव । दर्शनं सह संवासः संभावनमनापि च ॥४१

पन्त्र्वाय-वर्षकाः ] भागसम्बद्धाः

भायुष्मताऽमुनै बास्मा**वपस्तर्गन्यमा**यमात् ।

स्वसंध्यं परित्यक्य क्वाहं यास्ये बुधुक्षितः ॥४२

अपने समीप में भेरा निवास होता केवस पाप के ही लिए होगा और आपका भी मेरे निकट रहना भविषय में अनुना देने वाला ही होंगा अविद् मेरे समीप में रहते से आपको भी कब्ट ही होगा।३६। ऐसे आप मेरे समाम के समीप में इक्टर-उधर प्रमते-किरने के बढ़ काटने की स्थानकर

अविद् मेरे समीप में रहने से कापको भी कव्ट ही होगा।३६। ऐसे आप मेरे क्रिक्त के समीप में इकर-उचर धूमने-किरने के बढ़ काटने को स्थानकर आप भी दोनों सोकों में मुखी होइये।३७। वसिक्त जी ने कहा-- उस राज्य के इन बचनों का श्रवण करके वह रोच से साल नेचों को करके रहा नेचीं वासे

नाप मा दाना लाका म मुखा हाइय । इक्ष वालक्ष जा न कहा- उस राज क इन वचनों का श्रवण करके वह रोच से शास नेचों को करके रक्त नेचीं वालें भृगु भेष्ठ से यह उक्तर देते हुए कहा ।३८। है बहान् ! मेरे समीप ■ रहने

भृषु अच्छ से यह उत्तर देते हुए कहा 13=1 है बहान् ! मेरे समीप III रहूने की आप इतनी बधिक अब क्यों बुराई कर रहे हैं बैसे कोई झतब्न किया करता है 1381 मैंने III लोक में आपका अथवा कहीं पर अन्य किसी का IIII अपकार किया है ? जो पाप या जपराध नहीं करने वाला है उसका

भाग से ही कौन अपमान किया करता | अवदि ऐसा तो कोई भी करता है। ।४०। है लेव्ड विश्र ! यदि आपकी मेरा ममीप में रहना हटाना | और मेरा

रेखना--ताय में काशांनाय और एक जगह पर क्या रहना भी पूर करना है तो आयुष्धान् आपको इसी समय है इस आध्यम से अपसरण कर जाना चाहिए। मैं भी भूमुकित है और अपने निवास स्थान का परिस्थान करके कहाँ पर जाउँना।४१-४२।

स्वाधिकासं परित्यक्ष्य भवता कोवितः सक्ष्यः । ११)ऽत्यक्षिकः गमिक्यामि दूरे नाहः विकेचतः ॥४३ गम्यता भवताऽम्यतः स्वीयसायत्र वेष्ट्यमः । नाहः वालियतुः जनसः स्वानायस्मारकवंचम ॥४४ वसिष्ट उवाय-नष्टवृत्वा यथनं तस्य किचिरकोनसमस्वितः तमुवाय पुनविषयमितं राजन्यृगुद्धहः ॥४५ स्थाधजातिरियं क्ष्या सर्वसस्यमयावहः ।

तस्यां जातोऽसि पापीयान्सर्वेत्ररक्षिविहिसकः । जन्मं विरित्याज्यः सुन्ननैः स्वास्तु दुर्गते ॥४७

थलकर्मरता नित्वं सिक्कृता सर्वजंत्भिः ॥४५

शरीरत्राणकारुम्यात्समीयं नोपसपंसि ।

यया त्वं कंटकादीनामसहिष्णुतया व्यवास् ॥४१

आपने अपने स्थान को जो कि आवास का स्थल है मुझे कैसे प्रेरित किया है ? मैं तो यहाँ से विशेष दूरी पर नहीं जाऊँगा १४३। आपको ही

किया है ? मैं तो यहाँ से विशेष दूरी पर नहीं जाऊँगा १४३। आपको ही ■ स्थान में चले व्याहरू व्याहरू वहाँ पर स्थित रहिए। ■ तो इस स्थान से किसी की व्याहरू के केवा नहीं व्याहरू में १४४।

तो इस स्थान से किसी भी व्याप्त से भेजा नहीं व्यासकता है। ४४। भति है भी ने कहा—उस सबर वेषधारी के इस वचन का व्याप्त करके वह भृगु कुल के उद्देश क्रने बाले व्याप्त को कुछ क्रोध सा गया या सौर है

भृंगु कुल के उद्वहन करने वाले वाला को कुछ क्रीक्ष का गया या बार ब राजन्! राम ने उससे यह वाला किर कहा या ।४६। यह व्याध की को काति है वह बहुत हो कूर है और वाला प्राणियों को सब देने वाली है।

कारत है नह बहुत हा कूर है आर आप आणया का भय देन बाला है। यह जाति नित्य ही आकारों आकरने बाली होती आगिर सभी जन्तुओं द्वारा यह सिन्द्वत आप ।४६। उसी ज्याध जाति आतुमने जन्म ग्रहण किया आ

आप अप समस्त प्राणियों की हिंसा करने वासे अधिक पापी हैं। हे दुव्ह बुद्धि बासे | बहु आप सुजनों के द्वारा कैसे नहीं परिश्याय करने ■ योग्य होते हैं ? ।४७। इस कारण से अपने आपको विशेष हीन आति सम्बन्ध

कर यहाँ से शीध्र ही जन्य किसी स्वानमें वने आओ। विषय में निश्चिक सोच विचार करने की कार्यालया नहीं करनी चाहिए।४०। अपने शरीर

परिचाण करने की काल ने मेरे समीप हैं नहीं आते हो क्योंकि जाएको आप आवि की काल है उसको आप सहन नहीं कर रहे हैं। अपने कुछ

अहिंसा सर्वेश्रुतानिमिति धर्मः । एतद्विरुद्धाचरणान्तित्यं सद्भिविगहितः ॥११ आत्मप्राणाभिरक्षायं त्यमशेषश्ररीरिणः । इनिष्यसि कयं सत्सु नाष्मोषि वचनीयताम् ॥१२

तस्माच्छीझं तु भो गच्छ त्वमेव पुरुवाश्चम । त्वया मे कृत्यदोषस्य हानिञ्च न भविष्यति ॥५३ न चेत्स्वयमितो गच्छेस्ततस्तव बसादपि । पहलुराम परीका वपसर्पंणताबुद्धिमञ्जूत्यादवे स्फूटम् ॥५४ क्षणाईमपि ते पाप श्रेयसी नेह संस्थितः। विरुद्धाचरणो निस्यं धर्मद्विट् को समेच्च शम् ॥५५ वसिष्ठ उवाच--रामस्य वचनं श्रुत्वा प्रीतोऽपि तमिदं वचः। उवाच संकुद्ध ६व व्याधरूपी पिनाकध्कु ॥१६ उसी भौति से समस्त प्राणकारियों को अपने प्राण परम प्रिय हुआ।

करते हैं ---ऐसा ही अपने 🚥 में 🚃 सो । 📖 जिनका हुनन किया करते

🖥 उनकी भी व्यथा इसी प्रकार से हुआ करती 🖥 और अभ्य प्रकार की नहीं होती 🚪 १५०। प्राव्यमात्र की हिंसा 🖷 करना ही सनातन वर्षात् सदा से बसे आने बासा धर्म है। इसके विकश्च कार्यों का तमाचरण करता ही निस्व सत्पुरुवों के द्वारा दुश माना जाता है। ४१। अपने प्राणों की अधिरक्षा 🖩 ही लिए हम सब करीर धारियों का इनन किया करेंथे। फिर आने क्यों

नहीं सत्पुरुषों में निन्दा को प्राप्त होंने ।५२। हे 📖 पुरुष ! 🚃 कारण से आप बहुत भी छ ही यहाँ 🖩 चने वाओ । तुन्हारे द्वारा किए इत्यों के दोव

से मेरे कार्य की कोई हानि नहीं होबी ।५६। यदि 📖 स्वयं ही यहाँ से नहीं गमन करते 🖥 तो में वसपूर्णक की स्थव्टतया तुम्हारे अपसर्पण की बुद्धि समुत्पन्न कर देशा है। १४। हे पायात्मत् ! यहाँ पर आवे क्षण भी आपकी संस्थिति अच्छी नहीं है। विदश्च आवरण शामा प्रयं का होवी ऐसा कीन 🖩

जो सबा कल्याण को 📖 किया करता 🖁 अर्जात् ऐसा कोई भी नहीं होता 📕 । ५५। श्री वसिष्ठजी ने कहा--राम के ऐसे वचनों को सुनकर मन 🖩 बहुत कारण होते 📷 थी वे स्वक्ष्यधारी भगवान् संकर 📠 के ही समान 🗪 राम से यह बचन बोले वे ।%६।

सर्वेमेतदर्ह भन्ये व्यव व्यवसितं 🗪 । कुतस्तवं प्रथमो ज्ञानी कुतः शंभुः कुतस्तपः ।।५७ फुतस्त्वं क्लिश्यसे मूढ तपसा तेन तेऽधुना । ध्रुवं मिथ्याप्रवृत्तस्य 🔳 हि तुष्यति शक्दुरः ॥५८ विरुद्धलोकाचरणः संभुस्तस्य वितुष्टये । प्रतपत्पबुधो भत्त्यंस्त्वां विना कः सुदुर्मते ॥५६ अथवा च गतं मेऽख गुक्तमेखदसंसयम्।

संपूज्य पूजकविष्ठी संभोत्स्तव च संगमः ॥६० त्वया पूजियतुं युक्तः स एव मुवने रतः । संपूजकोऽपि व्या त्वं योग्यो नात्र विचारणा ॥६१ पितामहस्य लोकानां बहाजः परमेष्ठिनः । शिरश्छित्वा पुनः गम्मुबंहाहत्यामवाप्तवान् ॥६२ बहाहत्याभिभूतेन प्रायस्त्वं संभुना दिल । उपदिहोऽसि तत्कतुं नोचेदेवं कवं कृषाः ॥६३

मैं यह सब कुछ मानता 🖥 तथापि बापका ऐक्षा निरूपय कि भगवाप् सक्दर 🖿 वर्तन प्राप्त करूँ या यह 📰 अवर्ष है। कहाँ तो प्रवम जानी हैं— कहाँ भनवाम् देशों के देव जम्मु है तथा कहाँ उनकी प्राप्त करने के लिए यह तुम्हारी तपन्या 🖁 ? जर्थात् भगवान् सम्मु के 📖 करने के लिए कहीं वरविक जान और विशेष तपस्था होती चाहिए क्योंकि वे साधारण हाला से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। आपकी साधना सर्वेदा अकिन्निस्कर 🖥 ।५७। हे भूकः ! इस समय में इस 🚥 के द्वारा आप क्यों अधिजित हो रहे हैं। यह निकास है कि इस तरह ने निक्याप्रवृत्ति वाने वापसे भगवान् शकूर कथी 🎹 सन्दुष्ट नहीं होने ।५८। हे सुदुर्गने ! अन्यु तो बोक के जावरण 🖹 सर्वेषा बिबद हैं। उनकी विशेष तुक्ति के लिए तुबकी कोइकर कीन अधूद्ध ऐसी स्वा तपस्या किया करता है जर्कात् ऐसा कोई भी नहीं करता 🗒 ।५६। सीर 📠 🖫 आज गया और यह विना ही संसय के युक्त है। पूज्य और पूजन की विधि में भगवान् भम्भु का और शायका सङ्गम 🖁 ।६०। बायके द्वारा उनकी पूजा करना युक्त है। वे ही 🚃 पूजन 🗏 रत है। उनकी अली भौति पूजा करने वाले जाप भी योख हैं-इसमें कोई संबय नहीं 🖁 ।६१। समस्त लोकों के पिता यह परमेडी बहुगजी 🖩 जिर का छेदन करके जम्मु ने फिर बहाहत्या 🚥 की थी।६२। हे द्वित ! बहाहत्या से अभिजूत गरुभु ने प्रायः वापको उपरेज दिया है कि ऐसा करें। यदि ऐसा नहीं है तो जाप इस रीति से कैसे कर रहे हैं 1६31

तादारम्यगुणसंयोगान्यन्ये स्त्रस्य तेऽधुना । सिद्धिरनुप्राप्ता कालेनाल्पीयसा मुने ॥६४ प्रायोऽध मातरं हत्वा सर्वेर्नोकैनिराकृतः । तपोक्याचेन वहने निर्जने संप्रथर्ससे ॥६६ गुरुश्त्रीतहाह्त्योत्थपस्तक्ष्मपणाय च । तपश्चारसि नानेन ब्राह्मा तत्प्रणस्यति ॥६६ पातकानां किलान्येषां प्राथित्वतानि सत्थि । मातृह्वामयेहि त्यं न नविषित्कस्य निकृतिः ॥६७ वहिंसासक्षयो स्वयाँ कोकेनु यदि ते मतः । स्वहत्तेन क्यं राम मातरं कृत्यवामित ॥६६ कृत्या मातृवसं कोरं सर्वसोक्षविनहितम् । स्वं पुनर्धामिकी मृत्या कामतोऽस्यान्विनिवसि ॥६१ पत्यता हसतायोगं बात्यदोषजानता । अपर्याप्तमहं मन्ये परं बोवविसर्यनाम् ॥७०

में ऐसा मानता है कि 🕬 मृत्यान् पत्र 🖩 वादास्त्य के संयोग से सिब्धिको प्राप्त ही गर्थे हैं। हे पुने 🌅 📖 सिब्धिकी प्राप्ति बहुत ही घोड़े समय में ही जायमी (६४) बहुता 🖮 आज जपनी माला 📖 हुनन करके सभी मोहों 🎚 द्वारा निराइत हो यथे हैं और तपस्या के करने के बहाने से इस निर्जन वन में सबसे निरादर प्राकर प्रबृत हो गये 🚪 १६४। पुरु-स्थी भीर प्रश्लाहरमा 📕 समुस्पन्न पाठक के युर करने के ।सए ही 🕬 सपन्यवी का समाचरण कर रहे हैं सो नह स्थाल इस 🛤 से कभी भी विनह नहीं होता है।६६। सस्य प्रकार 🔣 किये हुए पातकों के निश्चित रूप 🖩 प्रायश्चित भी हैं। 📰 यह समझ केवें कि जो माता से होई करने वाले 📗 कहीं भी चनके पासकों 📰 प्रायश्थित नही हैं ।६६। हे राम 🗎 यदि सापको यह सम्मत है कि वहिंदा के जन्म बासा धर्म | वो कि सभा बोकों में माना गया | तो फिर आपने ही अपने ही हाब से अपनी माता को कैसे काट विया बा ? ।६६। सन्तरत सोकों में परमाधिक निन्दित धोर **📖 का वध करके कि**र बढ़े प्राप्तिक 📰 अपनी इच्छा 🖩 अन्य सीवों को निरोप निस्दा कर रहे हैं ।६१। इस जमान अपने दोष को देखते हुए भी उसको नहीं जानते हैं और हुँस रहे हैं। मैं तो इक दूसरों के दोषों के विश्वना की प्रयोप्त नहीं मानता 🕏 luei. 🐰

१५४ ] ( अह्याण्ड पुराण

स्वधर्मं यद्यहं त्यक्त्या वर्त्तेवमकुतोधवम् । तर्हि गहुँय मां कामं निरूप्य मनसा स्वयम् ॥७१ मातापितृसुसादीमां भरणायैव केवलम् । कियते प्राणिहनमं मिजधमंत्रया मदा ॥७२ स्वधर्मादामिषेणाहं सकुटुम्बो दिनेदिने । वर्तामि साऽपि ये बृत्तिविधात्रा बिहिता पुरा ॥७३ मसिन यावता ने स्यान्तित्वं विकादि वोवजम् । हमिष्ये चेत्तदधिकं तर्हि बुज्येयमेमसा ॥७४ याषस्पीषणपातेन 🔳 📰 🛲 निदिताः । तदेतस्संप्रधार्यं रवं ना मां प्रशंस वा ॥७५ साधु बाऽघु वा कर्म यस्य यदिहितं पूरा। तदेव तेन कर्लव्यमापद्यपि कथं पन ॥७६ निरूपय स्वबुद्धचा त्वमारमनो मम चांतरम् । अहं तु सर्वभावेन नित्रादिभरणे रतः ॥७७

यदि मैं अपने का स्थाय कर बकुतोशय अवदि निर्शीकता पाला होते हुए बरताय करूँ तो स्वयं मन से निरूपण करके मुझे इच्छा पूर्वक निन्दित कहिए।७१। मैं तो अपने माता-पिता और पुत्र आदि के भरण-

पोषण हो लिए केवल जपने छर्न के ही प्राणियों है वस किया करता [ 1931 अपने ही धर्म होने [ प्रतिदिन अपने कुटुम्ब है भरण मांस से किया करता [ और यह [ वेरी कृति पहिले ही विधाता ने [ ] [ ] 1931 जितने मांस ने नित्य ही मेरे माता-पिता और पूत्र आदि का घरण हो

जाता है उतने ही प्राणियों का में हनन किया है। इससे भी अधिक में हनन करू तो में पाप से युक्त होऊँगा १७४। जिसने मीस विभाग पोषण होते उतने ही प्राणियों के चात करने हैं हम लोग कभी भी निन्दित नहीं होते हैं। यह सबका विचार करके ही अाप मेरी निन्दा करें या प्रशंसा

करें 1981 अच्छा हो या बुरा ही जिसका जो कमें पहिने ही विद्याला ने हैं। दिया है वहीं कमें किसी हैं। जाना से आपरकाश है भी उसे करना चाहिए 1981 किसे आप स्वयं अपनी ही बुद्धि से मेरे कमें में जो भी हों। हुँ सेनाएक की आसि ] [ १६**४** 

निरूपण कर लीजिए। मैं तो **मा सामा** से मित्र बादि के मरण पोषण के ही कार्य में निरत रहा करता | 1001

काय म निरंत रहा करता । 1301 सत्यक्य पितरं वृद्धं विनिहत्य च मातरम् । भूत्या तु धार्मिकस्त्यं तु तपश्चतुं मिहागतः । 195 ये तु मूत्रविदस्तेषां विस्पष्टं यत्र दशंनम् । ययाजिह्यं भवेन्नात्र वचसापि समीहितुम् । 198

अहं तु सम्यन्नात्र वश्वताप समाहितुम् ॥७६ अहं तु सम्यन्नानामि 🛤 वृत्तमश्रेषतः । तस्मादलं ते तपसा निष्फलेन भृगूद्वह ॥६०

सुक्षभिष्ण्यसि चेर्यक्तवा कायक्सेशवकरं क्षपः । याहि राम त्वमन्यत्र यत्र वा न विदुर्जनाः ॥ द१

अब अपने कर्मों की ओर इंडिपात करिए। आपने अपने परम बुद्ध

पिता का परिस्थान कर दिया है और अपनी आपको जन्म देकर अपने स्तानों के दुग्ध से पोषण करने वासी है। यह

स्तनों के दुरक्ष से पोषण करने वाशी विह्नम कर दिया है। यह बुरे से बुरा कर्म करके भी आप परम स्नामिक बनकर तपस्थिय करने किए पहाँ पर समागत हो गये । 1941 को भोग उनके भून का साता है

क्षमको निस्पष्ट वर्शन होता है। ा जिल्ला से कहकर वचनों के द्वारा समी-हित करने का विषय यहाँ पर नहीं डि ।७१। मैं तो जापका सम्पूर्ण भाचरच मशी मौति जानता है और मुझे पूर्ण व्यास्त्र है। हे मृगुदह ! इस

कारण से यह आपका हा निष्फल है। इसे स्थर्ण मत करो । ८०। माई अपना हुन चाहते हो तो हा काया को क्लेक्टिक करने वाले सप का हुन

पर कि कोई भी मनुष्य बाएको व जान सकें 10१।

**व मैक्स्य ■ प्राप्ति १**।

वसिष्ठ उवाच-इत्युक्तस्तेन भूपाल रामो मतिमत्ता वरः।
निरूप्य मनसा भूयस्तपुवाचाभिविस्मितम् ॥१
राम उवाच-कस्तवं बृहि महाभाग न वै प्राकृतपूरुषः ।
इन्द्रस्येवानुभावेन वपुरालक्ष्यते उप ॥२

शिवित्रार्थं परीक्षार्थं भुगतं अस्ति ।
सर्वज्ञस्य वे बाजी श्रुयतं अतिमनीहरा ।। १
इन्द्री विह्नियं मी धाता वहकी वा धनाविषः ।
ईशानस्तपनी वहा वायुः सीमी गुरुषु हः ।। ४
एका मन्यत्यः प्रायी मवान्भवितु महित ।
अनुश्रावेश जातिस्ते हृति अका तमीति मे ।। १
मायाधी भगवात्थिकषुः श्रुयते पुरुषोत्तमः ।
को वा त्यं वपुषानेश बृहि मां समुपानतः ।। ६
अय वा जगतां नाथः सर्वजः परमेण्यरः ।
परमात्मतं भूतिरात्मारामः सनातनः ।। ७
धी विद्या की ने कहा नहे मूणाव ! मित्रमानीं ॥ परम श्रेष्ठ राम
इस प्रकार से कहा गया वा से। किर उसने यन ॥ निक्पण करके

में अला इस प्रकार से कहा गया का तो फिर उसने यन लिक्पण करके बहुत ही विस्मित होते हुए उससे कहा ला 1१। राम ने कहा —हे महास भाग नासे! आप मुझे यह बनलाइए कि लाता दीन हैं? लाता कोई प्राकृत पूर्वण तो है नहीं। जापका अरीर तो अनुमान से इन्द्र लि ही समान सिलित हो रहा है। २। विचित्र लाते बाले पकी की उवारता-मुकी की गंक्पीरता की आतियों से आपकी वाली सर्वत्र की ही अधिक मनाइर सुनाई दे रही है। ३। आप या तो इन्द्र हैं —अस्तिदेव हैं — यम — आता — वक्ष स्थवा कुनेर हैं। आप या तो इन्द्र हैं — अस्तिदेव हैं — यम — आता — वक्ष स्थवा कुनेर हैं। आप या तो इन्द्र हैं — अस्तिदेव हैं — यम — आता — वक्ष स्थवा कुनेर हैं। आप या तो इन्द्र हैं — अस्तिदेव हैं — यम — आता — वक्ष स्थवा कुनेर हैं। आप या तो हैं जा तो ही जाप कोई लि भी एक हो सकते हैं — यही बहुता अधिक अतित होता है। जापके अनुभाव कुछ लि ही हैं कि मेरे हुदय में आपकी आति वही भारी लेका उत्पन्न कर रही हैं। ३। भगवान विच्यु बहुत अधिक मायावी हैं — ऐसा पुरुषोत्तम प्रभु के जिवय में धवण किया जाता है। लाल में कीन हैं जो कि लाल जरीर को छहन करके वही लाल हैं हैं की से हैं हो हैं हैं की सुत्र हों के स्थान हैं जो कि लाल जरीर को छहन करके वही लाल हैं हैं का स्थान समस्त भूकों के यह जाप सुने स्थान समस्त भूकों के

स्थामी-सब कुछ के बाता सालात् परवेश्वर हैं को परभारमा 🔳 ही बारमा

की संस्पति वासे सनासन आस्मराम हैं ।६-७१ स्थण्डंदजारी अस्याञ्छितः सर्वेजनस्ययः । वपुषानेन संयुक्तो अञ्चल्यवितुमहंति ।।६जात्यवंशीष्ठवोपेतः वाणी चौदायंश्वांशिनी ।।६ मन्येऽहं भक्तवात्मत्यादानेन वपुषा हरः । प्रश्यक्षतामुपणतो संदेहोऽस्मत्परीक्षया ।।१० न केवलं भवान् व्याधस्तेषां नेहिवचाकृतिः । सस्मास् भ्यं नमस्तस्मै सुरूपं संप्रवर्षय ।।११ आविष्कुर्यन्त्रगीवात्ममहिमानुमुणं चपुः । ममानेकविधा वंका मुख्येत येन मानसी ।।१२ प्रसीद सर्वभावेन बुद्धियोही ममाधुनाः । प्रणाणय स्वरूपस्य ग्रहणादेव केवसम् ।।१३ प्राचित्रं ना महाभाग प्रणस्य शिरसासकृत् । कस्त्यं मे यश्यात्मानं बद्धोऽयं ते मयाक्रवस्यः ।।१४ परम स्वष्ठव्यतः के साथ सञ्चरण करने शक्षी सम्पूर्णं जगद् के

थान् सम्भू हो अस्ते हैं । व्या इस लोक में सम्य किसी का भी ऐसा प्रभाव से अनुगत भरीर नहीं होता है। जाति व्या अर्थ के सौध्ठव से पुक्त और उदा-रता की कोभा वाली अपकी वाली है। है। मैं तो व्या ऐसा ही समझ रहा कि अवशान हर हो व्या के उत्पर कारसक्य होते के आश्य से व्या तरी ही हो जा तरी हैं आश्य कर मेरी परीक्षा करने विषय मन्यक व्याच में उपायत हुए हैं—ऐसा ही कुछ सन्वेह होता विश्व वाक केवल व्याच तो नहीं है — नहीं निक्य है क्योंकि इस प्रकार की जाकृति कवी होती ही नहीं है। व्या कारण से येरा आपकी सेवा में प्रवास निक्रित है। अब कुपया अपना वास्तिक स्थल्य प्रवस्तित की विष् ।११। मेरे उसर प्रसन्त होइए और अपनी महिमा के समुख्य वयु को प्रकट कर की विष् विस्ति मेरे यन में को

स्वरूप वाले आप साक्षात् भनवास् जिया वो इस मामा के नरीर की भारण करके यहाँ पर स्थित है। जुले तो ऐसा ही सबसा 🛮 कि आप भग-

नाप पूर्ण रूप से प्रसन्त होइए और १व समय में वो विचलित बुद्धि हो उही तथा उसके कारण की मुझे पहान् ओह ===== हो रहा है उसका विकास भीजिए । यह केवल आपके सस्य स्वरूप के बहुज करने ही से हो जायवा

अनेक तरह की मक्काएँ कठ रही हैं, चनते मेरा फुटकारा हो बाने ।१२।

।१३। हे सहाभाग ! मेरी यह विनम्न प्रार्थना 🕏 जीर 🗯 बारम्बार आपको शिर से 🚃 करके कापसे विनती करता है कि आप कौन हैं--मुझे अपना

कर रहा 🖥 ११४।

इत्युक्त्वा तं भहाभागं ज्ञातुमिच्छन्मृगूद्रहः। उपविश्य तसो भूमी ध्यानमास्ते ममाहित: ।।१५ बद्धपद्मासमो भौनी यक्षवाकायमानसः । मिरुद्धप्राणसंचारो दध्यौ चिरमुदारधीः ॥१६ सिनयम्बेद्रियग्रामं मनो हृदि निरुव्य 🕶 : **चितयामास वेबेशं ध्यादष्ट्या जनव्युरुम् ॥१७** अयश्यक्त जगम्नाथमारमसंधानत्रक्ष्वा । स्वभक्तानुषहक्तरं भृगव्याधस्यक्षपिणम् ॥१८

. ददर्श देवं तेनीव वपुषा पुरतः स्थितम् ॥१६ जारमनोऽनुबहार्थाय शर्थ्यं भक्तवस्त्रलय् ।

्तत उन्मीस्य नयमे सीध्रमुस्थाय भागेवः।

आविभूतं महाराज रुष्ट्वा रामः ससंभ्रमम् ॥२० रोमाञ्चोद्भिन्नसर्वागो हर्षाभ् प्युतसोचनः ।

च्या पावयोभू मी अक्तया 🚃 महामतिः ॥२१ है महाभाग ! 📖 सबर के वेबबारी से 🚃 इतना कहकर 📖 मृगू-

वह परम समाहित होकर मां में मांचा हो गया । १५। जदार बुद्धि वाले ने पबुमासन वाँध लिया वा और मौन होकर वाणी-शरीर और

📺 ने सत्य स्वरूप के 🔤 प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भूमि पर बैठकर

🖿 को संयत 🚾 निया था। फिर छसने प्राच वायु 🖥 सञ्चार का निरोध करके चिरकाल वर्षेग्त ध्यान 🔤 सिया 🖿 ११६। इम्बियों के समूह की मली भौति नियमित करके हृदय में 📖 को निरुद्ध 🚃 शिया और फिर

की ही होष्ट से जगद्गुरु देवेस्वर का जिन्तन किया था ।१७। और फिर आत्म का अबु से उस अगतों के स्थामी-अपने भक्तों पर परम अनुप्रह करने वासे को मुन्तें 🖩 जिकारी 🚃 के स्वरूप को प्रारम करने सैबांस्त्र की प्राप्ति 325 वाले को देखा 🖿 ११८१ इसके 📨 अपनी 🚟 खोजकर भार्गय ने शीद्य उठकर उसी गरीरसे संयुत और नामने स्थित देव का दर्शन किया था।४३। ■ महाराध ! अपने ऊपर बनुबह करने ■ सिए-भक्तो पर प्रेम करने वाले शरण में समायत 🔳 📖 देवेस्वर को 📖 ने बढ़े सम्भ्रम 🖺 🚃 प्रकट हुए वेखा 🔳 ।२०। उस महामति के बङ्गों में रोमाञ्च उर्वामन्त हो गये 📕 और परमाधिक हर्ष 📕 उद्रेक 🖩 वानन्याध्युक्षीं 🗎 नेत्र 🚥 गये थे। किर भक्तिभाव से वह उनके चरणों 🖩 चूमि वर उनके सामने गिर 📖 📟 अवित् उसने अगके चरण कमलों 🖥 साहाञ्च 🚃 किया 📰 ।२१। 🖿 गद्दगदमुदार्चनं संभ्रमाकुलया गिरा । शरणं भव गर्वेति वंकरेत्यसकुरन्य ॥२२ ततः स्वरूपधृक् शंभुस्तद्भक्तिपरितोवितः । राममुस्थापयामास प्रणामावनतं भूवि । १२३ उत्थापितो जगद्भात्रा स्वहस्ताम्यां भृगूद्रहः । तुष्टाव देवदेवेतं पुरः स्थित्वा कृतांजलिः ॥२४ राम उवाच-नमस्ते देवदेवाय संकरायादिमूलीय । नमः शर्वाय भांताय भाष्यताय नमोनमः ॥२४ नमस्ते नीलकण्ठाय नीललोहितमूर्त्तं ये । नमस्ते भूतनाथाय भूतवासाय ते ममः ॥२६ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय महावेवाय मीडुवे । शिवाय बहुरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥२७ शरणं भव मे शर्वं स्वद्भक्तस्य जबस्पते । भूयोऽनन्याश्रयाणां तु स्वमेव हि परायणम् ।।२८ हे भूप ! उस राम ने सम्झम 🖩 समाकुमित वाणी से गद्रगद कष्ठ होकर इन प्रभु से कहा 🖿 और वारम्बार 🛮 सर्व ! आप मेरे रक्षक होइए ऐसी प्रार्थना की थी। २२। इसके अनन्तर अपने स्वरूप को धारण करने वाले सम्भुने राम की अस्कि के भाव से परम सन्तुष्ट होते हुए भूमि 🖩 📟 करने 🔳 पड़े हुए उसको अपर अपने 📖 कमनों से उठा खिया 📖 ।२३। जमत् के धाता के द्वारा व्यपने 💹 करों से बह भृनूद्वह ऊपर 🚃 जिया 🚃

क्ष्र । फिर सस राम ने जनके समक्ष में स्थित होकर हुए जोड़कर सन-देव-

देवेश्यर का स्तवन किया का १२४३ राम ने कहा—देवों 🖩 भी देव आदि -पूर्ति भयकान् बहुर के सिवे नेरा प्रकाम स्वीकार हो । सर्व---परकशास्त और 🚃 🗝 प्रधु सम्भु के लिए गेरा वारम्बार प्रधान है।२५। नीलकण्ड भीर नीज-लोहिस मूर्जि वासे 📕 सिए मेरा अनेक बार प्रचाम निवेदित 👢 । आप तो भूतों के नाय 📕 ऐसे भूतवास आपके सिए वेरा वारम्यार 🗪 🚉 ।२६। आपका स्थक्प स्थक्त 🖩 और अञ्चक्त मी है ऐसे महादेव—मीसू— शिव-त्रिनेज और अनेक क्य काने देवेश की केवा 🖩 नेरा वारम्बार प्रसास स्वीकार हो ।२७१ हे जनत् के स्थामित् । हे नर्ज ! आपके ही अरणों 📗 भक्ति रखन वाले भेरे बाप रक्षक हो बाहुए। जो किसी जन्य देव का समा-अब ब्रह्म न कर आएके ही करणों 📩 आध्य नेते 🛮 वे अनस्य मक्त होते छनके लिए बाप ही परावण है ।२ यम्मयाऽपकृतं देव दुरुवतं वापि संकर। अजानता त्यां अयवस्थम तत्वांतुमहंसि ॥२६ अनन्यवेद्यरूपस्य सक्षावमित् कः पुमान् । स्वामृते तव सर्वेण सम्यक् जनगोति वेदिसुन् ।। ६० तस्मास्यं सर्वभावेन प्रसीद मम शंकर। नान्यास्ति से गतिरतुष्यं नयो भूयो नयो नमः ॥६१ वसिष्ठ उवाच-इति संस्त्ययानस्तु कृतांशसिषुटं पुरः । तिष्ठंतमाह भगवान्त्रसम्मात्मा वगन्भयः ॥३२ भगवानुवाश-प्रीतोऽस्मि भवते तात तपसाऽनेन सांप्रतम् । मनत्त्रमा चेवानपायिन्या कृपि भागेवसत्तम ॥३३ दास्ये चाभिमतं सर्वे भवतेऽहं स्वमा वृतम् । भक्तो हि मे त्वमत्वर्य नात्र कार्या विवारमा ॥३४ संयैवावगतं सर्वं हृषि यत्तेऽक वर्तते । वस्माद्वकीमि वस्वाहं इस्कुरुव्व।विशंकितम् ३१३४ हे ऋकूर ! मैंने जो भी कुछ अपकार किया है अथवा नामके प्रति

-वैंने को बुरे अन्दों का प्रकार किया कर वह गेरे अकान के कारण से ऐसा

सेंगरेश की मार्गित**्र** 

वा स्वीकि में आपको जान नहीं जान । उस समको जीप साम करने के योग्य होते हैं। २१। कनन्य वेश रूप कार्के वायके सङ्भाक की कौन-सा पूर्व | तर्वेक | जीर आपको भने प्रकार है 📖 सकता है अर्थात् कोई भी नहीं जानता है ।३०। 🖥 सकूर ! धून कारण ये जाप सर्वभाव से मेरे उपर प्रसम्म हो जाइए। बापके विना भेरी बन्य कोई भी गति नहीं है। बर्बाद मेरा उढ़ार केवल 📖 ही कर सकदे हैं अत्रय्व मामके लिए मेरा. पुनः बारम्यार नगरकार है ।३१। थी वशिक्रवी ने कहा—इस प्रकार से सामने स्थित होकर कोनों करों को कोड़े हुए वह स्तुति कर रहा था। जनस्मय प्रसम्ब आस्या बाके जनवान् 🖩 उससे बहा था १३२। भगवान् ने कहा---हे तात ! अब आपकी इस तपश्चर्या से आपके उत्पर में बहुत 📖 🖁 । हे भारोंकों 🖩 परम अंध्द ! मैं आपकी अनुपाधिनी पत्ति से अत्यक्तिक है। ६६। जो भी आपने सपने मन में निचार रक्का है वह सभी कुछ-आपको । रहा हूँ या । अस्य मेरे बहुत ही अक्षिक प्रिय फक्त है—इसमें कुछ भी सराय बामी बात नहीं है । ३४। 📖 समय में भी भी कुछ सापके हुन्य में है नह मुक्ते सभी अवगत है अवदि उस सबकी में भली भौति जानता है। इसी कारण से मैं आपको बतुसाता है और अाप कोई भी क्रियेय शेक्टा न रखते हुए वही करिए ।३५।

नास्त्राणां धारणे कल विद्यते निकतर्थ ते।

रौत्राणां तेन भूयोऽपि तपो चोरं समाचर १६६६

परीत्य पृथितीं सर्वा सर्वतिष्य च कमान्।

प्राप्ता पवित्रवेहस्त्यं सर्वाध्यस्त्राध्यक्षप्रदक्षिः ११३७

इत्युक्वान्तदंशे देवस्तेनीच वषुका विश्वः।

रामस्य प्रथतो राजन्क्षचेन भवणायकृत् ११३८

वंतहिते जयन्नाचे रामो नत्यक् तु संकरम् ।

परीत्य वसुन्नां सर्वा तीर्वस्नानेऽकरोन्यनः ॥३६

ततः स पृथिवीं सर्वा परिक्रम्य मथाकमन् ।

चकार सर्वतीर्येषु स्नानं विश्वियदात्मवाव ।।४०

तीर्येषु क्षेत्रमुक्ष्येषु तवा देवास्त्रवेषु च ।

पितृ न्देवांक्ष विश्वियदार्यमवतंतितः ।।४१

उपवासतपोहोमजपस्तानादिसुक्रियाः । तीर्थेषु विधिवत्कुर्वन्परिचकाम मेक्निम् ॥४२

हे बाज आपके बन्दर बस्त्रों के धारण करने की शक्ति नहीं

हैं। ये ब्ला रोज अस्त्र हैं। इससे ब्ला फिर भी परम थोर तप ब्ला समाचरभा की जिए। ३६। इस सम्पूर्ण जूमण्डस पर ब्ला करके ब्ला बिला तीर्य

स्थलों में स्नान की जिए। फिर अब आप पवित्र सरीर वाले हो जाँगने सरे

भरीर से वहाँ पर अम्सहित हो गये थे। हे राजन् ! राम यह देख ही हो गये थे।३८। जगत् ■ स्वामी के अन्तहित हो जाने पर राम ने मगवान् संकूर को प्रणाम किया वह और फिर सम्पूर्ण वसुष्ठा पर प्रमण करके तीयाँ

🖩 स्मान करने 📖 मन 🖩 निश्चय किया था ।३१। इसके अपरान्त आस्प्रवाम्

उसने क्रमानुसार सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सगाकर व्याप्त तीथों में विधि-विद्यान के साथ स्वान किया व्याप्त । ४०। व्याप्त से रहित होकर उसने मुक्य क्षेत्रों में—सीयों व्याप्त देवालयों विद्युवनों व्याप्त देवों का विधि के सहित तर्पण किया व्याप्त ।४१। उपवास—सप—वप—दोम और स्वान आदि

श्चित्र क्रियाएँ तीयों में विधिष्रवैक करते हुए उसने पृथ्वी पर परिक्रमण क्षिया था।३२।

एवं क्रमेण तीयोंचु स्नात्वा चैव वसुन्धराम्।

प्रविश्विक्त्य भनेः भुद्धवेहोऽभवन्तुप ॥४३

परीत्यैवं वसुमतीं भागेवः संभुक्षासनात्।

जगाम भूयस्तं देशं प्रविभुवास सः ॥४४

गत्वा राजन्स तत्रैव स्थित्वा देवमुमापतिम्।

गरवा राजन्स तत्रैव स्थित्वा वेषमुमापतिम् ।

मक्त् या संपूजयामास तपोमिन्नियमैरपि ॥४५

एतस्मिन्नेव काले तु देवानामसुरैः सह ।

बभूव सुचिरुं राजन्संग्रामो रोमहर्षणः ॥४६

ततो देवान्पराजित्य युद्धेऽतिबन्निगेऽसुराः ।
अवापुरमरैण्ययंमभेषमकुतोभयाः ॥४७

युद्धे पराजिता देवा स्थाना क्रसवादयः ।

शंकरं भरणं अग्नुहं तैश्वर्या हारातिभिः ॥४८

तोषियत्वा जगन्नायं प्रणामजयसँस्सवैः । प्रायंयामासुरसुरान्हन्तुं देवाः पिनाकिनम् ॥४६

📗 नूप ! 🚃 प्रकार से 🚃 🖩 तीची में स्थान करके और सम्पूर्ण पृथिकी की प्रदक्षिण। करके शीरे-धीरे वह बुद्ध देह वाला हो गया 🖿 ।४३। मार्गव राम शम्भू भगवाद के कासन से इस रीति से पृथिवी की परि-क्षमा देकर फिर वह उसी भू भाग पर पहुँच गवा वा जहाँ पर कि वह च्चा विवास करता वा ।४४। हे राजन् ! वह वहाँ पर जाकर स्थित हो गंबा या और तप तथा नियमों 🗎 हारा भक्ति-भाव से जमा के पति देवेश्वर का भसे प्रकार से पूजन किया था। ४६। उसी समय में हे राजम् ! वेबों का असुरोंके साथ बहुत समय तक बड़ा ही भीवण रोमहर्षण युद्ध हुआ 📖 ٧६: इसके परवात् महान् बलशानी असुरों 🖩 🔤 देवों को युद्ध में पराजित करकें सम्पूर्ण जो देवों का ऐक्वर्य का उसकी प्रहुष कर लिया 🗯 और फिर के मिभीक होकर एहने लगे वे १४७। 🕬 वुद्ध 🖫 📖 इन्द्र कादि देवगण परा-जित हो गये 🛮 और मनुओं के द्वारा अपहुत देशव वाले तब भगवान् संकर भी शरणागित 🖥 📖 हुन् ये ।४८। उन देवनमाँ ने 📖 के 📖 भगवान पिनाकी को प्रणाम-जय और संस्तवनों के द्वारा प्रसन्त कर निया था और फिर अनुरेंने मगवाय जक्कर 🖩 अनुरों के हमन करने 🖩 निए प्रार्थना की ची ।४८।

ततस्तेषां प्रतिश्रुत्य दानवानां वशं भूप ।
देवानां वरदः शंभुमेंहोदरमुवाच ह ॥५०
हिमाईदेक्षिणे भागे रामो नाम महातपाः ।
मुनिपुत्रोऽतिलेकस्वी मामुहिस्य तपस्यति ॥१५१
महोदर तपस्यतं विवेदा मम शासनम् ।
महोदर तपस्यतं विवेदा मम शासनम् ।
सहोदर तपस्यतं विवेदा प्रणम्येशं महोदरः ।
जगाम वामुवेगेन यत्र रामो व्यवस्थितः ॥५६
समासाद्य स तं देशं एष्ट्वा रामं महाभुनिष् ।
तपस्यतं सिदं वानयमुवाच विनयान्वितः ॥५४

報告に対する 安全には

25.8"

ह्रष्टुमिच्छति शम्युक्तका भृषुवर्गं तदाशया । बागतोऽहं तदायच्छ तत्वादांबुजसम्मिधिय् ॥५५ तच्छु स्वा वचनं तस्य शीझमुत्थाय भानंवः।

तदाजां शिरसानन्य समेति प्रत्यभाषत ॥५६

इसके अनम्बर हे मृप ! 🚃 दाववों के बध 🖥 लिए प्रतिशा करके

देखों को वरवान प्रवान करने वाले भगवान शम्भूने प्रहोदर से कहा 📰 ।५०। हिमबाक पर्वत के दक्तिन भाग 🖩 एक राज नाम बाला महान तपस्वी है। बहु मुनि का पुत्र बहुत ही लक्षिक तेजस्वी | जो कि गेरा ही उद्देश्य लेकर

तप मार्थ है । प्रश् वहाँ काम ही जाकर दुस मेरे शादेश को उससे कह दो है महोदर ! उस तपक्षवाँ करने वाले को वहाँ पर ने आयो और इस कार्य में क्लिम्ब मत करो ।५२। इस 🚃 हे आज्ञा वाया हुआ वह सहोदर—मैं

ऐसा ही कक गा-यह कहकर और हैंस को प्रणास करके वायु के समान अति तीम वेग से वहाँ पर चला नगा 📖 जहाँ पर राम व्यवस्थित था ।५३। 🚃 देक पर पहुँच कर उसने महामुनि राम का धर्मन किया था। वह

कर रहा था। उससे परम किनयी होकर उसने यह वाक्य सहा.

🞹 ।५४। मण्यु प्रमु आरप की देखाने की इच्छा करते 🖁 । उनकी 📠 🐉 मुमुवर्य आपके सतीश में में mine है। थी अब आप उनके चरणों की:

सँग्निधि में चलिए।५५। मार्नेव ने उस महोदर के इस बचन 📰 श्रवणः करके वह बहुत जीका चठकर खड़ा हो गया था। भगवास सम्भू की आंशा को शिर पर धारण करके **व्या** आदेश का अभिनम्दन करते हुए **व्या** अभी चनता है —यह उसको राम ने उत्तर विधा था ।५६३

ततो रामं त्वरोपेतः अन्त्रुपार्थं महोदरः ।

प्रापयामास सहसा कैनासे नाबसत्तमे ॥१५७ सहितं सक्सेभू तेरिवाधेआ सहामरै: । ददर्ग भागैवश्रेष्ठः संकरं भक्तमत्सलम् ॥५८ संस्त्यमानं मुनिधिनारदावैस्तपोधनैः। गंधर्वे रुपगायदिभ**नुं त्यदिभक्ता**प्सरोमणैः ।।५६ उपास्यमानं देवेशं मजनमंधुताम्बरम् ।

भस्मोद् लितसर्वाञ्च विनेत्रं अन्त्रक्षेश्वरम् ॥६०

धृतिपिगजटामारं कानामरमपूषितम् ।
प्रलम्बोष्ठभूषं सौम्बं प्रसन्तमुखपङ्कवम् ॥६१
वास्थितं काञ्चने पट्टे बीर्वाणसमित्रौ नृप ॥
उपासपैत् देवेशं भृगुवयंः कृक्षांजितः ॥६२
श्रीकण्ठदर्शनोद् तरोमांचांचित्रविग्रहः ।

वाष्पात्तु सिक्तकायेन बा तु गत्या हरांतिकम् ॥६६ इसके परवात् महोदर ने बाब को बहुत ही मीझतासे सम्भु के समीप

में 📖 कर विया या सीर 📉 🖷 कैसास पर्वत के परम से के माग 🖩 विया था । १७। वहाँ पर भागेंग ने समस्त भूत और इन्ह्र भागि वेगी 🖩 तहित 📖 कांकर का वर्तन किया था।प्रवा वहीं पर मार्गेव ने वेका था कि बड़े-बड़े तपोवन नारव आदि मुनिवन उनका संस्तवन कर रहे बै---गन्धर्वशण गाम अथति भगवान् 🖩 नुर्वो का 🚃 कर पहे 🖩 🚃 अध्सरा-उनके मनोविनोद 🖩 सिए समक्ष 📕 नृत्य कर रही वी ।५६। सभी जन वहाँ पर देवेश्वर की उपासना में संगम्न 🖺 । बम्भु गज के वर्ग को धारण किये हुए ये और उनके सगस्त अक्नों में भस्म नहीं हुई वी जिससे उनका सरीय भूभित हो रहा या। तीन नेची 🗷 बारण करने वाले शिव के मस्तक में minute विराजमान था ।६०। चगवान् पिक्रम वर्षे की जटाजूट का भार बिर पर 🚃 किये हुए 🗎 जीर नानों के बाचरणों से उनके सङ्ग बिसू-चित थे। उनका बपु परम सीम्ब 🖿 तथा उनके ओह बीर भुकाएँ सम्बी 🔳 और उनका मु<del>ब</del> 🚃 प्रसन्तता से जिला हुवा 🖿 (६१) हे पूप ! उस देशों की परिषय में जम्मु सुवर्ण के पट्ट पर विराजनाथ 🗏 । हाथ जोड़े हुए 🖿 देवेस्बर के समीय में प्राप्त हुवा था।६२! मगवान् श्री कष्ठ 🖩 दर्शन से बाह्लदातिरेक 📕 राम 🖿 सम्पूर्ण करीर रोमाञ्चित हो गया 🕶 और भानन्वाञ्चमाँ 📕 📰 अरीर सिन्छ हो 📰 था । ऐसी वजा 🖥 परमानन्त्रन होते हुए राम भगवान् सम्मु 🍱 श्रमीप 🔣 उपस्थित हुवा 🖿 ।६३।

भक्त्या ससंद्रमं वाचा हर्षेगद्दयासकृत् । नमस्ते देवदेवेति व्यालपन्नाकुलाक्षरम् ॥६४ प्रधात संस्पृशन्मूहर्ना चरणी पुरविद्विषः । प्रथसां देवसुन्दानाः सहवे भृगुकुलोद्वहुम् ॥६४ तमुत्याप्य जिनः प्रीतः प्रसन्नमुख्यंकजम् ।

रामं मधुरंग बाचा प्रहसन्नाह सायरम् ।।६६

इमे दैत्यगणैः कांताः स्वाधिष्ठानात्परिच्युताः ।

जावनुवंतस्तान्हंतुं नीर्वाणा मानुपागताः ।।६७

तस्मान्ममात्रया राम देवानां च प्रियेप्सया ।

जहि दैत्यगणान्सर्वान्समर्थस्यं हि मे मतः ।।६०

ततो रामोऽत्रवीच्छ्वं प्रणिपत्य कृतांजितः ।

भ्युण्वतां सर्वदेवानां सप्रध्यमिदं वथः ।।६६

स्वामिन्न विदितं कि ते सर्वत्रस्याखिसारमनः ।

त्रचापि विज्ञापयतो वचनं मेऽवद्धारय ।।७०

भक्ति भाव से सम्भ्रम के व्या ह्यं से गद्गद वानी के द्वारा व्याकृत्य अक्षरों में जम्मू वि वोसे—हे देवदेव । आपके लिए येरा प्रकाम निवेदित

हुए उसने जूमि परित हो कर साब्दांग प्रणिपान किया था। समस्त देशों के समुदाय नहीं पर देखा रहे थे। उनके प्रक्ष्य में उस भूगु कुलोहह ने प्रणिपात किया । १५। भगवान जिन ने परम प्रसम्म होकर विकसित मुखकमल वाले उस राम को हाला । १६। ने हाल देशों के समुदाय देशों के हारा समाहो रहे हैं और ये सब जपने निवास स्थान से परिच्युस कर दिये गये हैं। दिचारे ये देवगण उनका हनन करने की सामर्प्य । एकते हा ही हा

है।६४। समबात् त्रिपुरारि प्रभु के चरण कमनों को मस्तक से स्पर्ग करते

मेरे समीप में समागत हुए हैं १६७। इसलिए हे राम ! मेरी आशी से भीर ब्ला देशों विश्व कार्य करने की इच्छा विश्व देखगणों ब्ला बाप हुनन कर शक्तिए। आप इस कार्य के सम्पादन करने के लिए समर्थ है ऐसा. भेरा मत विश्व इसके उपरान्त राम ने जबवान सम्मु को प्रणाम करके

दोनों अपने करों को जोड़कर समस्त देशों के सामने जनके श्रवण करते हुए विनय पूर्वक यह वचन भगवान सम्मु | कहे वे ।६९। हे स्वामिन् | काप तो सर्वेज्ञ | और सबकी कारण है। | व्या आपको यह विदित महीं हैं तो भी विज्ञापन करते हुए मेरे यह वचन को | व्या धारण की विष् ।७०।

यदि भक्तदिभिर्देवैरखिसेरमरारयः । न शक्या हंतुमेकस्य सक्याः स्युस्ते कर्षं मन १।७१ वनस्त्रज्ञोऽस्मि देवेण युद्धानामध्यकोविदः। कवं हृतिच्ये सकलान्सुरशत्रुननायुधः ॥७२ इत्युक्तस्तेन देवेणः सितं कालाग्निसप्रथम् । **सैनमस्त्रमयं तेजो दबी तस्मै महात्मने ४१७३** बात्मीयं परसुं दस्या सर्वे गस्त्राधिभावकम् । रामयाह प्रसम्नास्या गीर्वाचानां 🛮 शृश्वताम् ॥७४ मस्प्रसादेन सकलारसुर गत्रुन्विविध्नतः । भक्तिभेवतु ते सौम्य समस्तारिवुरासदा ॥७५ अनेनैवायुधेन त्वं यण्ड युध्यस्य शत्रुधिः । स्वयमेव च बेरिस त्वं यथावस्थकौणलम् ॥७६ थसिष्ठ उवाच-एवमुक्तस्तनी रामः शंभुना तं प्रचम्य 🕮 । जगाह परकु भैवं विद्वश्वारियधोचतः ॥७७

वैभारत की:शक्ति 🔝

यदि इश्व आदि वाला देवों ■ द्वारा देवों ■ अनुगण देश्य सोन नारे नहीं जाते ■ तो मुझ एक के द्वारा वे ■ कैसे मारे जा सकते हैं 19१1 द देवेग ! मैं तो अरुओं के विषय में भी अन्न हूं और युद्धों के करने में भी पण्डित महीं है। विना हो अयुओं वाला में किस तरह से समस्त देवों ■ मणु असुरों का अकेसा हमन करू ना 19२। उस राम के ■ इस रीति ■ कहे गये देवेश्वर अस्भु ने कामान्ति ■ समान प्रमा वासे सित ■ अस्मों ■ परिपूर्ण मेन तेम ■ महान आस्मा वासे को वे दिया ■ 19३। उन्होंने ■ परिपूर्ण मेन तेम ■ महान आस्मा वासे को वे दिया ■ 19३। उन्होंने ■ 19१३ में अभिभावक अपने परसु को प्रवार ■ प्रसन्त वास्मा वासे सिव ने समस्त देवां के मनुनते हुए उस राम से कहर ■ 19४। हे सीम्य ! मेरे प्रसाद से समस्त देवों के मनुनते हुए उस राम से कहर ■ 19४। हे सीम्य ! मेरे प्रसाद से समस्त देवों के मनुनों ■ इनन करते हुए पुम्हारे अन्दर ऐसी ही चर्षित हो जावेगी को बा मिन जानुस को सहस्र कर तुम चसे जावो और ■ अनुनों के साथ युद्ध करो । तुम अपने ही आप स्वयं युग्ध रित से युद्ध करने ■ कीजस्र को अनुन वालोगे १७६। भी वस्तकत्वी ने कहा—इस तरह से ■ भगवान् को अनुन वालोगे १७६। भी वस्तकत्वी ने कहा—इस तरह से ■ भगवान्

ब्रह्माच्य प्रवाण ₹६= शिव 📕 द्वारा राम से कहा नवा तो उसने शर्म को प्रमाम किया 🖿 और देवों 🖪 अञ्चलों 📰 🚥 करने के खिने उचात होते हुए 📖 परायु 🗪 प्रहण सिमा पा १७७। ततः स जुशुभे रामो विष्णुतेजोंऽज्ञसंभवः । रुद्रभक्तया समायुक्तो चुत्येव सवितुर्गहः ॥७८ सोऽनुज्ञातस्त्रिनेत्रेण देवैः सर्वैः समन्वितः । जगाम हंतुमसुरान्युद्धाय कृतनिश्चयः ॥७६ ततोऽभवत्युन्युँ द्वं देवानामसुरैः सह । **पैलोक्यविजयोज्**कतेराजन्ततिभयंकरम् ॥=० अय रामो महाबाहुस्तस्मिन्युद्धे सुदारु**णे** । कुद्धः परशुना तेन निजवान महासुराव ॥व१ प्रहारैरणनिप्रक्यैनिष्यन्दैत्यान्सहस्रशः । चचार समरे रामः कुटः काल इवापरः ॥ ६२ हरवा तु सकलान्दैस्थान्देवान्सर्वानहर्षयत् । क्षणेन नाशयामास रामः प्रहरता वरः ॥ ५३ रामेण हत्यमानास्तु 🚃 दैत्यदानवाः। दहणुः सर्वतो रामं इतनेषा भयान्यताः ॥=४ हतेष्यसुरसंघेषु विद्वतेषु च कृत्स्नजः। राममामंत्र्य विवुधाः प्रययुक्तिवदिवं पुनः ॥ ६५ रामोऽपि इत्वा दितिजानभ्यनुशाप्यचामराच् । स्वमाश्रमं समापेदे तपस्यासक्तमानसः ॥८६ मृगव्याधप्रतिकृति कृत्वा शम्भोमैहामतिः। भक्त्या संपूजयामास स तस्मिन्नाश्रमे वश्री शद्य गन्धः पुष्पेस्तथा हुर्वनेविर्वरिषयन्थनेः। स्तोत्रेश्च विधिवद्भक्त्या परां प्रीतिमुपानयत् ॥ धव इसके अनन्तर मनवान् विष्यु 👫 तेश के बंध से समुख्यन वह राम परंतुराम झता क्षिण-सुत 📟 📗

जिनेत्र प्रभु 🖩 द्वारा अनुजा प्राप्त कर सब देवों के साथ हो युद्ध करने के

राजन् ! इसके परकात् सम्पूर्ण जैसीक्य के विजय करने के लिए समुचत 🚃 असुरों 📱 🚃 देववर्षों का महान भयकुर युद्ध फिर हुआ शा । ६०। इसके उपराश्य महान बाहुजों बाले राम ने उस महान बारण युद्ध 🖩 सुद्ध

होकर सती परमु से वड़े-बड़े असुरों का हनन किया 📖 १८१। 🗪 🗏 सहस प्रहारों से सहस्रों देखों 🖿 संहार करते हुए राम ने परम औधित होकर दूसरे काल के ही समान उस बुद्ध केन 🖩 सञ्चरन किया था। बद्ध प्रहार करने वालों में परम अंब्ड 🚃 ने सपस्त बैस्वों का हनन करके एक ही 🚃 📕 सुर शत्रुओं का नाल कर दिया था और देवों 💹 🚃 हर्षित कर दिया mi (दक्) राम के द्वारा मारे जाते हुए सब दैत्यों और दानवों ने जो भी कुछ मरने से वय गये 🖩 बहुत 📖 से युक्त होकर सभी ओर 🚃 को ही 🛅 रहै से ।=४। समस्त असुरों के समुदायों के शिहत हो जाने पर और वहाँ से पूर्णतया सबके बाग जाने पर देवगणों 🛮 राम को बामन्त्रित किया वा और

वे सब फिर स्वर्गनोक को चने गवे 🗏 । दश्वा सा वंश्यों का पूर्णतया निह्नन करके 🖿 देवों की अनुजा 📉 करके तपश्चर्या में 🚃 🗯 बाले होते हुए अपने बाधन में बाह्य हो थये वे । दश उस महामति राम ने सगकात् शरम् की मृगों के हनन करने वाले ..... की ही प्रतिसूधि बनाकर उस बजी में उसी 🚃 में बहुत 📗 मिक्त के मान से उसकी पूजा की थी । 🖘। पूजन पुथ्य-गन्ध-सुन्दर नैवेश-अभिनन्दन और स्तोभों के हारा 🔤 पूर्वेक किया यथा वा बीर परमाधिक प्रीति की प्राप्ति का 🛗 ।वदा

।। परजुरान हारा हिन-पुत 🚃 👀

प्रत्यक्षमगमत्तस्य सर्वेः सह मन्द्रमनैः ॥१

तं हब्ह्वा देवदेवेशं त्रिनेत्रं चंद्रशेखरम्।

वृषेवाहनं सम्भुं भूतकोटिसमन्वितम् ॥२

ससंग्रमं समुत्थाय हवेंनाकुनलोचनः ।

बसिष्ठ उबाच सतस्तद्मनितयोगेन 🖿 श्रीतारमा जगत्पतिः ।

सूब की चुति से दिन 🖩 ही समान देवोप्यमान हो गया वा । ७६। वह राम

लिए निक्षय करते हुए असुरों के हनन को वहाँ से चल दियाँ या 1081 है

बहुत ही शोशा 🌉 हो बबा चा चो कि 📖 की बक्ति से समन्वित 📖 । वह

प्रशासमकरोद्भक्तया गर्वाय भृति भागंवः ॥३
उत्थायोत्याय देवेशं प्रणम्य शिरतासकृत् ।
कृतांजिलपुटो रामस्तुष्टाव च जगत्पतिम् ॥४
राम उवाच-नमस्ते देवदेवेश नमस्ते परमेश्वर ।
भासते जगतो नाच नमस्ते चिपुरानक ॥१
नमस्ते सकलाध्यक नमस्ते भन्तवस्त्रम ।
नमस्ते सकलाध्यक नमस्ते भन्तवस्त्रम ।
नमस्ते सकलाधीश नमस्ते भृत्रभक्ष्य ॥६
नमस्ते सकलाधीश नमस्ते भक्तवस्त्रम ।

भी वसिष्ठभी ने कहा--इसके अनन्तर उसकी भक्ति भाव से प्रसन्त भारमा बाले जगत् के स्वाभी समस्त मध्यमणों के सहित उसके 🚃 🖥 क्य में हो गये में ।१। तीन नेवों के धारण करने वाले चलागेखर और वृषभेग्र के बाहुन वाने और करोड़ों भूतगर्नों से समस्वित देवों के सी क्षेत्रकर भगवान् गरम् 🖿 राम 🛮 दर्शन किया था ।२। अस्भुंका दर्शन प्राप्त होते ही जरवन्त हवें ने शयाकृतित लोचनों वाले राम ने सम्भ्रम के साम उठकर (उस भागेंग ने) भूमि 📕 🚃 मिक्का मिक्कान से भगवाम सर्व के लिए मार्थ किया मा । ३। बारम्बार उठ उठकर जिर के बल से अनेक बार प्रणाम करके उन जनत् के स्वामी देवेश्वर को हान ओड़कर उनकी स्तुति की की ।४। राम ने कहा—हे परमेश्वर ! वा तो देवों के भी देव हैं। आपकी सेवा में मेरा शार-बार प्रणिपात है। आप तो अगत् के माथ 🏿 📗 त्रिपुरासुर के इतन करने वासे 🕽 आपके लिए मेरा 🚃 प्रणास है। १। हे मक्तों पर प्यार करने वाले ! 🚃 तो इस सम्पूर्ण विकास की 🚃 🧗 । जापकी सेथा में मेरा अनेक बार प्रकान स्वीकृत होने । हे सब भूतों के स्वासिन् ! हे बूचनक्ष्यत्र ! आपके लिए मेरा प्रधास है ।६। हे करणानिधि ! 🚃 तो 📷 अधीत हैं। हे नीन सोहित ! आप सबनें निवास करने वाले हैं। आपकी चरच-सेवा में जेरा बारम्बार प्रकिपात स्वीकार होने १७।

नमः सकलदेशारियणनामध्य सूमिने । कपानिति नमस्तुम्यं सर्वलोकैकपासिने ॥= रमणानवासिने निर्मं नमः कैलासवासिने ।
नमोऽस्तु पाणिने तुम्यं कासक्टिविपाणिने ।।६
विभवेऽमरवंद्याय प्रभवे ते स्वयंभुवे ।
नमोऽखिल अगत्कमंसाक्षिभूताय संभवे ।।१०
नमस्त्रिपयगाकेमभासिताद्धं न्दुमौलिने ।
महाघोगींद्रहाराय शिवाय परमात्मने ।।११
परमसंच्छन्नदेहाय नमोऽकिंग्नीदुचक्षु वे ।
कपदिने नमस्तुष्यमंघकासुरभहिने ।।११
विपुरक्वंसिने दक्षयज्ञविष्वंसिते नमः ।
गिरिजाकु वकायमीरविरंजितमहोरसे ।।१३
महादेवाय महते नमस्ते कृत्तिवाससे ।
योगिष्वेयस्वरूपाय शिवायांचित्यतेजसे ।।१४

है जस्भी ! आप निर्माण से को पि एक ही पानन करने नासे हैं। ऐसे लपास के घारण करने नाने जीर समस्त देवों के अनुओं के विनास के लिए गूल के घारी जापके लिए मेरा प्रक्रिपास स्वीकृत हीने । दा क्यागान भूमि में निवास करने वाले तथा कै सारी तथा महान् कासकृट विश्व के अजन करने वाले आपके लिए मेरा प्रकास है। हा विभव में देवों के द्वारा वन्तना करने वाले आपके लिए मेरा प्रकास है। हा विभव में देवों के द्वारा वन्तना करने विशेष और प्रमव में स्वयम्भू कासकृष्ट विश्व के कि द्वारा वन्तना करने विशेष और प्रमव में स्वयम्भू कास सम्पूर्ण जनत् कि कमी साक्षी स्वयम्भ सम्पूर्ण जनत् कि कमी कि साक्षी स्वयम्भ सम्पूर्ण को सस्तक पर धारण किये कि तथा महान् सपों के हार थे पूर्वित परमारमा भगवान् विश्व के लिए मेरा प्रकास स्वीकृत होने । ११। कि वाले के धारण करने वाले श्वाकों से समस्वत-कपवी और अन्यकशतुर के मर्बन करने वाले जापके लिए मेरा बार-कार क्या स्वीकृत होने । १२। विश्व सुरा के विरुत्त करने वाले तथा प्रजापति वस्त के भहान् यज्ञ क्यंस करने वाले की पुत्रो गौरी स्तानों पर सपी हुई केलर के वाश्लेष में विशेष रिज्यत महान् सरस्व सरस्व सरस्व वाले स्वानों पर सपी हुई केलर के वाश्लेष में विशेष रिज्यत महान् सरस्व सरस्व सरस्व करने वाले के वाश्लेष में विशेष रिज्यत महान् सरस्व सरस्व सरस्व कार के वाश्लेष में विशेष रिज्यत महान् सरस्व सरस्व सर्वा हाने कार स्वानों पर सपी हुई केलर के वाश्लेष में विशेष रिज्यत महान् सरस्व सरस्व सरस्व स्वानों पर सपी हुई केलर के वाश्लेष में विशेष रिज्यत महान् सरस्व सरस्व सरस्व

वाले प्रमु के सिए मेरा नमस्कार है ।१३। क्य वर्ध के धारी-योगि अनों के इतरा ध्यान करने के योग्य ===== वासे---न चिन्दन करने के योग्य तेज =

समन्धित महान् महादेव के लिए मेरा नमस्कार है।१४१

ब्रह्माण पुराण

स्वमक्तहृदयांभीजकणिकामध्यवर्तिने । सकलागमसिद्धांतसाररूपाय वे नमः ॥१५ नमो निव्धिलयोगेद्रबोधनायामुतास्यने । गंकरायाखिलव्याप्तमहिम्ने वरमात्मने ॥१६ नमः गर्वाय गाताय बहुःचे विश्वरूपिणे । आदिमध्योत्तहीनाय नित्यायाध्यक्तमूत्तं वे ॥१७ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय स्थ्लसूक्ष्मात्मने भमः। नमो वेदांसवेद्याय विश्वविज्ञानरूपिणे ॥१८ नमः सुरासुरश्रं गिमोलिपुर्व्याचितांद्रये । थीकंठाय जगद्वात्रं लोककत्रं नमोनमः ॥१६ रओगुणारमने तुभ्यं विश्वसृष्टिविद्यायिमे । हिरण्यगर्भरूपाय हराय जगदादये ॥२० ्नमो विश्वारमने लोकस्थितिव्यापारकारिमे । संस्थितिकानरूपाय पराय प्रत्यगात्मने ॥२१

भपने भरतमां के हुए कमसों की कृषिकाओं है नव्य में विराज-रहने बामे और हुए जागमों के सिद्धान्त स्वकृप वाले भगवाधु स्थाप के लिए प्रणिपास है ।१४। समस्त योगेन्द्रों को बोध देने वाले—अमृतास्था-

सबसे ब्याह महिमा बाले परभारमा स्वाप्त सकूर के लिए स्वाप्त ।१६। परम साम्त स्वकप-विषय के स्वाप्त सहा-आदि स्वाप्त और अन्त स्वित्त निरंध और सब्बक्त मृति समन्वित सगवाद शिव किए मेर्प अभिवादन है।१७। स्वक्त (प्रकट) और स्वाप्त (अप्रकट) स्वक्त वाले स्वा

स्बूस और परभ सूक्ष्म रूप वाले जम्भु बिसये मेरा प्रजाम है। वेदान्त जास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त क्रवे के बीव्य और विक्य बिस्तान रूप के धारी लिय के लिए नगरकार बिश्व। समस्त सुरमण और असुरों के मस्तकों बि

संसम्ब पुरुषों से मस्तकों की चरच कमतों में शुकाने पर सर्वाचित पदों वासे-जगत् के बाता और सर्व लोकों को रचना करने वाले मगवान् व्यक्तिक के लिए बारम्बार नमस्कार निवेदित है ।१६। इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना करने वासे रजीगुण के स्वरूप से संगुत-इस जनत् के बाबि स्वरूप-

परमुराम इहरा दिन-युत रक्षण 📗 १७३ हिरण्यगर्य रूप प्रथमान् हर के लिये नमस्कार है।२०। सम्पूर्ण कोकों की स्मिति 📕 वास्ते व्यापार करने वाने-सत्व विज्ञान के स्वरूप से समन्त्रित अरबनात्मा---पर और विकाल्या के लिए मेरा प्रकास निवेदित है (२१) तमोणुणविकाराय जयत्संहारकारिणे। कल्पान्ते रहरूपाय परापरविदे नमः ॥२२ अविकाराय नित्याय नुमः सदसदारभने । बुद्धिबुद्धिप्रवोधाय बुद्धीद्रियनिकारणे ॥२३ बस्वादित्यमरुद्धिशस्य साध्यस्द्राश्विभेदतः । यन्मायाभिन्नमतयो देवास्तस्मै नमोनमः ॥२४ श्रविशारमणं नित्यं सूक्ष्मरूपमनौपमम्। तब यसन्त जानंति योगिमोऽपि सदाऽमलाः ॥२४ श्लामविज्ञाय दुर्जेयं सम्यग्बह्यादयोऽपि हि । संसरित भने नृतं न तत्कमीत्मकाश्चिरम् ॥२६ यावलापेति भरणी तवाज्ञानविधातिनः। ताबद्धमति संसारे पण्डिलोऽचेतनोऽपि वा ॥२७ 🔳 एव दक्षः सं कृती 🖿 मुनिः 🖿 च पंक्तिः । भवतम्बरणांभोजे येन बुद्धिः स्विरीकृता ॥२८ तमोपुण 🖩 विकार 📖 वाले-इस अवत् के संहार कर्ला-करूप के 🗯 में दह रूप वासे और पर तथा अपर 🗎 🚃 भगवान् शकुर 🗎 लिए गमस्कार 🛮 ।२२। विकारों से रहित-नित्य-वर् और असर् रूप वाले बुद्धि 🔳 बुद्धि के प्रवीध रूप तथा बुद्धि और इन्द्रियों में विकाद करने वाले गम्भु के लिए 🚃 है।२३। वसु-व्यादित्य और मनद्गमों 🗎 तथा 🚃 🐀 और अधिवनीकुमार-पुनके मेथीं से देवना भी जिस की भाषा से भिक्त मति वाले होते हैं उन परम देव जिब के लिए नमस्कार है और पुनः नमस्कार 🖥 ।२४। बापके जिस विकार से रहित-अवन्या-नित्व और अनुपंग सुक्ष्म स्वरूप को 🚃 असल योगीजन भी नहीं जानते 🖥 ।२५। बहुग आदि भी दुःख से जानने के योग्य आपको न बानकव विकास ही इस संसाह में संसरभ किया करते हैं और तत्कर्मक चिरकांचे एक नहीं रहते 🚪 ।२६। 📟 💹 विघाद

ं बद्धाच्य पुराण \$e¥ करने वासे जापके 🚥 तक चरण कमलों की प्राप्ति नहीं करता है अर्थात् आपके चरकों का भ्रमाश्रय नहीं बहुच करता है 🚃 तक चाहे कोई पण्डित हो अचवा अञ्चानी हो 🚃 संसहर में 🚃 किया करता है।२७० इस भूमण्डल में बह ही परम दश है-शती है-मुनि है और बही महान् पण्डित है जिसने आपके चरण कमसी में अपनी बुद्धि को स्थिर करके सगा दिया 1341 सुसूक्ष्मत्वेम गहनः सञ्जावस्ते त्रयीमयः। विद्वापि यूढेन स यया जायते कवम् ॥२६ अगभ्दगोधरत्वेन महिग्नस्तव सांप्रतम्। स्तोतुमप्यनसं सम्यक्त्वामहं जबधीयंतः ।।३० तस्मादशानतो वापि मया भंक्तचैव संस्तुतः। प्रीतक्ष्य भव देवेण तनु त्वं भक्तवत्सलः ॥३१ वसिष्ठ उवाच-इति स्तुतस्तवा तेम भक्त्या रामेण संसरः। मैचर्गभीरया वांचा तमुवाच हसन्तिव ॥३२ भगवानुवाच-रामाहं सुपसन्नौऽस्मि भौयेशालितया 📼 । सपसा मयि मक्तवा 🗯 स्तोत्रोग च विशेवतः ॥३३ बरं वरम तस्मात्वं यद्यविश्वती वेतसा । तुभ्यं तत्तदमेवेंग दास्याम्यहममेवतः स३४ वसिष्ठ उवाच-इत्युक्तो देवदेवेन तं प्रचम्य भृगूद्रहः। कृतोजनियुटो भूत्वा राजन्तिदमुबाच ह ॥३५ आपका त्रवीनय सद्भाव परम सूक्त होने से अत्यस्त गर्भ है और

बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी जनीव नहन होता 🚪 📺 आपका सब्भाव महामूद्ध मेरे द्वारा केसे आका 🚃 📕 । २१। इस समय में आपकी महिमा

शक्दों के द्वारा गोचर न होने के कारण बड़ शुद्ध ...... आपकी भली भीति से स्तुति करने में भी असमर्च है।३०। इससे अज्ञान 🖩 🎹 केवल भक्ति के भाव से ही आपकी संस्तुति की है। हे देवेश्वर ! 🚃 मुझ पर प्रीतिमान् हो जाइए क्योंकि 🚃 तो अपने भक्तों पर प्यार करने वाले 🛮 ।६१। श्री

क्सिइ जो ने कहा →इस व्याप्त के दारा के द्वारा करित की भावना से उस

परशुराम'द्वारा द्विअ-सुत रक्षण 📑 101 संसय में स्तुति की गयी थी। तब भनवाब् सक्टर हुँतते हुए मेच के समान परम गम्भीर वाणी 🖩 उससे शोले के १३२। भववात् ने कहा--हे राम ! जापकी शोवशा जिला से में **का** पर बहुत ही प्रसन्त हो गया है। आपकी तपत्रचया से -- जेरे अन्दर अनन्य भक्ति 🖩 मान से और विशेष रूप 📕 आपके द्वारा किये गये स्तोत्र से मैं बहुत ही प्रसन्त हुआ हूँ ।३३। 🚃 🔤 📗 किसी वरदान का वरण 📖 सो जो-जो को जाप जपने जिल से भाइते हो । वहीं 🖩 आपकी पूर्ण 🚥 से सबी कुछ 🖩 दूँगा ।६४। वसिक्क को ने कहा— 🚃 वेशों के देवेशवर ने उस राथ से इस रीति 🖩 कहा का तो उस मृतुकुल के उन्हरून करने वाले में उनके चरकों में ......... किया या और हे रावस् ! उसने योगों करों को जोड़कर प्रमु से यह कहा था ।३५। यदि देव प्रसन्मस्स्वं बराहोंऽस्मि च यदाहुन्। भवतस्तवभीप्सामि हेतुमस्त्राच्यशेषसः ॥३६ अस्त्रे गरते च जास्त्रे च न मलोऽज्यविको भवेत्। मोकेषु मां रणे जेता 🖩 भवेत्वतप्रसादतः ॥ ३७ वसिष्ठ उवाच-तथेत्युक्त्वा ततः शंभूरस्त्रशस्त्राध्यशेवतः। वर्वी रामाय सुप्रोतः समंत्राणि कमान्तुप ॥३= लप्रयोगं ससंहारमस्त्रप्रामं चतुर्विधम् । प्रसादानियुखो रामं ब्राह्यामीस संकरः ॥३६ बसंगवेगं गुध्राश्वं सुध्वजं व रघोत्तमम्। इबुधी वाक्षयगरी देवी रामाय गंकर: ॥४० अभेद्यमजरं विन्यं हड्डवं विजयं छतुः। सर्वेशस्त्रसहं चित्रं कवर्ष 🐚 महास्रमम् ॥४१ अजेयस्वं च युद्धेषु शौर्वं चापतिमं मृति । स्बैच्छमा क्षारणे मनित प्राणानां च नराधिप ॥४२ है देवेक्दर | वदि आप मेरे ऊपर परम प्रसन्त हैं और मंदि में आपके द्वारा भरदान देने के योग्य हूँ तो मैं बापसे उस हेतु को और सम्पूर्ण भरतों को चाहता हूँ ।३६। मैं यही चाहता हूँ 🔳 बस्त्र विचा में -- सस्त्रों के ज्ञान में और सास्त्रों की जानकारी में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञातान होने में यह भी बाहता 🛮 कि आपके 🚥 🖽 सोकों 🖩 युद्ध में कोई भी जीतने

्रे बह्याच्य पुरान

वासा न होवे ।३७। वसिष्ठ जी में कहा—भगवान् संकर ने कहा 📰 कि जो भी तुमने बाहा है, समी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी। इसके उपरान्त उन्होंने पूर्ण अस्त्र और 📰 भी हे नृष ! मन्त्रों के सहित 🗫म 🗎 परम होते 📉 राम के सिये प्रवान कर विये वे ।३८। भगवाद शंकर ने प्रयोग करने 📕 और संहार करने के 📖 बार 🚃 के अस्त्रों 🖺 समुदाय कौ प्रसार से परिपूर्ण होकर राम को बहुन करा दिया या 1३६। भगवाम् र्गकर ने असङ्ग नेग 🖩 समन्वित---जूछा रङ्ग वासे अक्यों से युक्त और सुन्दय ध्वाजा वाले उत्तम रथ-धनुव और ■ जर राम के लिए दिये थे।४०। एक ऐसा धनुष भी दिया था जो भेदन करने 🖩 बदोग्य-जीन 🗷 होने वासा-परम सुद्दद ज्या (प्रत्यञ्चा) वाला और विश्वय करने वाला या । तथा सभी प्रकार के गरनों के हाला को सहत करने वाला-परम अब्भुत महाधन सम्पन्न एक कवन भी प्रदान किया ना १४१। 🖟 नराधिप ! इसके अतिरिक्त भग-नान् शंकर ने बस अपने परम 📖 राम 🖹 सिए युद्धों में अजेश होना-भूशोक में अनुपम गूर वीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणों के सारश करने में चित्र भी हिल्ला की भी ।४२। व्याति 🖿 बोजमन्त्रेज तन्नाम्नां सर्वलीकिकीम् । तपःमधानं च महत्प्रवदी भागेवाय सः ॥४३ भक्ति चारमनि रामाय दस्या राजन्ययोजिताम् । सहितः सक्लेथ्रं आमरीखं द्रशेखरः ॥४४ तेनैय यपुषा संभुः क्षिप्रमंतरखाद्वरः । कृतकृत्यस्ततो रामो लक्ष्या सर्वमभीप्यतम् ॥४५ अहश्यतां मते भर्वे सहोदरमुवाच ह । महोदर मदर्थे स्वभिवं सर्वमभेषतः ॥४६ रथवापादिकं तावत्परिरक्तितुमहंसि । यदा कृत्यं ममैतेन तदानीं त्वं मया स्मृतः । रवचापादिकं सर्वे प्रहिन् स्वं नदंतिकम् ॥४७ वसिष्ठ उवाच-तथेत्युक्त्या गते तस्मिन्भृगुवर्यो महोदरे । कृतकृत्यो गुरुजनं द्रब्दुं यंतुमियेष सः ॥४८

\$0\$

परशुराम द्वारा दिल-मुक्त रक्षण ] 400 गण्छन्तय तदासी सु हिमाद्रिवनगह्बरे । विवेश कंदरं रामी भाविकमंत्रचीवितः ॥४६ उन प्रमु शिव 🛮 भार्यें 📕 लिए उसके नाम बीव्यमन्त्र के 📖 सम्पूर्ण लोक में होने बाली क्वारि और महाबु तप का प्रमाय दिया था ।४३। भूतगण और देवगण के सहित मगवान् चन्द्रतेखर ने । राजन् ! अपने में येपोश्यित होने वासी भक्ति भी राम को 🚃 की भी ।४४। फिर उसी गरीर 🖩 द्वारा ही धमनान् शिन सीछ ही जन्तहित 📗 गये 🖣 । फिर वह राम भी मपना सम्पूर्ण अभीप्तितः प्राप्त करके ........... हो गया .... ।४५। भगवान् शंकर के बहश्य हो आने पर राम 📕 महीदर 🖫 कहा था। है महोदर | इन वस्तुनीं को पूर्ण 📰 से 📖 नेरे लिये अपने अधिकार में रिवार ।४६। जाप ही इन रच जीर 🚃 आदि की परीका करने 🖫 जिए परम थीग्य होते हैं। जिस समेय में इन समस्त सामवियों से मुझे कार्य हीगा वसी समय में मेरे द्वारा आप 📖 स्वरण किया जावना। 🚃 रच और चाप आदि 🚃 सामान बाप मेरे समीप 🖥 पेज दीजिएगा १४७। परिष्ठ जी ने कहा—महोदर ने कहा वाकि मैं इसी प्रकार 🖩 🚃 कार्यक्रक गा—बहु कहकर उस महोबर के वहाँ 🖩 जने जाने पर भृतुकर राम कृत कृत्य हो अथा भीर फिर उसने अपने गुवजन के दर्शन प्राप्त करने की ।४=। 📖 समय 🖥 🚃 करते हुए जाने साने नासे कभी के करने के जिए प्रेरित होकर परम गहन हिमवान् के 🛲 🖩 एक कन्दरा भी क्स 🗎 राभ 🖣 प्रवेश किया था।४१। स 🖿 दहने वासं भृतप्राणमनुद्रुतम् । न्याध्रेण विप्रतनयं रदंतं भीतभीतवत् ।१५० दृष्ट् वानुकंपहृदयस्तरपरित्राणकातरः । तिष्ठतिष्ठेति तं व्याघः वदन्तुच्यैरथान्ववात् ॥५१ तमनुद्रुत्य देगेन चिरादिव भृगूढहः। आससाद वने घोरं कार्त्रुलमितिभीषणम् ॥५२ व्याघ्रेषानुद्रुतः सोऽपि पन्नावन्वनग्रह्वरे । निपपात द्विजसुतस्त्रस्तः प्राणमयातुरः ॥५३ रामोऽपि क्रोधरक्ताक्षो वित्रपुत्रपरीप्सवा ।

तृजमसं समादाय कु<del>दास्त्रेणाच्यमंत्रयत् ।।</del>५४ तावसरसुसवानाइबस्पतितं विषय् । हर्वा ननाद रुष्ट्रमं रोदसी कम्पवन्तिव ॥५५ दम्ब्या त्वस्थानिना व्याघा प्रहरन्तं नवांकुरैः । अकृतद्रणमेवासु मोक्षयामास तं विजम् ॥५६ नहीं पर उस राम ने एक बाह्मण के पुत्र की वेखा वा को बालक 📟 📟 था जीर एक स्वाध उसके 🚟 आते हुए खदेड़ रहा वा जिसकें कारण वह प्राथ तो बारण किये 📰 वा किन्तु जत्वन्त करे 📰 की भौति कर रहा था। १६। जपने हृदय 🖩 स्वर 🖿 नाव रखने थाला राम उन्नके परिभाग करने के लिए बहुत ही कातर हो गयर वा । उसने उस बालक के पीछे बोड़कर जाते इए काला से बहुत के वी आवाज में 'ठहर आ-ठहर जा'-यह कहते 📷 वह उस स्वाध के पीछे जन विया था। १११। बड़े ही नेग से उसने पीछे प्रमाणित होकर इस मृपुष्टल के उद्वहन करने वाले राम ने जैसे कुछ विसम्ब हो नया 📗 उस वन में अत्यन्त अवानक और कोर उस माद्रुंस 📕 पास अपनी पहुँच 📖 सी 📕 ।५२। उस परम शहन-यम्भीए वस 🖩 जिसके पीछे न्याप्त बीड़ा कमा भा यहा का वह बाह्यक 🛤 पुत्र अपने प्राणों की हानि के 🚥 ने बहुत ही बातुर होता हुना अस्यधिक 📖 हुना 🖿 और बोव्ले हुए वह वहाँ पर भूमि 🖩 किर नवा का १६३। राम भी आहुन्य 📮 पुत्र की 📖 की इच्छा 🖩 अर्थित से मान नेत्रों 📰 📺 हो गया का और किर्र उसने तृग मून को यहन 🖿 कुबास्य 🖩 अभिमन्त्रित किया था ।१४। उसी 🚃 के बीच में उस बलवाब् 📼 में मा निरेहुए क्रिज पुत्र पर कर दिया था। 📰 इस्य की देखकर राम ने मस्यन्त मधिक स्वति भूमि और आकाग को कँगाते हुए को को अवस्ति कोरगर्जना की की जिससे मानो भूमि और अस्तरिक भी कम्पित हो गये वे १४५। जपने नक्षों के मंकुरों द्वारा प्रहार करते हुए स्थाझ को जस्त्राधित से अस्मीसूत करके वस विश्व सुत को छुड़ा दिया का जिसके करीर में बीझता से कोई शक्ष के नक्षों से 🕬 नहीं हो पाये के १४६।

सोऽपि बहारिननिर्वेश्ववेहः पाप्या नगस्तले । गान्ववे वरुरास्थाय राममाहेति सादरम् ॥५७ विज्ञापेन भो पूर्वमहं प्राप्तस्तरस्रुताम् । वंशनुरामं द्वारा द्विष-सुत्र[रखण ]

305

गण्छामि मोचितः सापात्वसाऽहमधुना विवम् ।११८ इत्युक्त्वा ह्न वते तस्मिन्नामो नेगेन विस्मितः । पतितं द्विजपुत्रं तं कृपमा ह्मान्यः ।११९ माभैरेनं नवन्वाणीमारावेच द्विजारमञ्जम् । परामृशस्त्वंगानि जनेक्श्जीवयन्तृप ।।६० रामेणोत्यापित्रस्रं वं स तदोग्मीस्य जोचने । विलोकयन्ववर्णाते भृगुचेक्ठमधस्थितम् ।।६१ भस्मीकृतं च नाद्रं नं गृह् वा विस्मयमागतः । गतमीराह कस्त्वं भोः कवं वेह समानतः ।।६२ केन नायं निहंतुं नामुख्तो भस्मसास्कृतः । तरक्षुभीवणाकारः साम्नान्युत्युरिवापरः ।।६३ वह स्थाद्य भी नहा रापी बद्यापित ने उत्त्य नरीर वाला आकाश मैं

एक गुरुवर्ष 🚃 प्रशीर धारण करके बढ़े ही आधर के ताथ राम से बीला जा । ५७। है राम ! एक निम के नाप से पूर्व में इस तरक्षु के स्वकृप की प्राप्त करने बासा हुआ था। इस नमय में जापके द्वारा उस नाव से खुड़ाया गया में अब स्वर्गलोक में मधन कर रहा 🛮 ।५०। इतना ही कहकर बड़े देग से उसके अले जाने पर राम को बड़ा बिस्मव हुआ जा और फिर बया के अगी-भूत होकर वह उस भूमि पर पड़े हुए दिन पुत्र के पास पहुँचा वा ixe। है मृप । समीप में ही 🚃 दिन के पुश्र 🖩 'ड रो मत' -- यह बाकी बोजते हुए धीरे-धीरे उनको उज्जीवित करते हुए उस बासक के अक्तें को समजामा ।६०। इस प्रकार से राम के द्वारा उठाये 🚃 उसने 🚃 समय में अपने नेजों की खोला था। इत्रर-उग्नर जननोकत करते हुए उसने अपने सामने अब-स्थित मृतुकुत में परन के हाराम को देखा वा ।६१६ और वपने समीप में हीं भरभी भूत जावूँ स को देखकर 🚃 🚃 को दढ़ा जारी विस्मय हुआ 🔤 । 🔤 उसका भव बिल्कुन समाप्त हो चया वह हो उसने राम से कहा मां—आप कीन हैं अववा यहाँ पर जरूप कैसे समानत हुए हैं ? ।६२। और मुझको गारते के लिए उचत वह सार्वुभ किसके 📺 निर्देश करके धस्मी-मृत कर दिया गमा है ? यह तरका को महा भीवण बाकार वाका खाकात दूसरे 🚃 🛮 ही सहल था १६३।

🜓 ब्रह्महरू पुराज १पक भयसंभूढमनसो ममाचापि महामते । हतेऽपि तस्मिन्न**चिला भान्ति वै तम्म**या दिशः ॥६४ त्वामेव मन्ये सकलं पिता 🚃 सुहृद्गुरू । परमापदमापन्नं त्वं मां समुपजीवयम् ॥६५ थासीन्युनिवरः **कत्रिक्**ळांसो नाम महातपाः । पुत्रस्तस्यास्नितीर्थाची वालवाममयासिवम् ॥६६ तस्मात्संत्रस्थितक्षेत्रं दिश्क्षुवंश्रमावनम् । नामामुनिगणैर्जु हं पुण्यं बदरिकाश्वमम् ॥६७ पंतुकामोऽपहायाहं पंथानं तु हिमाचले । प्रविशम्बहुनं रम्बं प्रवेशालोककाकुलम् ॥६८ -विशं प्राची समुहिश्य क्रोशमात्रमयासिवन् । ततो विष्टवजेनाहं प्रावदं भयपीबितः ॥६१ पंतिसञ्च स्वया भूयो भूमेक्स्वापितोऽञ्चना ।

पंतिताम त्वया भूयो भूमेक्ट्यापितोऽमुना । पित्र व नितरा पुत्रः प्रेम्णात्यर्थं दयासुना । इत्येष मम क्लांतः साकस्येनोदितस्तव ॥७० ॥ महती मति वाते । शक्ति ॥ ॥ कारणः संमूष्ट मन वाले सुन्ने

वंभी भी उसके मृत हो जाने पर भी काला दिवाएँ उसी विरिपूर्ण प्रतीत हो रही हैं अर्थाद सभी जोर मुझे वह ही विश्वसाई विरहा विश्वा मुझे तो इस कि में ऐसा भान हो रहा विश्व कि जापको ही जपना साता-पिता-शीर गुरु सब कुछ मानता विश्व कि तो परमाधिक जापका में फैस चुका का और जापने ही मुझको क्ली-कॉलि जीवन दान दिया विश्व कि हो है।

एक महान तपस्वी बान्त नामधारी श्रीष्ठ मुनि । वि उनका ही पुत्र है। वि तीथिटिन के प्रयोजन वाला सासग्राम के सिए गया था। १६६। वहाँ । वैने फिर क्या किया था और । व्यक्ति वर्षेत्र विवन की इच्छा वाला हो गया । अगेक महामुनियों के समुदायों के द्वारा सेवित परम पुनीत

बदरिकाश्यम को गमन करने की स्थान वाला है हो स्था । फिर हिम-वान जैसे महा विकास पर्वत में समुख्यित गार्व की छोड़कर परम रम्य और प्रदेश के आसोकन है बरकुस गहन वन में प्रवेश कर रहा है। १६७-६८। पूर्व

परमुक्तम द्वारा द्विच-युत रैकरे कर उत्देशक करके एक कोश भर हो बना का। नहीं पर **साम** के बक्षीमूत होकर मैं जब से उत्पीदित होकर यान विमा या। इश मैं फिर भूमि पर विष् गया था। अरुको अपन करके इस समय 🔣 फिर मुझे भूमि ने रकाया था। थयाचु जापने पिता की ही मंति मेरे पर क्रुपा की भी जैसे पिता अपने पुत्र पर अस्पिकि प्रेम किया करता है। येरा यही इतना कुलाम्स है को कि मेरे द्वारा पूर्व कर 🖩 आएके समक्ष 📑 कह दिया गया Post वसिष्ठ अवाव-इति पृष्ठस्तवा तेन स्ववृत्तांतमकेषतः । क्यवानास राजेंद्र रामस्तरमे यथाकमम् ॥७१ ततस्ती प्रीतिसंयुक्ती कथयंती परस्परम् । स्थिरका नाति किर्र 📖 बंतुमियेव सः ॥७२ अन्वीयमानस्तेनाथ रामस्तरमाद्गुहामुखात्। निष्क्रम्यावसर्थं पित्रोः स ःतस्ये मुदान्वितः ॥७३ अञ्चलका एवासी व्याष्ट्रीण मुवि पातितः। रामेण रक्षितआभूषस्थाहयां श्रा विविध्नता ॥७४ तस्मालदेव भागास्य बश्चव प्रवितं भुवि । यित्रपुत्रस्य राजेंद्र सदेतरसोऽकृतचणः ॥७१ प्रभृति रामस्य च्छायेवातपगा मृति । बम्ब मित्रमस्यवं सर्वावस्यामु पार्विव ॥७६ स तेनान्गतो राजन्मगोरासाध सन्तिधिम् । हरू वा क्याति च सोडम्बेल्य विनवेनाच्यवादयत् ॥७७ भी पत्ति≇जी ने कहा—हे राजेन्द्र ! ■ समय में इस प्रकार से उस विश्वसुत के द्वारा पूछे गये रामने कहकर सूना दिया 💷 १७१। इसके अनन्तर वे वोनों परस्पर में प्रीति 🖩 समस्वित होकर कार्सालाय करते रहे 🖩 । अत्य-विक कालतक नहीं न ठहरकर उसने यमन करने की इच्छा की वी **७२।** राम भी उसके पत्रवास् उसी 📕 पीछे गमन करने 🚃 हो गया वा और उस गुफा के मुख से निकलकर बड़े बाकन्द के साथ अपने माता-पिता 🖩 निवास 🚃 की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया 📰 19३। क्याझ के द्वारा मूमि में गिरा भी दिया गया वा तो भी उसके देह में कोई भी कहीं

े बहुगच्य पुराण १८२ ] पर 🖿 नहीं हुआ था। उस दिनिहनन फरेरी वासे व्याधा से वह राम 📗 सुरक्षित हुआ था ।७४। हे राजेन्द्र ! इसी कारण 🖺 इसका 📖 भूमध्यल 📕 प्रचित हो गया चा फिर 📖 वित्र के पुत्र 📟 अकृत 🗪 ही नाम पढ़ गया 🖿 ।७५। हे पाणिव ! तथी 📱 नेकर 🚃 👫 पीछे 🚃 करगे वाली छाया के ही सवान यह भूषि 🖩 सबी प्रकार की अवस्थाओं में उसका अस्यक्रिक त्रिय सित्र हो थया 📰 १७६। हे राजन् भूगु 🛅 सन्निधि को प्राप्त करके वह उसी के अनुगत हो वा बौर स्थाति को वेसकर सामने उपस्थित हुआ का तका विनय के अपने अभिवादन किया 📟 । ७७। स ताच्यां प्रियमाणाच्यामाशीणिरभिनंदितः। दिनानि कतिक्तित्र न्यवसत्तिरिवयेप्सया ॥७८ ततस्तयोरनुमते व्यवनस्य महामुनै:। माभमं प्रतिचकाम विष्यसंबैः समावृतम् ॥७१ नियंत्रितांतः करणं तं च संशतिमानसम्। सुकस्या चापि तञ्जार्यामदंदतः महामनाः ॥६० ताच्यां च प्रीतियुक्ताध्यां रामः समिन्दितः। भौविश्रमं समापेदे इहकामस्तरोतिधिय ॥ = १ तं चाभिवास मेधाबी तेन 🔳 प्रतिनंदितः । जबास तत्र तरप्रीरया दिनानि कथिकिन्तूप ॥६२ विसृष्टस्तेन यनकेन्द्रं चीकभवनं मुदा । प्रतस्थे भागैवः श्रीमानकृतव्रगसंयुतः ॥६३ अवंवत पितुः पित्रोर्नेत्वा पादौ पृथक् पृथक् । ती च तं नुपसंहर्षाच्चाक्षिषा प्रत्यनन्दताम् ॥६४ परमंत्रीति से समन्वित उन दोनों के द्वारा वह आशीर्ववनों से अभि-निव्दन किया गया था। उसके प्रिय करने की अभिनावा से उसने वहाँ पर कुछ दिन तक निवास किया या ।७८। इसके ...... 💴 दोनों की अनुमति 🖩 शिष्यों के सभुदायों से समावृत यहामुनि व्यवन 🕨 🚃 की और वह चला गया था ।७१। उस महान यन वासे ने अपने अन्तः-करण की नियन्त्रण में रहने दाने और 🚃 🕶 भन वाने उस महा मुनि की तथा सुकम्या

प्रमुराम द्वारा द्विज-सुदा रक्षण 📑 ् १५३ ं नामु बारिणी जो उनकी भा**र्या की उसकी वन्दना** की 🛲 ।<०। परमु श्रीति 🔳 सुसम्पन्न 🔤 दोनों 🔳 द्वारा राम 📖 भनी-मौति अभिनन्दन किया गया बा। 🖿 की निधि का वर्जन करने की 🚃 बाले उसने और 🖥 आश्रम की प्राप्त किया 🖿 । ५१। हे कृप ! मेधावी 🚃 ने 🚃 अभिवादन किया था और और्व महाभुति के द्वारा 🚃 🗰 अभिनन्दन किया गया था। यहाँ पर जनकी प्रीति होने से वह किन्यय दिनों तक रहा 📖 ।=२। फिर धीरे से भानन्द के साथ 📖 मुनि के द्वारा राम की विदाई की गयी थी और अकुत द्रण के ही सहित कीमान् भार्यव ने वहाँ से प्रस्थान किया या । द्रश् पिता के पिता-माता के चरणों में पृथक्-पृथक् 📰 📰 । 📗 मृप 📒 उन दोनों नै उसका बड़े ही हुवें 🖥 अभिनन्त्रन किया वा ।=४। पृष्टश्चे ताभ्यामिकलं निजवृत्तमुदारश्चीः। कथयानास राजेंद्र यथावृत्तमनुक्रमात् ॥६५ स्थित्वा दिनानि कतिचित्तत्रापि तदनुत्रया । जगामावसयं पित्रोमुँदा परमया युत: ॥ = ६ अध्येत्य पित्रही राजन्मासीनावाश्रमीलमे । भवंदत तयोः पादौ यथावर्ष्पृतुनन्दनः ॥ ५७ पादप्रणामावनतं समुत्याय 🔳 सादरम् । आक्रिक्य नेत्रसलिलेनंदंती पर्यापनताम् ॥६६ वाशीभिरिधनन्त्राके समारोप्य मुहुमुं सम्। बीक्ष'तो तस्य चांचानि परिस्पृत्र्यापतुर्मु दम् ॥६६ अपृष्छना 🔳 ती रामं कालेनीतावता त्यया । कि कृतै पुत्र को वार्थ कुत्र वा त्वमुपस्थित: ॥६० कर्यं सह सकान्ने त्वमास्थिती 🗯 वागतः । त्वयैतदखिलं वस्स कथ्यतां तथ्यमावयोः ॥६१ फिर उन दोनों के द्वारा क्वार बुद्धि वाले उससे 🚃 बुत्तान्त पूर्ण रूप से 🚃 गया था। हे राजेन्द्र ! जो कुछ थी जिस तरह 🗏 हुवा 📰 वह अनुक्रम के साथ राम ने कहा था। 🖂। वर्हा पर भी कुछ दिन 📖 स्थित रहकर फिर उनकी अपुत्रा से परम 🚃 दे संयुव होकर माता-पिता 🖥

१८४ ] [ बह्याच्य पुराण

निवास को वह चना का वा । दहा है राज्य ! उस परमोत्तम आध्या है माता-पिता विराजनात थे । उनके सामने उपस्थित होकर मृगुनन्दन ने उन दोनों है वरणों में स्वोचित रीति है वस्दना की है । देश उन्होंने अपने

उन दोनों 📕 चरणों में यदोषित रीति 📕 वन्दना की 🗐 ।ॐ। उन्होंने अपने चरणों में ब्यांस शुकाने वाले राम को आदर के 💷 उठाकर आश्लेषण किया या और परमानन्दित होते हुए वपने वास्तत्य के कारण आये हुए

शिया था थार परमानान्दत होते हुए लपने कारसत्य के कारण थाय हुए
प्रेमांत्रु मों से उसका परिकिञ्चन किया था। ==। आसीर्थादों के द्वारा अभि
लपने पुत्र के मुख का अवसोक्षत करते हुए उसके लक्षों का परिस्थन करके
पदमाधिक जानम्द की व्या हुए विश्व का दोनों में राम से पूछा था विश्व किया था और यह दूसरा कील
पुत्र । इसने सम्बे व्या तक आपने विश्व था और यह दूसरा कील
पुत्र । इसने सम्बे विश्व कहाँ इसने समय पर्यम्य रहे थे ?।१०। किस
प्रकार विश्व सकाम में साथ समास्थित हुए थे अववा यहाँ पर कहाँ से इस
समय में समागत हुए थे ? विश्व ! आपको हम दोनों के सामने जो भी
सक्ष्य-सस्य श्री व्या मय बन्नमा देना चाहिए।११।

कार्सवीर्यं का जनवरित 📺 🗎 अरंगमन

विशष्ठ उवाच-इति शृष्टस्तदा ताच्या रामो राजकृतांजितः।
तयोरक्ययस्सर्वमारमना यदनुष्ठितम् ॥१
निदेशाई जुलगुरोस्तपश्चरणमारमनः ।
शंभोनिदेशासीर्थानामटनं च यचाकमम् ॥२
तवाज्ञयैव देरयानां वशं चामरकारणात् ।
हरप्रसादादनापि हाकृतवणदर्शनम् ॥३
शृस्तसर्वमशेषेण यदन्यच्चारमना कृतम् ।
कृथयामास तद्रामः पित्रोः संप्रीयमाणयोः ॥४
तो च तेनोदितं सर्वे श्रुश्वा सरकमंविस्तरम् ।
हृदी हृषांतरं भूयो राजन्नाप्तुवसावुभौ ॥५
एवं पित्रोमेंहाराज जुश्रूषां भृषुपुंथवः ।

प्रकृषेंस्तद्विधेयास्मा प्रातृ मां चाविशेषतः ॥६

कार्तेबीर्य पाः अभवन्ति 🚃 📕 जावसन 📑 ्तस्मिन्नेव काले तु कवाचिद्धहवेश्वरः। इयेथ मृत्यां यंतु चतुरंगवसान्तितः ॥७ श्री वतिष्ठ वी ने कहा—हे राषन् । 📖 📖 में 📖 प्रकारः धे राम से पूछा गया 🖿 हो उसने अपने दोनों करों को बोड़कर 📖 दोनों के 🚃 में वह सम्पूर्ण अपना चटित घटनाओं 📰 ४तिबूल कह विया था नो भी कुछ अपने द्वारा अब तक किया 🖿 ।१। अपने कुसबेब की बाह्य से अपनी तपक्ष्यम् 📰 तमाचरण तथा 📰 सम्भू के निर्देश 🖹 📨 तीयों का पर्यटन जो किया वा-वह सभी कुछ निवेदित 🛍 दिया वा ।२। फिर संकर की ही जाशा 🖩 देवों की सुरक्षा करने के कारण 🖥 जो देखों का 📖 किया 🎟 थह भी सूना दिवा था। दहाँ पर भी भगवान हर के प्रसाद है ही अकृत 📖 का दर्बन हुना वा ।३। यह सम्पूर्ण पूर्णतया वो हुआ या वह और को अपने द्वारा कुछ भी किया नया था वह सब परम प्रसम्म माता-पिक्षा के सामने राम ने कड़कर सुना दिया दा ।४। उन दोनों ने राम के द्वारा श्रष्टा हुआ 📖 उसके कर्मी 📖 विस्तार अवन किया 📖 और परस प्रसन्त हुए के । ∥ राजन् ! फिर Ш दोनों एक दूसरे हुए को भी प्राप्त हुए

में । 🛮 महाराज ! इस रीति से उस भृतुकुल 🖩 परम जेव्ह राम ने अपने माता-पिता की सुभूषा करते हुए पूर्णतया उनके प्रति अपने कर्लक्य का सबितय पासन किया वा और नपने भाइयों की भी सेवा उसी 📠 से उसने की भी ।६। इसी समय में किसी 🚃 हैहाँ एकर चतुरिक्क नी सेना के सहित यूगमा करने को बाला करने बाला हुमा का स्था संरज्यमाने नगने संध्यकुसुमारणैः। 'ताराजासधुति**हरै: सर्गतावरणाचुभि: ॥**ङः मंदं बीजति प्रोद्ध्तकेतकीयगराजिमिः। प्राभातिके बंधवहे कुमुदाकरसंस्पृति ।।६-

मदं बीजति प्रोद्ध्तकेतकीयनराजितः ।
प्राभातिके बंधवहे कुमुदाकरसंस्पृति ॥६
वयांसि नर्मदातीरतक्तीबाव्ययेषु ॥ ।
व्याहरत्स्वाकुला वाको मनः क्षोत्रसुक्रावहाः ॥१०
नर्मदातीरतीचे तदवतीयीषहारिणि ।
तत्तीये मुनिवृदेषु कुन्नत्सु बह्य काक्यतम् ॥११

विधिवस्कृतमेत्रेषु सन्तिवृत्य सरितदात् । आधमं प्रति गण्डस्य भुनिमुख्येषु कमिषु ॥१२ प्रत्येकं वीरपत्नीषु व्यग्रासु शृहकभेसु । होमाधौ मुनिकल्पाभिदुं हामानामु वेनुषु ॥१३ स्वाने भुनिकुमारेषु तं दोहं हि नयत्मु च । अग्निहोत्राकुले जाते सवंभूतमुखायहे ॥१४

अब इस वेशा की अब्भूत छटा 📖 वर्णन किया 📰 है---उस समय 🖥 चारों और अनल बंबुकों बाली और नाराशण की चुति का हरण करने वाली बस्तूक पुरुषों की अञ्चला से आकाल ....... संरप्यमान हो रहा या । वा विकसित नेतकी के वनों की एंसियों के शारा 📰 की समुद्भूत करते हुए तथा कुनुबाँ 🖩 युक्त सरोवरों का स्पर्ध करने वाला आतः कास सुम्हर एवं मुख्य स्पर्ण बाबु चहुन कर रहा का 181 पक्कीगण उस समय में नर्मदा के तट पर उने हुए तहवरों के भी हों के आधामों में अपनी समाकुत और मन तथा कालों को परम मुख प्रदान करने वाली वालिया वील रहे के 1801 नर्मका का लाग तीर्थ है उस तोर्थ में उत्तर लाग पापों के हरण करने वासे बस अस में मुनिवृत्व निरम्तर शहा अर्थात् वेद वचनों 🛍 गान कर रहें 🖩 ।११। विधि-विधान के साथ निरवामुख्डान करके नर्मदा नदी 🖩 तीर से बापिस मीट कर कर्नों के करने वाके प्रमुख मुनिगन अपने-अपने आश्रमी की बोर यसन 🚃 रहे 🖩 ११२। प्रत्येक बीरों की परिनयाँ अपने-अपने गृहों के आवश्यक कर्मी में उस समय में संकश्न हो रही थीं। नवंचा मुनियों के 📗 📠 बहुते सी मुनि परिलर्श होन कर्न 🎚 भ्रम्भादन करने के लिए बेनुओं का बोहन कर रही वीं ।१३। मुनियों 🖩 कुमार दोहन किये 📺 दुगा की समृचित स्वानों पर पहुंचा रहे वे तथा समस्त प्राणियों को सुख का यावाहन करने वासे होम 🖩 होने पर अग्निहोत्र 🖩 सभी समाकुम हो रहे वे ११४।

विकस्तसु सरोजेषु गायत्सु भनरेषु च । बासत्सु नीडान्निष्यस्य पतात्रिषु समंततः ॥१५ वनतिष्यप्रमत्तेभतुरंगरवगामिनाम् । गात्राह्लावविविद्यार्थे वेस्तमां मंदवाबुन्तः ॥१६ इण्डस्यु बाधमोपातं प्रसूनवसहारिषु । यथावन्मंत्रतंत्रोक्तियासु विततासु 🔳 । ज्वलदम्निशिखाकारे तमस्तपनतेषसि ॥१६ प्रतिहत्य दिशः सर्वा विवृत्याने 🗷 मेदिनीम् । सवितयुँदयं याति नेशे तमसि नश्यति ॥२० तारकासु विलीनासु काष्ट्रासु विमलासु 🔳 । कृतमैत्रादिको राजा मृत्रयां हैहयेश्वरः ॥२१

उस प्रातःकालीन वता 📕 क्षत्री और कमन विने उठे 🗏 और विक-सित पंकजों के उत्पर अमरों के बूक्ट मुख्यार रहे के। सभी ओर से अपने-अपने प्रोंसलों से पक्षोगण नीचे उत्तर कर क्या असन कर रहे ने ।१४। उत्त समय 🖩 मन्द नायु वहन कर रही थी और सुमधुर देला में जो भी

विमेष व्यव नहीं 🖩 ऐसे भदीत्मल हाची-वर्ग और रवों द्वारा गमन करने वाशों के गरीर को आह्नाद का विवक्ष न हो रहा वा ।१६। बहुत 🖩 कर्म-निष्ठ 📖 पुष्प मीर तीर्धजन का आहरण करके अपने-अपने आकर्मों की. और गमन कर रहे थे। वेदों के 🚃 करने में परम 📖 बहुत से मृग-चर्नों के बारन करने वालों के द्वारा भली-भारत 📰 प्रकों 🖥 प्रयोग

तियों वी जा रही भी ।१७-१८। रोति के बनुसार मध्य बार और तन्त्र-🚃 📕 वर्णित क्रियाओं 🗯 विस्तार हो रहा वा। अलती हुई अस्ति की शिका के अभार वाले तपन के तेज में 🚃 दिवाओं में 📩 की प्रतिहत

किये जा रहे 🖩 तका प्रेकों का उच्धारण किया जा रहा जा। जन्ति में आहु-

करके वसुन्धरा पर वह फेसा हुआ का। सूर्वदेव के उदित हो जाने पर 🚃 में रात्रि के समय 📉 अन्त्रकार विनष्ट हो रहा था।१९-२०। जिस

में व्याप्त तारायण विसीत हो गये वे और सभी दिकाएँ एकदभ स्वष्ठ दिखलाई 📕 रही थीं । इस समय में हैहा श्वर राजा प्रात:कार्डीन 📖 इत्य पूर्ण करके शिकार करने के लिए चल दिया वा ।२१।

निर्ययौ नगरात्तस्मास्त्रुरोहितसमन्वितः।

वलैः सर्वैः समुदितैः सवाजिरयकु जरैः ॥२२

साचिवः सहितः धीमान् सववोभिक्ष्य राजिः ।

महता बलभारेण नमयन्वनुधासन्य ॥२३

नावयन्ययोगेण ककुषः सर्वतो नूषः ।

स्वयलोयपवशेषप्रकृष्णाविषरेणुक्तिः ॥२४

यथो संच्छावयन्थ्योम विमानगतसंकुष्णम् ।

संप्रविषय वनं कोरं विद्याद्वेर्यलसंख्यैः ॥२५

पृत्रं विलोलयामास समंताद्वाजसत्तमः ।

परिवायं वनं तन् स राजा निजर्सनिकैः ॥२६

मृगान्नानाविधान्तिकान्तिक्यान विद्यौ वर्षः ।

काक्ष्यंद्वकोदंवयोधमुक्तिः सितेषुभिः ॥२७

निकत्तमात्राः जादं ला न्यपतन्यवि केषणः ।

मिकुसमाजाः वाद्रंशा न्यपतन्युवि केवन । उदयवेगयादातन्यक्गवादितविग्रहाः ॥२८

रथ-हाथी और अन्यों से समस्यात आता सैनिकों से युक्त होकर अपने पुरीहित के साथ यह राजा हेह्येश्वर अपने नगर से जिकार करने के लिए निकल विया था १२०। अपने सभी सियाों के आता और वर्षायूक्त सम्य किसने ही राजाओं को साथ में नेकर भीमान वह बड़ो भारी सेना मि भीरों के भार से समस्य वसुष्ठा को नीचे की जोर सुकाते हुए वह आता रहा था १२६। वह राजा अपनी सेना में रवों के चलने की क्वान से सभी विशाओं को मुख्याओं के सहित प्रवेश करने सैनकों के समुदाओं के सहित प्रवेश करने सैनकों कि समुदाओं के सहित प्रवेश करने सैनकों कि सामा (वायुवानों) में आकास को संख्यांचा भारता हुआ। वह राजा का। उस राजेक्वर में अपने सैनिकों के हारा उस समूर्य आ वेश्वर परमांचा का। उस राजेक्वर में अपने सैनिकों के हारा उस समूर्य आ वेश्वर परमांचा का ने जाने काओं तक समाक्वर धनुकों की प्रत्याच्या वासे योक्ताों के हाचा छोड़े हुए तीक्षण बाजों से बहाँ पर अनेक प्रकार के हिस्स प्रमुखों का हमन किया था। १२७। जानिय उथन केन से बुक्त प्रवासियों के खड़गों से बाज्या का १२७। जानिय उथन केन से बुक्त प्रवासियों के खड़गों से बाज्या सारा एक। जानिय उथन केन से बुक्त प्रवासियों के खड़गों से बाज्या सारा एक। जानिय उथन केन से बुक्त प्रवासियों के खड़गों से बाज्या सारा एक। जानिय उथन केन से बुक्त प्रवासियों के खड़गों से बाज्या सारा स्थान किया था। १२७। जानिय अपने से अने का कर कर्ज है ऐसे कुक्त आवृत्या वहाँ पर भूमि में निय गर्ज के। १२६।

बराह्यूथपाः केचिद्रुधिराद्रा धरायकुः । प्रचंद्रशाक्तिकोन्युक्तप्रक्तिनिभिन्नमस्तकाः ॥२३ कारीबीयं का जसवरित का यम में जानमन

\_ {=£

भृगीक्षाः प्रस्थपणंत पर्वता इव मेदिनीम् ।
नाराणा विद्यस्थीगाः सिह्कंकरमादयः ॥३०
वसुधानन्यकीयंत जोणिशाद्धाः समततः ।
एवं समापुरैः कंक्निरपतिष्भः पतिर्दरिष ॥३१
श्विभक्षाशुद्धतैः कंक्निद्धायमानेस्त्वा मुनैः ।
वासीविकोत्तमानेश्व भीतैः प्राणमयातुरैः ॥३२
वृगापाये ययात्यवं वनमाकुसमावभौ ।
वराहसिह्काव् जञ्चाविष्ण्यकुसानि च ॥३३
वमरीरुरगोमायुज्ययक्षेतृकात्यहृत् ।
कृष्णसाराम्त्रीपिधृगानृक्तव्यक्ष्यमृगाविष ॥३४
विविज्ञांगान्यृगानस्यास्यकूति च सर्वतः ।
वालाव्यक्षेत्रभाव् स्थाविरान्यकुसान्यकात् ॥३४

बहुत ही प्रयम्ब मिलामी बीटी के द्वारा छोड़ी हैं जिस्तों से अदे हुए मस्तक वाले कुछ बराहों के यूच एकिट से लवपक होकर पृथ्वी पर निर गये हैं। २६। मुनों के समुदाय पर्वतों है ही सवान चूमि पर पड़े हुए हैं और सिंह-रीछ और करम आदिक अनुवों के तीरों से विद्या स्थास अञ्चों

गांसे हो गये थे १३०। इस प्रकार है कुछ समानुर निरते हुए जोर गिरे हुओं है हारा सभी ओर सम्पूर्ण पृथ्वी हात को स्थान से भीगी हुई करके अनुकीर्म हिया था। कुछ भूग कुलों के इत्ता सपेड़े हुए होकर माग रहे थे और और अर्थ होकर चीक गारते हा प्राणों ने हात से जित आयुर जोर मम-

भीत हो रहे ये १६१-१२। जिस तरह से बुव के जन्त समय में सब'न विभी-विकृत से पूर्ण स्थिति हुआ करती है ठीक उस समय से अत्यन्त आतुर हो रहे थे जिसके कारण वह सम्पूर्ण वन समाकुल होकर सोमित हो रहा । १३३। वहाँ पर जमरी-२६-गोमायु-गदय-रीछ जोर बहुत से कुक-हुम्मसार-

होपी-मृग रक्त सहग मृग-विकास अक्षाें वाले मृग और त्यंकु आदि सभी जोर मारे जा रहे से जिनमें दूध पीले वाले बहुत हा बहुत छोटे पशु से और बालक दृद्ध तथा जवान पशुकों को बोड़े भी के । वहां पर सभी का निश्नम किया जह रहा का 13४-3%। निजञ्जुणितः सस्तः अस्त्रवस्यान्ह् सैनिकाः ।
एवं हस्वा मृगान् घोरान्ह्स्रप्रायानचेवतः ॥३६
ध्रमेण महता युक्ता बभूवृन् पर्यनिकाः ।
मध्ये दिनकरे प्राप्ते ससैन्यः स मा नृपः ॥३७
नर्मदा धर्मसंतप्तः पितासुरगमण्डनः ।
ध्रवतीयं ततस्तस्यास्तोये सबस्याहनः ॥३८
विजगाह भूभे राजा सृज्ञ्जापरिपीवितः ।
स्नात्वा पीत्वा च ससिसं स तस्याः सुक्कतिसम् ॥३९
विस्तित्रच तोये सुच्चरमुत्तीयं स्थलो मृपः ॥४०
विमधाम म तत्तीरे तर्व्यांशेपमधिते ।
आसंवमाने तिग्नांकी ससैन्यः सानुगो नृपः ॥४१
निभ्नकाम पुरं गंतुं विध्याप्तिवमगद्भरात् ।

मण्छलीय दक्ष्मे नर्मदा तीरमाध्यितम् ॥४२
 राजा के तैनिकों ने मस्त्रों के द्वारा हा करने में को भी पशु योग्य

करने वासे महान घोर पत्रुओं का बहाँ पर पूर्ण कि हनन किया कि । इस्।

तरह किकार करने से किकार करने से मुप के तैनिक बड़े भारी अम
से बक गये थे। भुवन भास्कर सूर्यदेव कि में भास हो गये कि । उस समयथोपहरों के कि बंदापत हो कर प्यासा राजा धीरे कि नर्मेदा के तट पर

1361 थान से शंतपत हो कर प्यासा राजा धीरे कि नर्मेदा के तट पर

1761 था और फिर वह उस नर्मेदा के जल कि सब बाहनों और संनिकों के सिहत उतर गया कि ।३६। भूव और कि चरम से चरमी जित राजा ने उसे सुभ

थे 📖 सथका पैने मस्त्रों से हमन कर 🔤 बा। 🚃 प्रकार से 🚃 हिंसा

किया **मा** और उसका पान भी किया था। ३३१ वपनी समस्त सेना सिह्स राजा ने उसके जस के भीतर **मान बहुत काल पर्यन्त विशेष रूप** से जल-क्रीड़ा की यी तका परम खादिष्ट चुका विस के वन्तुओं मा अक्षन भी किया था। ४०। जब सूबंदेव आलम्बंबर्स हो वये ने तो मा अनुचरों और

कारोबीचे का अमदिश्य वाश्रम में आवमन सैनिकों सहित राजा ने तस्थरों 🔳 समूह से मण्डित उस सरिता के तट पर विश्राम किया था। फिर उन विम्ध्याचस के यहन 🚃 से अपने नगर में जाने के लिये राजा निकस दिया था। यहाँ से गमन करते हुए ही उसने नर्मदा 🗏 तट पर समाधित एक बाधम का दर्जन दिया या ।४१-४२। आश्रमं पूष्यजीलस्य जमदग्नेर्महास्मनः । ततो निवृत्य सैन्यानि दूरेऽवस्थाप्य पार्विव: ॥४३ परिचारेः कतिपर्यः सहितोऽवात्तदाश्रमम् । गस्वा सदाधमं रम्यं पुरोहितसमन्बितः ॥४४ उपेत्य मुनिमादू लं ननाम शिरसा नृषः । अधिनंबाणिया तं वै जयग्निन् पोसमम् ॥४५ पुत्रथामास विधिवदर्षपाकासनादिभिः। संगावियत्वा तां पूजां विहितां मुनिना तवा ॥४६ निषसादासने शुभ्रे पुरस्तस्य महामुनेः। तमासीनं न्पवरं कुशासमयतो मुनिः ॥४७ पप्रकल कुशलप्रका पुत्रमित्रादिबंद्युषु । सह संकथयंस्तेन राज्ञा मुनिवरोत्तमः ॥४८ स्थित्वा नातिचिरं कालमामिष्याचे त्यमंत्रयत्। ततः स राजा सुप्रीतो जमदन्तिमभाषतः ।।४६ बह एक प्रहान् आरमा बाले जीर पुष्पत्तील जनवरिन युनि 🛍 आश्रम राजा ने वहाँ में लौटकर कुछ दूरी पर अपनी सेनाओं को अब स्थापित कर दिया, था।४३। अपने 📖 में कतियम परिचारकों को लेकर ही वह अस आश्रम में गया। पुरोहित के सहित ही राजा ने उस परम रम्य आसम में गमन किया था। 🗷 राजा ने वहाँ पर पहुंच 📖 📖 मुनिशाद्रील 🕏 चरजों 📕 जिर शुकाकर प्रजाम किया था। जमदन्ति ने उस श्रेष्ट राजा 🖿 आशीर्ववर्गों के द्वारा अभिनन्दन किया 📰 १४३। मुनि ने अर्व्य-पाय और आसन सावि के द्वारत 📖 राज्या का अर्थन किया 📖 । 🚃 समय में मुनि के ब्राप्त की हुई पूजा को स्वीकार किया 🖿 ।८६। फिर राजा उन महामुनि के सामने परम कुछ आसन परे विदाजमान हो बवा था। जब राजा अपने

१देश | शहास्थः पुरान आसन पर उपविष्ठ हो गवे तो वे मुनिबर बगदन्ति एक कुना के जासन पर संस्थित हो गये थे। ४७३ महामुनि ने उस राजा के 📖 संनाप करते हुए पुत्र-मित्र और वस्यु वादि के विषय में 🚃 से क्षेत्र-कुशल पूछा था।४०। बोड़े ही समय तक स्थित हीकर महामुनि ने अपना अतिनि-सस्कार करने के सिए राजा को निमन्त्रित किया था। इसके अनन्तर राजा परम प्रीतिमाच् होकर जमदन्ति मृति 🖩 कीसर 📖 ।४३। महर्षे देहि मेऽनुज्ञां गमिष्यामि स्वकं पुरम् ।. समप्रवाहनबलो हाई तस्मान्महामुने ।।५० कर्तुं न गरुयमातिश्यं स्वचा वश्याशिना वने । अयवा स्वं तपः जक्त्वा कर्त्तुमातिक्यमद्य मे ॥ ५१ भक्नोध्यपि पुरीं गंतु<sup>ं</sup> मामनुज्ञातुमहंसि । बन्यवा वेस्वतः सैम्बंरस्यवं मुनिसत्तम ॥५२ तपस्थिनां प्रवेत्पीकः नियमस्यकारिकाः। बसिष्ठ उनस्ब– इत्येवमुक्तः स युनिस्तं श्राह स्वीयतां क्षणम् ॥५३ सर्वं संपादियय्येऽहमातिषयं सानुगस्य ते । श्रुक्त्वाहुक तां दोशभीमुवाचायं ममाविधिः अध्य उपागतरस्वया शस्मारिकयतामच शस्कृतिः। इत्युक्ता मुनिना दोग्झी साविवेयमञेषतः ।ः दुवीं ह नृपतेराज्ञु यक्तीम्यं मुनिगीरमाल् ।। ५५ अथाश्रमं तत्सुरराजसद्मनिकाशमासीद्भृगुपुं गवस्य। विमृतिभेदैरविचिन्तवस्पयनन्यसाध्यं सुरभिप्रभावात् ।। १६ हैहनेक्चर राजा ने बहासुनि से प्राचेंगा की भी कि हे सहवें! आप मुत्रो जपनी आजा वीजिए। मैं सब अपने पुर को नमन करू या। हे महा-मुने । कारण यह है कि मेरे 🚃 📷 सेनाएँ बाह्न भी हैं।१०। इस वन में 📖 फल मूर्लों का अजन करने वासे आपके द्वारा आतित्व नहीं किया सकता है। अथवा भी हो हो है कि आप अपनी तपश्चर्धा भी

भार्तवीर्वे का समदन्ति 🚃 में जाववर 📑 नक्ति 📕 मेरा बालिया करने की सामध्ये स्थते 🖥 को भी बहु उचित नहीं 🖥 और आप मुखे गेरी नगरों की ओर नगन करने की आक्रा देने 🖩 योग्य हैं। अन्य प्रकार 🖩 अवृद्धियदि में ठहर भी बाऊँ तो हे भूनि से छ ! ये सैनिक बड़े ही पुष्ट 🚃 बासे हैं। इनके हारा शपस्त्रियों 🖺 विक्रमों 🚃 करने वासी बहुत ही अधिक भाग लोगों को बीड़ा हो आगवी ।५१। वसिष्ठ बी ने कहा-इंस तरह से 📖 राजा के हारा मृतिवर से कहा नवा बा तो 📖 महामूनि ने राजा से कहा 📰 कि बाप कुछ क्षण के लिए वहाँ पर विराजभान तो रहिए ।१२-५३। मैं जायका समस्त जनुवानियों के ही सहित पूरा जातिच्य सत्कार सम्यन्न कर बूँ ना । इतना राखा से कहकर उठ महा-मुनिने दौरधी क्षेत्र को धुनाकर वेचने 🚌 🕬 कि यह राजा जाज मेरे

जतिथि 📕 स्वक्य में सवागत हो नवे 🚆 (५४) अब यह वहाँ पर समागत हो गये 📕 तो इसी कारण में आप इनका आज पूर्वतका संस्कार काँरए। इस रीति से मुनि के द्वारा कही हुई उस कोगशी ने महामुनि के गौरव के कारण पूर्णक्य से राजा 📖 क्षातिकेन किया 📖 जीर जी-जी भी राजा के वातिका के योग्य पदार्थ में के सभी बहुत सीक्ष बोहत करके उपस्थित कर विये में ।११। इसके मनन्तर उस सुर्शन के प्रकार ने उस थे छ मूनि का आसम सुरराज के सब्म 🖩 समान बैभवों के अनेक थेवों 🗎 हारा ऐसा न बोचने के मोम्प 🚃 नावा हो नवा वा कि वो 🚃 किसी 🖥 भी द्वारा साध्य नहीं हो सकता 📕 ।५६।

अनेकरस्मोकक्वलिवहेमप्रकानगलपरिवीत**मुक्षैः** । पूर्णेन्द्रमु माभ्रविषक्तश्रुंमैः प्रासादसंघैः परिवीतमंतः ॥५७ करियारकुटारसता अहेयदुर्वं गंसी घोषमदारुपृद्धिः । पृष्यिविमधीर्मेषनैरनेकैः सद्घासितं नेत्रमनोधिरामैः ॥५० । महाहेरत्नोज्ज्वलहेमवेदिकानिष्कृटसोपानकृष्टीविटेकैः । तुनाकपाटामं लकुड्यदेहली निकासकान-जिरमोभितेष् सम् ॥५६ वजस्यलियोगणबाहतोरभैरदग्रपर्यंतबतुष्किकादिभिः ।

कुड्येषु संशोधित दिव्यरस्नैविचित्रचित्रैः परिज्ञोषमानैः ॥६०

उच्चावचै रत्नवरैविचित्रसुवर्णेसिहासनपीठिकाधीः ।

स भहयभोज्यादिभिरत्नपानैक्षेत्रणांडोपगतैकदेशैः ॥६१ गृहैरमर्थोचिपसर्वसंपरसमन्वितैनेत्रमनोऽभिरामै । तस्याक्षमं सन्नगरोपमानं नमौ वधुभिष्य मनोहराभिः ॥६२

अब सुरिष की महिना के स्थान की बंसी स्थान विकास सोधा हुई सि उसकी छटा का वर्षन किया स्थान है--उस आवन सि अन्दर का नाना भौति के रत्नों की देवीच्यमान खुति 📕 विचित्र हो गया 🥅 और सुवर्णे 🖪 चाकविक्य 🖺 संयुक्त 🚃 माला 🖩 विरा हुआ वा तथा पूर्ण पन्ध्र परम सुभा भीर भरकुच्च सन्तरिका को छूने वाशी सिवारों से समन्त्रित प्रासारों से चारों कोर परिपूर्ण वह 🚃 हो गया था।५७। काँस्य-आरकूर-ताम्न-हेय-सुर्वेषं सीधोपल-दाव भोर मृत्तिकः 🖩 पृथक्-पृथक् भीर मिखित नेती तथा मन को परम अभिराम प्रतीत होने वाले अनैक धवर्षों से यह आसम तमुद्भातित 🔚 गया था ।५०। उस महासुनि का बह भाजम उस समय 🛮 महा मूल्यवान रत्नों से समुक्कास था और हेम की वेविका--निव्कृट-सोपान-कृटी और विदंककों 🖥 समस्वित था। तुमा-कपाट-अर्थला-कुर्य (श्रीत)-देह्सी-निजास्तज्ञासा-अजिर (अगिन) की शोभा से बहुत ही वह आक्षय संयुत था।५१। बलपी-बलिन्द-अञ्चन और IIII रम्य तोरणीं से युक्त का IIII बतुष्किका आदि से विशोमित बा। उस 📠 में 🔳 स्तन्म बने हुए वे उनमें और जो दीवालें 🗐 उनमें परिशोधमान दिक्य रत्नों 🖩 विचित्र चित्र विचमान थे। इनसे 🖿 आश्रम 📟 अब्भूत कोचा हो रही भी १६०। वह बहामूनि 📠 आधम छोटे व कीमती श्रं ह रत्नों से युक्त का और उसमें अत्यद्भूत सुवर्ण के अनेक सिंहासन और आदि निर्मित ये। 💳 🖚 के एक देश 🖥 🚃 और भोज्य-नेहा-चोच्य आदि अजनोपयोगी पदार्च वर्त्तामान 🕈 🚃 अन्त-पानीं 📗 समुपेत बाबाब भी वहाँ पर विद्यमान भे (६१) उसमें ऐसे अनेक गृह बने हुए जो देवों के प्रकार की नवनों और मन विपरम रमणीक लगने वाली सम्पदा से समन्वित थे। वह मृति का बालम सुरिण की महिमा से मनोहर बन्धुओं से सुन्दर नकर 🖥 🚃 परमकोभित हो रहा भा ।६२(

अमदन्ति द्वारा अतिथि सत्कार - eex ॥ जमबन्ति द्वारा असिन्दि वसिष्ठ उवाच-तस्मिन्युरे सन्तुलितामर्देदपुरीधभावे धुनिवर्यधेतुः । विनियमे तेषु गृहेषु पश्चातकोय्यनारीनरवृदजातम् ॥१ विचित्रवेषाभरणप्रसूनगन्धांशुकालकृतविग्रहाभिः । सहावभावाभिरुवारचेष्टाश्रीकांतिसीन्दर्यगुणान्विसाभिः ॥२ मंदस्फुरहन्तमरीश्रिजासविद्योतिताननसरोजजितेंदुभाभिः । प्रत्यसयीयनम् रासववत्युगीभिः सं भगंथरकटाक्ष निरोक्षणाभिः ॥३ प्रीतिप्रसन्तहृदयाचि रतिप्रभाभिः श्रृ क्षारकस्पत्र रमुख्यति भ्र-विताभिः। देवांगमासुनिकसीभगसीशुमार्थरूपामिलायमधुर।कृति-

रंजिताभि: ॥४ उत्तप्तहेमकलकोपमचरक्षीतवक्षोक्हृद्वयभरानतमध्यमासिः।

সিপুদি: ॥१ केयूरहारमणिकंकणहेमकंठसूत्रामलश्रवणमण्डलमंडिताभिः। सग्दामचुम्बितसकुम्तकेश्रपाशकांचीकस्रापपरिशिजितः न्पुराभिः ॥६ आमृष्टरोषपरिसात्वमनर्महासकेलीप्रियालयनभक्तनरोषणेषु ।

श्रीणीभराक्रमणबेवपरिश्वितासृगारक्तपावकरसादणितां-

क्रतांतराभि: ॥७ थी दसिष्ठजी ने कहा---सन्तुमित महेन्द्र की नगरी के **व्या**वाले उस पुर में मुनिवर की धेनु ने कर गृहों में इसके पश्चात् उनके ही योग्य

भावेषु पार्थिवनिअधियधैर्यसम्बद्धसर्वापहारचतुरेष

नर-नारियों 📕 समुदायों की रचना भी 📖 दी थी।१। 🚃 जो नारीयणों का निर्माण उस पुर में किया था उनकी वेच-भूबा-- रूप माधुर्य-सौम्हर्य १९६ ] वस्तान्त पुरान

और कार्य कुष्णका जादि का वर्णन किया बाता है—उन नारियों के विचित्र केव 🎚 और अवृत्त अस्त्ररण-प्रसूत-नन्धादि से समसंकृत अरी र ये। तथा के अपने शावमानों से ततन्त्रत की और 🚃 वेष्टाएँ —सी — कारित और तीन्वर्व वादि मुचनुच से पूरा थीं ।२। 📖 स्कुरच करने वाली मा पंचित की मरीचियों के मान से विशेष कप 🗏 चोतित उनका मुख कमक तथा जिससे उन्होंने चन्द्र की लाभा को भी परम्बित 📖 दिया था। जनकी बाजी जूतन यौबन के भार 🖺 बस्तुता 🖥 संयुक्त थी तथा 📖 पूर्वक भीमें कटामों से संयुक्त जनका निरीक्षण वा (३) उनके बदन की प्रचा भएप-विक 🔣 और प्रीति की काव-धन्नी से वे परम 🎟 🐙 दर्गों वाली वी तका अपने म्यूक्शर 🖩 अल्पतव 🖩 परम सुन्धर शुमनों 🖩 विमृत्तित थीं । उनका परम पुरम्य सीमान्य-सुकुमारता-क्य अवस्य-अभिनापा सीर मयुर आइति वेवाजुना 🖩 समान हो वी जिनके कारण 🖩 नारियाँ अतीव राज्यित वीं IVI तमें हुए सूवर्ण के कनजों के 📕 नहम जस्मिक सुम्बर-परिपुष्ट उनके बोनों उरोज के जिनके बहुन करने के जार तो 📖 नारियों का महत्व भाग कुछ नीचे की ओर मुखा हुना था। उन नारियों के शोलियों 📖 नार ऐसा या कि उसकी बहुन करने 🖩 उनको कुछ 📟 होशा 📖 और विश्नता के कारण से परिभिन्न विवाद 🖩 शका लगे 🚃 पावक रस 🗎 उनके परमी 📖 🚃 जर्याणमा 📕 संयुक्त था ।५। केयूर-हार-मणियों के द्वारा वितिसिक्त नंकण-सुक्ष्यं का 🕮 सूच और विकल कवानों के मूचनों से 🖷 नारियाँ विभूषित भी । उनके कुन्तम केमपाओं में 🗪 भुन्दर सुमनों 🚾 सामाएँ गुमी हुई भी और करेशनी । सबै हुए भू वरों की तथा नूपुरों की स्वनि से वे समायुक्त भी ।६। बाइन्ड रोच ■ परिसान्स्वना ■ नर्म (प्रणयासाप)-हास-केली-बौर प्रिय जाकाय करने में- वाचन और रोच 🚃 अर्लना 📕 दक्ष एवं पाष्पित निवर्तिष वैर्यवन्ध सबके वपहार 📕 कुबल आयों 🖩 वे नारियाँ अपने 🚃 को लगाने असी 🚾 🖂 तन्त्रीस्वनोपभित्रमंजुलसौम्यवेयबंधर्वेदारम्-

घुरारवभाविकीभिः । वीकाप्रवीकतस्पाणितमांगुभीकिगँगीर-व्यक्तचटुवादस्तोरसुकाभिः ॥= स्त्रीमिमंदालसत्तराधिरतिश्रवस्थभावाधिराकुविकाभुक मानसाभिः । कुमद्रनिव क्षाउँ, अतिथि संस्कार 📑 ंकामप्रयोगमिपुना <del>विस्तीलसंपदीक्यंक्यव्यक्तीस</del>-

समन्वितामिः ॥६ संस्थातिगाभिरनिशं बृह्यकृत्यकर्गव्यकात्मकाभिरपि तत्परिचारिकाभिः । पु'विश्व तर्गुणगणोवितस्यणोवैदन्धासितैर्गृ'हंवदैः परितः परीतम् ॥१० सराजमार्यापणसीधसक्तकोपानवैधानयश्वत्वरेषुः। पौरैरकेवार्चमुर्वं अक्षमंतावध्वास्यमानः परिपूर्वकामैः ॥१**१**ः अनेकरत्नोज्ज्वलितीविचित्रैः प्रासादसंबैरलुलैरसंख्यैः। रभाग्यमातंगकरोष्ट्रयोजायोग्यैरनेकैरपि मंदिरैश्य ॥१२ न रेंद्रसामेक्षनियादिसादिपदातिसेवापतिनायकानाम् ।

विप्रादिकानां रियसारयीनां बृहैस्तथा गागधवंविनां 🔏 ॥१३ विविक्तरध्यापणविज्ञचस्त्रवैरनेकवस्तुक्रयविक्रयेश्व ।

नहाधनोपस्करसाधुनिर्मित्येग् हैक्य सुधीर्गयिकाजनानाम्,॥१४ बीचा के तारों से निकने हुए 🚃 के 🚃 परम मञ्जून और सीम्य गाने 📕 योग्य गम्बली के समूच्य एवं मसुर निनाद से भाषण करने नाशी 🖩 📖 नारियाँ भी । बीका 🗎 🚃 में परन प्रमीन पाणि की मेंगू-

सियाँ के द्वारा गम्भीर चक्र 🖩 भट्ट बाव 📕 निरत एवं 🗎 समस्त नारियाँ समुत्युक थीं । वा वे समस्त नारियों योगन 📲 📰 विवेक 🚃 वीर अस्पतिक प्रगत्म भागों वाली थीं । 🚃 📳 🚃 वाकुलित एवं, कामुक अचींद् कामकेली की वासना 🖩 संबुद्ध मनों वासी थीं। कामवासना से रचनात्मक प्रयोग करने में वे वारी बहुत ही निपुत्र वी । तथा परिपूर्ण सम्पदा-उदारता-रूप-युण और शील ..... हे समस्वित थीं है। .... की भी अतिक्रमण्डभारने कारी अर्थात् बहुत ही अधिक बर के कमी में बहुत

संलग्न रहने पर भी अपने प्राणी पतिनों की परिचया करने दाली थीं। वह पुर 📰 नारियों के नुवनकों 🖩 📥 ही 📖 और शोभा बाले—उद्-मासित और सभी बॉर से पहों में सञ्चरण करने वाले पुरुषों 📕 विरा हुआ 📖 ।१०। वह नगर राजमार्ग, 🚃 श्रीष-शोपान-देशासको 🖥 जाँगनो

ंबह्याच्य पुराण 186 में 📟 अर्थे वहीं वाले तथा परिपूर्ण कामनाओं 🗎 संयुक्त नागरिकीं 🖿 चारों ओर अध्यास्यमान का क्वार्त परिकृतताली पुरवासी सभी ओर निवास कर रहे थे ।११। उस नगर 📕 असंख्य-अनुपम और नाना भौति 🖩 रत्नों 📕 समुज्ज्बलित एवं विचित्र प्रासाधों के समुदायों की अवस्थिति ची और वहाँ पर अनेक ऐसे मन्दिर 🖩 बहुर पर अनेक रच-अवव-हाथी सार-उष्ट्र और बौएँ विश्वमान वे ।१२। 📖 नकर 🛮 बारों ओर नरेम्द्र सामन्त-निवाद सादी-पदाति-सेनापति और नायकों 🖩 तवा रवी-सारवी-मागध-बन्दीगण और वित्र प्रमृतियों 🕏 बृह् बने हुए वे ११३। उस अनुपन नगर 🗏 विविक्त अपीत् बुशी हुई रच्याएँ कों —सभी जापन वे जिनके बरवर बहुत ही विचित्र थे। वहाँ पर अनेक प्रकार 🎹 वस्तुओं 📺 📖 और विक्रय हो रहा था। उस नगर में वारांचभाओं के परम बुध पृहां 🖩 समूह विनिनित 🖩 जिनके निर्माण करने में बहुत बखिक धन 🖩 अवर से सब सामान भर्मी-भौति लगाये गये 🖁 ।१४। महाहेरत्नोज्ज्यलतु गगोपुरै: सह स्वगृह्यस्वनर्तनालयै: । वित्रेष्ट्वंजैश्वापि पताकिकाधिः भूजैः । पर्दर्भण्यपिकाशिक्तती: ।११४ नह्यारकंजकुमुदोत्वंलरेजुवासितैश्वकाञ्चरंसकुररीयक-सारसानाम् । नानारवाद्यरमणीयस्टाकवापीसरोवरैश्वापि वसोप-पन्नैः ॥१६ चूतप्रियालपनसा अभवूकजंबूप्स**र्वनंत्रेश्यः तर्वा**भश्य कुतालवालै: । पर्यंत रोपितमनो रमना यकैतकी पुन्ना गर्यपक्ष वनै स्थ पत्तिजुष्टै: ॥१७ मदारकु दकरवीरमनोक्षयुधिकाचात्वादिकैविविधपुष्य फलैश्च बुक्षे: । संलक्ष्यमाणपरितोपवनालिभिक्य संक्षोत्रितं जन्नति विस्मयनीयरूपैः ॥१८

सर्वत् कप्रवरसौरभवायुमंदमंदप्रचारियतिप्रस्थितपर्यकासम् । इत्यं सुरासुरमनोरमभोगसंपद्विस्पष्टमानविभवं नगरं नरेंद्र ॥१६

सीमाग्यचीगममितं मुनिहोमधेनुः सची विधाय विनिवेदयदाम् तस्मी :

आत्वा ततो मुनिकणे विवाहोमधेम्बा संपादितं नरपते विदातियेयम् ॥२०

भाह्य कंचन तर्वतिक्षमात्मणिक्यं प्रारमापयत्सगुण-ः गागिमगाम् राजन् ।

गत्वा विशामधिपतेस्तरसा मभीषं सप्रथयं मुनिसुतस्तमियं वभाषे ॥२१

नम मुग्रम नगर में बहुन ही मूल्यकात गलों । उठावन एवं समुभात गोपुर बने हुए । तथा क्या-गृहों के समुवायों के बलान के क्या बने हुए थे। उसमें विधित्र क्याएँ-पताकाएँ और सुधा पटों से संयुत्त जसत मण्डपिकाएँ निर्निमिल की ।१४३ उस नगर में जल । भरे हुए अनेक

तासाब-अ।वही और मरीबर वे जिनमें बनेक प्रकार की रमकीक क्वांति हो रही की तथा वहाँ पर उनका क्या कहनार-कमल-कुमुद और उत्पन्तों की रेणू ने भुवानित वा और वक्षवाक-हंत-कुररी-वबुता तवा सारसों की ४वनियाँ मुनाई दे रही वीं ।१६। उस नगर बिश्वनेक प्रकार के दूस लगे हुए ये जिनके आश्रवान भी बने हुए वे । उन सरुवरों बिशास-प्रियालयन-मधूक

अस्तू सीर प्लस्त के बुंध थे। बहाँ पर पर्वतों । परम सुम्दर नाग केतुकी पुल्ताग और चम्पक के बन वे ओ पक्षियों के द्वारा सेवित । अवस्ति जिन पर अनेक पक्षी निवास कर रहे के ११७। वह नगर अनेक तरह । बुंधरें । सोवित या जिनका स्वरूप वयत् परमावचर्य वनक था। वहाँ पर सुसंरक्षित चारों और उपवनों की पंक्तियाँ वीं एवं बहाँ जनेक मन्दार-कुन्द-करवीर-सुम्दर यूचिका और जाती बादि के पुष्पों सथा फर्कों काले हुए लगे हुए

थे ।१८। हे नरेन्द्र ! उस नगर में ममस्त ऋतुओं में श्रेष्ठ वसन्त में सुरिधत वायु के मन्द-मन्द प्रवसन से घर्ष के कास को घसित कर दिया गया था। इस प्रकार से वह नगर सुरासुरों की परम मनोरम मोनों की सम्पदा के

बहुतण्ड पुराण 200 वा ।११। 🖿 मुनि की होन बेतु ने तुरस्त ही विमित सीमान्य के भोग को करके बीधा ही उस महामुनीन्द्र की सेवा 📕 कर दिया था। इसके अनम्तर 🚃 मृतिथं 🛭 ने द्विज होम बेनुः के द्वारा राजा का परम रुचिर अस्तिवेय-सम्पादित किया हुआ 📖 लिया या ।२०। फिर उस मुनींद्र ने अपने किसी मुणकासी किया की मुसाकर हे राजन् ! शीझ ही हैययेश्वर के समीप में भेज दिवा वा। उस मुनि सुत 🖥 शीध वेग विभी के विधिएति के समीप निमम करके बहुत ही नमता से-यह उससे यह 🚃 था ।२१। आतिष्यमस्मदुपपादितमानु राज्ञासंभावनीयमिति नः कुलेदेशिकाजा । ्राजा ततो मुनिवरेण कुताम्यनुतः संप्राविमस्पूरवरं स्वकृते कृतं तन् ॥२२ सर्वोपभोग्यनिसर्वं मुनिहोमधेनुसामध्यंसून्यमशेषवर्शः ासमेश: 📭 अस्तः प्रविश्य नगर्द्धिमसेषसोकसंगोहिनीमधिसमीक्ष्य सु राजवर्यः ॥२३ श्रीविश्रसम्नवदनः सबसस्तु दानी धीरोऽपि विस्मयवाप 'मूर्ण'तदानीम्ाः गच्छन्तुरस्त्रीनयनालिय्थपानैकपात्रीचितवास्युत्तिः ॥२४ ुः रेमे स हैहयपतिः पुरराज्ञमार्ये शकः कुवेरवसताविक सामरीय: : ितं प्रस्थितं राजपद्यात्समंतास्पौरांगाआन्दनवारिसिक्<del>तैः</del> ॥२५ प्रसूनलाजाप्रकरैरजसमवीवृषन्सौधगताः सुहुद्धैः । ्यभ्यागतार्हुणसमुस्सुक्रपीरकाता हस्तारविदगलिखाम-जलाजवर्षः ॥२६ ः करनेयपंकसुरभी**कृतनन्दनोत्यमुभ्रप्रसूननिक**रै-र्व **्रह्मियुन्दगरिक्तः।** १०१० -

तत्रत्यपौरवनितांचनरत्नसारमुक्ताभिरप्यनुपदं

प्रविकीयंगाणः ॥२७

स्यञ्जाञतावनिपतिर्विववदैः सर्वताञ्जीतांसुरश्यि-

निकरैरिव मंदराहिः।

बाह्यी तपः श्रियमुदारवजायित्यां सौकेषु दुर्गभतरा । स्मृहणीयशोभाम् ॥२०

हमारे कुल गुक्देय की वह 🚃 हुई है कि हमारे हारा अमुपादित शातिक्य को राजा के द्वारा जोश्र ही बहुन करना चाहिए। इसके पश्चात् राजा ने मुनियर के द्वारा अनुका प्राप्त करके उस परम अहे नगर 🖥 प्रवेश किया था जोकि वपने ही निए निर्मित किया नया वा ।२२। शह राजा भपनी सेना ने 📟 सैनिकों के सिह्त जस नगर में प्रविष्ट हुया था जो कि मुनि की होनधेनु को अस्बर्धृत सक्ति-सामर्थ्य का सुचक था और जो शभी प्रकार 🖩 उपयोशों का एक पहान विशास आवार वा। अध्यर उस राजा ने भनी-भारत प्रवेश करके सभी लोकों का समोहन करने वाली उस नगर की सशुद्धि का अभिसमीक्षण करके अत्यक्षिक प्रसन्तता जात की वी ।२३। उस समय अपनी सेना के सहित परम दानी और महास् श्रीर कस राजा ने प्रीति 🗷 🚃 वदन बाला होकर अस्थाधिक विस्मय को प्राप्त किया था। देवों की स्थियों 🖩 नेवरूपी अवरों के यूथों 🗎 हारा पाप करने का एक मात्र पात्र समुचित एवं सुम्दर मूर्ति 🚃 जिस समय वहाँ 🚃 कर रहा 📖 । अवदि गयन करते 📺 वेवाकुनाएँ अपने नवनों से उसकी मुखर मुस्ति का जबसोकल कर रही थी।२४। देववर्षों के समुदाय 🖩 शाय उस राजा हैहयपति ने कुनेर की नसति 🖩 महेम्द्र 🗏 ही 🚃 पूर 🗏 राज मार्ग में परम रमण किया 📖 । राजमार्ग 🗒 द्वारा 🚃 प्रस्थान कर रहा था mu संपेय में सीओं (विशास सहकों) पर स्थित होती हुई पौराञ्चनाओं मे चारों भोर 🖩 चन्वन 📕 अस से सिक्त परम सुन्दर प्रसूनों जोर नाजाओं (बीलों) के अकरों से निरन्दर उस राजा के ऊपर वर्षा की थी। वितिषि के अर्चन करने में परमाधिक समुत्सुक उस भगर वासियों की अञ्चन-नाओं 🗎 करकमलों 🖩 गिरी हुई खोलों की वर्षा हो रही भी । 📖 समय में होने वाले पक्क (कीक) 🖩 सुपन्तित नध्वन कर में समुख्यन्त पूर्वों की राजियाँ

बरसायों जा रही भी जिन पर सौरभ 🖩 संमोहित अमर-युज्जार अर रहे

२०२ ो ब्रह्मण्ड पुराय ये । दहीं पर वह राजा वहां की वनिकाओं के द्वारा अञ्जन रतन सार मुस्ताओं से अनुपद प्रकासंग्राण हो रहा था।२५-२६-२७। वह अवस्पित इस प्रकार की विशद वृष्टियों से चारीं और जिल्ला रूप से भ्राजित हुआ था **थैसे मन्दर। चल चन्द्रमा की किरकों के समुदाय से जोशाशाली हुआ करता** है। सस समय अस्यन्त उवार और लोकों में चिन्तन न करने के योग्य बाह्यणीं की तपण्यक्षी का भी अवस्रोकन राजा ने किया भा भी कि अन्य भोकों 📕 महादुसंघ और स्वृहकीय कोभा से समस्कित थी ।२८। पश्यन्त्रिक्षामधिपनिः पुरसंबदं तामुख्यैः शक्षंस मनसा यवसेव राजव्। मेने व हेह्यपति मूँ वि दूर्राभेय काची मनोहरतरा सहिता ष्टि संपन् ।।२६ अस्याः शतांशतुलनामपि नोपवंतुः विप्रवियं प्रभवतीति सुराचितायाः । मध्येपुरं पुरजनोपश्चितां विभूतिमानोक्षयन्सह पुरोहितमंत्रिसार्थे: ॥३० गण्डस्स्वपावर्वचरदशिववर्णभौको लेभे मुदं पुरवनैः परिपूज्यमानः । राजा ततो मुनिवरोपचिता सपर्यामास्मानुकपिह सानुषरी लगस्य ३६३१ इत्यभ्रमेण नुपनिविनिवसंगित्वा स्त्रार्थं प्रकल्पितगृहा-भिमुखो जगामः। पौरं समेत्य विविधाईणपाणिभिक्य मार्गे मुदा विरचित्। जिनिशः समंताक् ॥३२ संभावितीभ्यनुपदं जयगब्दघोषेस्तुयरिवैद्रा वश्चिरीकृतदिग्वि**भाग**ः। कक्षांसराणि नृपतिः अनकेरतीत्य भीणि क्रमेण 🔳

ससं असकं युकी नि ।। ३३

दूरप्रसारितपृथग्यनसंकुतानि सक्षानिवेश संचिवादरदत्तहस्तः ।

तत्र प्रदीपविधवपंणगन्धपुष्पदूर्वाजताविभिरसं पुरकामिनीभिः ॥३४

निर्याय राजभवनांतरतः ससीसमानन्दितौ नरपति-

बंहुमान पूर्वम् ।

ताभिः समाभिविनिवैवितमांचु नानारस्त-

प्रवेकश्चिजासविराजमानम् ॥३१

शिवयों के अधिपति ने उस नकर की शब्यवा को वेखकर है राजसू । वचनों की भारत सन 🖩 बहुत ही अधिक प्रबंखा 📰 थी। बौर हैह्यपति ने यह भाग लिया का कि भूमच्छल 🖥 अधिक मनोहरू हित 🖩 सहित अजियों की सम्पदा ऐसी 📖 बुकंप 📗 अवदि अवियों की सम्पदा ऐसी कभी भी नहीं 💹 सकती है। २६। नुरों 🖷 द्वारा समर्पित 🊃 विश्रों 📟 जी के समक्ष में क्रियों की भी जतांत्र की भी तुलना प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती है। पुर 🖩 🚃 में अपने पुरोहित कोर मन्त्रिकों के 🚃 में 📖 उस पुर के निवासियों के द्वारा उपश्वित विश्वतिका जानोकन किया या 📖 राजा के मन 📕 विप्रकी की महत्ता का जाने हुआ 🖿 1901 जिस 📼 में राजा नगर 📕 भीतर गमन 📹 रहा 🖿 उस समय में अपने पास्त्र में भरण करने वाली 🖩 द्वारा सोधों 🕬 वर्ग उसे विकास 🕬 ना 🛲 नहीं 🖣 मुद्दमर्गे 🗎 हारा सभी ओर 🛚 यह पूज्यमान हो रहा 🖿 और उसको विशेष मानुम्द 🚃 हुनाया। 📺 समय में राजा से निवेदन किया 🚃 🚃 कि 🚃 अपने सभी अनुवरों 🖩 सहित अपने स्वरूप के अनुरूप मृतिवर 🖩 द्वारा इस सपर्या का पाप की विष् । ३१। फिर पाप अपने स्वार्थ की निवस्तित करके प्रकल्पित गृह की और अभिभुव होकर वहाँ के चना वा। सार्प में सभी जोर से अनेक प्रकार की पूजा की सामग्री हावों 📕 ग्रहण किये हुए पुरवा-सियों ने एकत्रित होकर जपने करों को जोड़कर 🚃 परमाधिक आतिच्य सत्कार किया 🖿 और पव-यद पर अयकार के सब्दों के धोव 🖩 तथा सूर्य की क्वनि से सभी दिशाओं को क्षिर करते हुए 📖 राजा का नगर निवा-सियों 🖥 विकेच 🚃 किया था। फिर राजा ने 🚃 🖥 शीन अन्य कशों का अतिक्रमण किया का जिनमें बढ़े ही संद्रम जाले कर-चुकी वर्तमान के ।

₹08 ]

।३२-३३। 📖 कञ्चुकियों के द्वारा देवींक बनों के संसूही की असग दूर 🛘 हटा दिया गया था जिस समय में राजा ने अन्दर अवेश किया था। सचिय-

हटा दिया गया था जिस समय में राजा ने अन्दर अवेश किया था । सचित्र-गण बड़े ही आदर से राजा के पदार्थन करने के सिये हाथों से सक्रुत कर रहे थे। भीतच मगर की कामिनियों विख्यान और जो सक्कालका करें

प्रदीपदधि-दर्गण-गन्ध-पूज्य-दूर्वा और अक्षत आदि विशेष रूप से कर रही थीं ।३४। फिर राजा उस क्षा के अन्दर से शीला के सहित बहुमान

पूर्वक आनम्बित होता हुआ निकसा था। वहाँ पर सम वेयस्क उन पुर की युवित्यों के द्वारा अनेक प्रकार के रहनों ■ प्रवेक किया के जास से विराज-

मान बहुत ही नीध्र एक अपनेशन करने के लिए आसत निवेशित किया गया था । ३६। सुरुपोत्तर रुख्द मुद्दार्यका सनोक्षणध्याहरीह कनकोत्तर-

तिष्टरं तम् । तस्मिन्तुहे नृप तरीवपुरैधिवर्गः त्वासीनमान् नृपति

विविधार्हणाभिः ॥३६ वाद्याविभिन्तवम् भूषणवसपुरुववस्त्राद्यलोकृतिभिरप्य-

मुदं ततान । जस्मिन्नशेषदिवसोजितकमं सर्व निर्वेत्यं हैइयपतिः स्वमतानुसारम् ॥३७

नाना विद्यालयनमैनिचित्रकेलीसिकिसिविजमकेषम्

क्रांचा दिशांतरममोन्यकर्म नेम राज्य स्वमंदि-१०

सचिवानुगतः समसात् ॥ ३ = आसन्तभृत्यकरसंस्थितवीपकीवसंत्रातसंतमसमासु सव

१९<sup>८५</sup> के १८४१ वर व्हा १४४४ । जन्म वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा १००५ **७ तत्रासमेः समुपन्यिममः पुरोधसंत्रिसस्यकायक्यतः** १८७५ वर्षा

समुपास्यमानः ॥ ३६ अन्वास्त राजसमिती विविधिविनो**रीह् रः** सुरेद्र इस

देवगणस्पतः।

भातिक्रियरं विविधंवा**सविनोयनु**त्तवेसाप्रवृत्तहंसनादिः कथाप्रसंगः ॥४०

आसांचकार गणिकाजनगर्गहासकीडाविश्रास-परिसोगियत्वित्तवृत्तिः।

इत्यं विगामधिपतिम् शमानिशासं नानाविहार-विभवानुभवेरनेकैः ॥४१

स्वित्वानुमान्यस्पतीतिप तम्बिकासं प्रस्थाप्य कासभवनं । स्वयमण्ययासीत् ।

तद्राजनैन्यमध्यमं । निजनीर्वजनैनंतंपरप्रकारमञ्जूनं गृहेषु ॥४२

पर हो रहा का और नीचे नुवर्ण 📖 विकटर चित्रमें का ऐसे उस परम-

मनोहर 🚃 पर बध्वावित हो श्वे ने । 📗 नूप ! उस गृह 🖩 उतकी

वह उवार वस काला न्याना ही बादीक वस्त्राका छावन जिस

पुरिश्यों के समुवाय ने अपने आसर्न पर लीका ही समासीन राजा का अनेक पूजन है उपनारों से अर्थन किया था । १६। इसके उपरान्त बावों के बावन आदि के बावा और भूषण - अपन - पूज्य - वस्त्र कावि असङ्गतियों है राजा का विशेष आनन्द हो दिया है। वहाँ पर सम्पूर्ण दिन में होने वासे समुचित कर्म है निकृत हो कर जस है हमपति ने वपने यत के सनुसार पूरे दिवस की स्पतीत किया था । १७। वहाँ पर हा राजा का पूरा दिन अनेक तरह के आलयन-नर्मवणन-विजिध आनन्द के सिवों और संसी भौति प्रक्षण आदि के समाचरण से अवतीत कृता था। किर अवस्ति संस्था का समय हो गया तो उसने दिनास्त में होने वासे उचित कर्मों से निकृत्त प्राप्त की भी

हो ब्या था। ३८। सबीप में बत्तं भाग मृत्यों के केरों में बनेक प्रदीप संस्थित ये जिनसे राजिका परम गहन बन्धकार ज्ञान्त हो गया था। उस व्या भें राज्य अपनी समा में प्राप्त-हो जवा था। वहां पर वह अपने व्या पर विराजनान हो व्या और सेक्ड़ों पुरोहिश—मन्त्री—सामन्तः और नायकों के द्वारा समुपासित हो रहा था। ३३०। यस राज सभा में नामाभांति के विनोवों से वह परम हक्ति होकर बैठा क्ष्मा था। जिस इस्ह देवमणें हो

और फिर बहु राजा सभी ओर से जपने मन्त्रीवय और सचियों 🖩 अनुगत

नह्याच्यं पुराण 205 समन्वित सुरेन्द्र होवे । इसके अनुनतर बहुत 🚃 तक अवेक वार्थों 📰 बादन, आमोद-प्रमोद-मृत्य, और प्रेक्सन 📕 प्रवृत्त हास्यविलास तथा कथाओं के प्रसङ्कों 🛮 वह 🚃 हो गया का १४०। बहाँ पर गणिकाअनों के 🚃 प्रवर्धक नर्म थवन-हास-क्रीका और विशास से उत्तने अपने विश्त की बृत्ति को परितोषित किया या। इस रीति 📕 कश्रियों के स्वामी उस राजा र्ने भिक्षा के अधंकार को अत्वधिक 📖 से अनेक 🚃 🗷 विहार 🖹 वैमध 🔳 अनुभनों ये व्यतीत किया 🖿 🖂 । फिर उस 📨 📑 ने जपने अनुगामी नरपतियों को 📟 कर स्वयं भी वह जपने 📟 में 🗯 गया या। उससे राजा की सेना के जो सैनिक के 🖁 सभी उन गृहों में अपने सौर्वसीर्व-सम्पत्-प्रभाव और नहिमा के ही अनुकृत 📖 करने वासे थे।४२। बारमानुरूपविभवेषु महाईबस्त्रज्ञग्रूवकादिभिरतं मुदितं वभूव । सैन्यानि तानि मुक्तेविधिधात्रकानसङ्ग्रह्यभोण्य-मधुमांसपयोष्ट्राचीः ॥४३ तृप्तान्यवारसुरिक्तलानि सुबोपमीर्गेस्तस्यां नरेंद्रपुरि देवगणा दिशीव । एवं तवा नरपतेरभुवायिनस्ते नानाविधीचितसुचानु-भवप्रतीताः ॥४४ जन्योन्यमूषुरिति गेहधनादिभिर्था कि साव्यते वयमिहैव सर्वे । राजापि कार्वरविधानमधी विधाय निवंत्वं वासमकी शयनीयमय्यम् । अध्यास्य रत्नविकरैरति शोधि यह निहामसेवत नरेंद्र चिरं प्रतीतः ॥४% वे 🖿 सैनिक नम अपने स्वक्ष के अनुरूप नेववों में वेज कीवती वस्त्र-सम् और मूक्स शार्वि 🖩 हारा अस्यविक युदित हुए मे । उस राजा के सैनिक विविध 📟 🚪 अन्त-पान-जण्डे भोदय-भोज्य-मधु-पांस-पय भीर पृत आदि 🖥 परम तृत हो नने 🗣 । उस मरेन्द्र की पूरी 👭 🛅 देवयण

नातिकेय द्वारा कामग्रेनु को भाव 700 स्वर्णे 🛮 सब कुछ प्राप्त किया करते 🖺 उसी आंति उन्होंने सैनिकों ने भी सुओं के उपयोगों के हारा सम्पूर्ण 🚾 पदाओं की प्राप्ति की यी। इस रीति से वे जो उस मृपति 🖩 अनुमामी वे वे सब अरोक 🚃 के समु-चित सुर्खों के अनुभव से समाश्वस्त हो यथे 📗 । 🕬 🗎 सब परस्पर 📕 एक दूसरे 🛮 कह रहे ये कि अपने घर बौर 📖 आदि के द्वारा 📖 साधन किया 🚃 है अर्थात् अपने घरों में वहां 🗏 विधिक 🚃 वहां 🖺 समाम भी कोई प्राप्त नहीं होते हैं। हम सब वो 📖 बहुरे पर निबास करना चाहते 🖁 । फिर 📖 राजाने भी नार्वरो का जो भी कुछ विधान भा उसे पूर्ण करके बहु भी अपने निवास के भवन 🖩 दिक्य 🚃 पर पहुँच गये थे। 📰 शम्या रत्नों के समुदाय के प्रकास 🖩 अतीय सोचित भी और परमोत्तम थी हे गरेन्द्र । निविधनत होकर विरकास पर्यन्त निव्हा के 🊃 का सेवन किया था ।श्रम कार्तिकेच हाशा कामकेषु 🕮 गाँव वसिद्ध उवाच-स्वपंतमेरय राजानं सुतमागधवंदिनः। प्रकोधमितुमञ्चमा जनुदञ्जीनिकार्यये ॥१ बीणावेणुरवोन्मिश्रकलत्त्वततानुगम् । समस्तश्रुतिसुश्राव्यप्रशस्तमपुरस्वरम् ॥२ स्निग्धकंठाः सुविस्पष्टमूर्ण्डनाग्रामसूचितम् । जगुर्गेयं मनोहारि तारमंद्रलयान्वितम् ॥३ कनुम्र तं महात्मानं राजानं सूतमागधाः । स्वपंतं विविधा वाची बुबोछयिषकः शर्नै: ॥४ पश्यायमस्तमभ्येति राजेंद्रेन्दुः पराजितः । विवद्धं मानया नृनं 📰 वर्कां युजिश्रिया ॥१ द्रष्ट**्रत्यदाननांभोजं सनुरसुक इवासुना** । तमासि भिदन्तादित्यः संप्राप्तो स्युदयं विभो ॥६ राजन्नखिलशीतां बृधं गमीलिजिखामणे । निव्रपालं महाबुद्धे प्रतिबुध्यस्य सांप्रतय् ॥७

ं २०६ ो क्षां के विश्वास मुक्रीस वैसिष्ठ जो ने फहा —जिस समय में राजा जयन कर रहे 🖩 और प्रांत:

कालीन याने का समय ही बबा था तो यूत-मागध और बन्दीगण वहाँ पर आकर उपस्थित हो गर्वे थे। निज्ञा के अवमान में उन्होंने अव्यश्न होते हुए को प्रबोध कराने के लिये समुख्य 📖 से गायन किया 📰 ।१।

जनका गांग बीणां-वेणु को ध्वनि से मिसा हुआ मधुर और ताल 🖩 विस्तार 🛸 अनुरूप 🖿 🚃 समस्ती के अवन करने में सुधाव्य था और परम प्रशस्त

एवं मधुर 📖 वाला 🖿 ।२। 🚃 कच्ठ बहुत ही स्मिन्छ या । ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुस्पष्ट मूर्काना और प्राम से संयुक्त था। तार (अस्युक्य) और भन्द अब 🖩 समन्वित बहुत ही मन को इरण करने वाला गान उन्होंने गाया

था। १। राजा को जनाने की इच्छा रखने वाले उम सुतों और मानझों ने सोते हुए उस महान बास्या वाले राजा से भीरे-भीरे कहा था ।४। है राजेग्ड! इस मामा में यह चन्ड पराजित होकर जस्त को प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपकी कड़ी हुई युक्त कस्त हो लोगा है इसका पराजय हो गया । अब आप प्रबुद्ध होकर इसका अवलोकन की जिए ११। | विभो | इस शमय में जापके मुख कमल को देखने के लिये बहुत ही उत्सुक की भौति अञ्चकारों का भेदन करता हुआ सूर्य देवं उदयं की प्राप्त हो गेये हैं।६। हे राज्य ! जाप तो समस्त चना चना के प्रमुखों में भी सर्व बिसीविन हैं। अब आप अपनी निक्षा 🗯 श्वान कर नाहत हो अवस्ये । इति तेषां वयः भूज्यस्मबुध्यतः महोपतिः ।

शीराव्यौ शेथलयनाचवापंकवमोत्रनः ।। **द** विनिद्राक्षः समुस्यायः कर्नः नैस्क्कमादरात् । थक्षारायहितः सम्मन्त्रयातिकमनेषतः ।। १ वेवतामभिवंबोहां यो विष्यक्षमांधभूषणः। कृत्वा दूर्वाजना**वक्षे**मंथस्थासस्यनानि 🛰 🕫 १० दत्त्वा दानानि वार्थिक्यो 🎟 भोत्राह्मणानपि 🞉 निष्क्रम्य च पुरासस्मादुपस्थि च भारकरम् ॥११ ता**वदध्यायगुः सर्वे मंत्रिसामंतनायका**ः । रिवतांजलयो राजन्निमुंश्य त्रुपसत्तमम् ॥१२ ततः स तैः परिवृतः समुपैत्व वेपोनिविम् ।

ननाम पादयोस्तरेथ<sup>ः</sup> किरीटेशांनीकवैशा पर्द्याः वाशीभिरकिनंबाक राजानं पुनियु गर्यः । प्रथमावनतं साम्ना समुबानास्वतामिति । १५४<sup>०</sup>

इस प्रकार के 🔤 🚃 बन्दियों 🖹 बन्दर्गे का 🚃 करके वह महीपति क्षीर सागर में शेवधान की ..... के बंकश सीवम करवाद मारा-यण के समान ही प्रति बुद्ध हो सके वे । ला किहा से रहित केवीं वाका होकर फिर 📖 नृपति ने परम सावज्ञान होते हुए अय अविक जो सम्पूर्ण दैनिक कर्म ये जनको किया का और बहुत ही 📖 पूर्वक सुरुपन्न किये 🖩 🗈 फिर उस राजा ने अपने अधीष्ठ गी देवता की अधिनम्बना करके वह स्वयं विकार गण्ड-माला और भूक्जों से समन्त्रित हुता का और समस्त माञ्जरूप दूशी-अञ्चन और शादन आदि अवसम्बनी की प्रहक्त किया या ।१०। उसने नीशी याचकगण वहाँ पर समुपस्थित हुए वे उनको वान विया या-गौ और बाह्यवों को प्रणाम किया 📰 तथा उस पूर से बाहिए निकल कर भर्ग-बाब् भूवन भारकर का उपस्थान किया था ।११। उसी समय में तब तक सुनी सन्त्री, समस्त और नायक वहाँ पर 🖿 नुने में । उन्होंने अपनी करों की सम्बक्तियों 🛗 जोड़कर हे राजद ! 💴 तृपों 🖩 थे 🗷 🗎 लिए जफि-बादन किया 🔳 ।१२। इसके 📟 उन सबके लाव सबसे संयुत वह राजा तप 📕 निधि मुनिवर के सबीप 📕 उपस्थित हुआ 📟 और अपने मस्तक की ज्ञाकर निज जिर पर पूर्व 🖥 वर्णत वाला किरोट पहिने हुए था महामुनि वें चरणों में प्रणियात किया था।१३। मुतियों में परम भेष्ठ 📖 मुनीव ने इसके जनन्तद जागीबाँदों के द्वारा राजा का अधिनन्दन किया था और जो विनम्नता से नीचे 📰 ओर जवनद हो रहा वा 📰 राजा से परम शान्ति पूर्ण बचन 🖩 कहा वा जाए वहाँ 🚃 बैठ बाइये ।१५।

तमासीनं नरपति महर्षिः प्रीतमानसः ।
उथाच रजनी ब्युष्टा सुधेन कि नृपः ॥१५
अस्माकनेव राखेन्द्रवने वत्येन जीवताम् ।
शक्यं मृगसधर्माणां येम केनापि वर्ततनुम् ॥१६
बरण्ये नागराणां सु स्थितिरस्थनदुःसहां ।
अनक्यस्तं हि राजेन्द्र ननु सबं हि वुष्करम् ॥१७

ं वहा। यह पुरश्य ₹१० I बनवासपरिश्लेशं शाबान्यस्थानुगोऽसकृत् । बाप्तस्तु मनतो नृनं 📖 नौरनसमुन्नतिः ॥१= इत्युक्तस्तेन युनिमा स राजा प्रीतिपूर्वकम् । प्रहसन्तिव ते भूको वचनं प्रस्थभावते ॥१६ बहान्किमनया ह्युक्तया दृष्टस्ते यादशो भहान् । **अस्मामिमें हिमा वेन विस्मितं सकते जगत् ॥२०** भवत्त्रभावसंजातविभवाहतचेतसः । इतो न गंतुमिञ्छंति सैनिका मे महाभूमि ॥२१ 🚥 राजा नहीं पर अश्वीन हो नदे 🖥 🖿 बड़े ही प्रीतियुक्त सन वाले महर्षि ने 📖 नरपति 🖩 वहा वा—हे नृष ! कहिए 🚃 आपकी राजि तो सुच पूर्वक व्यतीत हुई 📗 ? ।१४। 📗 राजेगा ! इस वस में पशु के ही समान धर्मे वाले हपारा तं। वन पं समुत्यन्त बस्तुमाँ 🗎 📑 जीवन यापन होता 🛮 और जिस-किसी भी प्रकार 🗎 वृत्ति की जा सकती है।१६। ऐसे महारक्य में को नगरों में निवास करने शाने - उनकी स्थिति तो बहुत ही दुःसह तुभा करती है। हे राजवू ! कारण वहीं 🗏 कि नाथरिक पूरवीं को ऐसे अरच्य-जीवन 🖿 सभी कभी अभ्यास नहीं होता है और 📺 🖿 महान कठिन ही होता 🛮 ११७। थापने इस 🚃 के परिक्सेस को अपने 🚃 अनुपामियों के 🚃 में अनेक बरर प्राप्त किया है। निश्यय 📳 आपके लिए यह गौरव ही समुन्नति है। १८० इस रीति 📕 🔤 यह उस राजा 🖩 मुनिवय ने कहा था तो उस राजा ने प्रीति के 🚃 कुछ मुस्कराते 🚃 पुनः उस मुनि-🖿 🔳 जार विदा का ।११। शाबा ने मुनिवर 🗎 कहा का 📑 ! आपको इस उक्ति 🗷 💳 है अर्थाद् आपने जो यह 🚃 किया है उसका क्या विभिन्न 🛮 वक्स 🗎 नहीं बाता है। हम कोगीं ने सी आपकी 📟 महात् महिमा स्वयं अपने नेजों 🖩 देशी है वह तो परम अध्युत है जौव वससे तो सम्पूर्ण 📰 को ही बका विस्मय होता 🗐 ।२०। हे महामुने !

मापके तप के प्रभाव से की यहाँ पर महान वैकव समुत्पन्न हुआ है उससे प्रमावित चित्त वाले ये मेरे सभी सैनिक 📖 यहाँ 🖩 अन्यत्र गमन करने की 🚃 नहीं करते 📗 ।२१।

त्याहशानां जर्गतीह प्रभावस्तपसां विभो ।

ध्रियंते सर्वेदा नूनम्बित्यं बह्यवर्षसम् ॥२२

नैव जित्रं तथ विकी सक्तोति तपसा भवान् । धुनं कत् हि लोकामामवस्यात्रित्यं क्रमात् ॥२३ सुरक्षा ते तपः सिद्धिमंहती लोकपूजिता । गमिष्यानि पुरी बह्यान्तनुजानासु मा धवान् ॥२४ वसिष्ठ उवाच-

इत्युक्तस्तेन ■ मुनिः कार्तनीयँण सावरम् । संभावित्वा नितरां तचेति प्रत्यमावत ॥२१ मुनिना समनुजातो विनिष्कम्य तदाश्रमात् । सैन्यैः परिवृतः सर्वेः संप्रतस्ये पुरीं प्रति ॥२६ ■ गण्छंश्यितयामास भगसा पथि पार्षियः । अहोऽस्य तपसः सिद्धिलोंकविस्मयदायिनी ॥२७ यया जब्धेदणी क्षेतुः सर्वकामदुहां वरा । कि मे सक्तराज्येन योगद्धर्पा वाप्यमत्त्यमा ॥२= है विभो ! इस जगती सस में बाध वैसे महा दुक्तों ■ तपों के प्रभावी

के द्वारा लोकों की विशेष से तीनों जनस्वानों की अनुकर सकते हैं। १३। हमने आपको लोकों विश्वित सहान् तथ की सिद्धि वली भीति देवती हैं। विश्वित महान् तथ की सिद्धि वली भीति देवती हैं। विश्वित महान् तथ की सिद्धि वली भीति देवती हैं। विश्वित अपना आवेज प्रचान की बिए। १४। विश्वित की कहा—जन कार्त-वीर्य राजा के द्वारा विश्वित हो तथा कि यहि साथ की प्राप्त के द्वारा विश्वित के स्वाप्त की स्वाप्त की प्राप्त के द्वारा विश्वित के स्वाप्त की सिद्धि हो तो स्वेण्ड्या विश्वित होति ए। १४। उस महामुनि विश्वार कार्य कार्य कर विश्वा की सिद्धि होते हुए जपनी पुरी विश्वार कि सिद्धि से सिद्धि से ऐसी लोकों को विस्था देने वाली है। २७। जिस तथश्वत कि सिद्धि से ऐसी लोकों को विस्था देने वाली है। २७। जिस तथश्वत की सिद्धि से ऐसी

ते ही निश्चित रूप 🖩 सर्वदा बाह्यकों के वर्ष ह को नित्य ही आएल किया करते 🖥 ।२२। 🖟 विमो ! इसमें कुछ मी विचित्रता नहीं है । आप अपने सप

🖅 ई 🔁 ब्रह्मांक कुसैन र१९

च्चाओं की पूर्ति करने मानी बेबुवॉ से भी प्रश्यम **±्वे**नु प्राप्त की । मेरे सम्पूर्ण महात् वैभव से भी क्या हो सकता है और योग की ऋदि से भी कुछ नहीं हो सकता है। अवदि इस मेरे 🔣

विसाध राज्य का वैभवन्तभा कोम-हारा अहिता का वैभवन्त्री इसके सामने बुच्छ है ।२८।

12

गोरत्नभूता यदियं धेनुभू निवरे स्थिता । अनयोत्पाविता नूनं संपरस्वनं सदामपि 🚜 २६ ऋद्धमेंद्रमपि व्यक्तं पदं भे लोक्यपूजित्म् । . 📖 ग्रेनोरहं मन्ये कर्सा नाहंति बोटगीम् ॥ ३० इत्येवं जितयानं तें पर्ण्यायम्येत्य पार्थिवम् । चन्त्रगुप्तोऽवर्गीनमंत्री इताजलिपुटस्तवा ।।३१ किमर्ग राजनाद् ल पुरी निगमिष्यसि । 47 रक्षितेन 🖿 राज्येन पूर्यों वा कि फलं तब माई २ गोरत्नभूता नृपनेयाँच हे नुनं चालये। वर्राते नार्जमपि ते राज्यं जून्य तब प्रभो ॥३३ अन्यच्य रष्टमाश्यमं मया राजञ्जूजुष्य तत् । भवनानि मनोज्ञानि मनोजान्य तथा स्त्रियः ॥३४ प्रसावा विविधाकारा धनं शाहरसंख्यम् । विकी तस्था क्रजेनीय विकीनं पत्रमतो 📖 ।।३३%

कारण यही है कि समस्त क्षेत्रुओं में रतन के उड़क वह वैकुदस मुनियर के समीप में लेक्बित है। इसके ही बारा स्वर्ग में नियास करने वालों की मी जरपादित की बंधी है यह निविचत है। २६। 📺 मानाः जाता है कि महेना का पर अवस्ति स्वान परम ऋदियों से परिपूर्ण है तथा यह तीनों कोकों 🗷 पूजित होता है व्यवोक्ति सर्वतोमाय 📕 यह परम समुद्धः होता है किन्तु में तो ऐसा मानता 🛮 कि यह इन्द्र का वैश्वव भी इस बेनु को सक्ति से समुत्यादित वैजव-के सामने सोलहवा जाव भी नहीं 📗 (३०) राजा -इसी प्रकार से अपने मन में चिन्तन कर रहा या उस राजा के पीछे से आकर मन्त्री चन्त्रगुप्त ने उस 🚃 में हत्त्व कोड़कर उस राजा 🛮 कहा था ।३१। राज चार्ट्रसन्! व्या किस-लिए अपनी पुरी की और ममन कर, रहे हैं ते?

कार्तिकेय द्वारा कामबेनु की गाँव 📲 ि २१३ कामका और पुरी तो परम सुरक्षित है जतः वहाँ पर पुरी में नमन करने से 📖 फल होता ? अवति इसी समय वहाँ नमन व्यर्थ ही है ।३२। हे प्रभी । यह रत्नभूता ती 📰 📰 भाप करीने राजा के वर 🛮 न होने 📰 🖿 जापका सम्पूर्ण राज्य इसके वेथव के शामने वाथा भी महीं 📗 और 🕅 ही बहुमा उचित है कि 🚃 पुरा सक्य एक प्रकार 🖥 शुख्य हीं है ।३३। 🖥 राजन् ! 🔤 एक और भी महात् जारूपर्य देखा था, उसका भी आप बाबण कीजिए। उस सेनु ने अपनी अस्पृत कक्ति 🖩 बढ़े-बड़े भनीज अवन समुत्पादित किये 🛮 वे 🖿 कीर परव सुन्दरी मित्रवा को भी 📰 अनैक भारित के आकार-प्रकार वासे जो महत अपनि विकाल सबन 📕 एवं जी कभी भी भीज होने बाजा नहीं बेखा नवा चा बह 📰 सभी पुरू एक 📑 🚃 🖥 जभी केनु 🖪 मेरे वेव्यते-देवते विमीम हो नवे 📕 १३४-३३। तसपोक्नमेबासीविदानी राजसत्तम । एगांत्रभावा सा यस्य तस्य कि दुर्जमं भवेत् ।।३६ तस्माहरनाहुँसन्त्रेन स्वीकर्तंब्या हि शौररवया । यदि तेऽनुमतं इत्यमाच्येयमनुजीविभिः ॥३७ राजोबाच-एवमेबाहमध्येनां न जानामीस्यसाप्रतम् । षहास्यं नापहर्शस्यमिति मे शकुते भनः ॥३८ एवं भूवंशं राजानमिषमाह पुरोहितः । गर्गो मतिमता बेहा गहंबन्तिव भूपते ॥३१ बहारवं नापहर्शक्यमापद्यपि कवंचन । बहास्वसहमं लोके दुर्जरं नेह विद्यते ॥४० विषं हंस्युपयोक्तारं सक्यभूतं 🛮 हैद्द्य । कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणियावकः ॥४१ अनिवार्यमिदं लोके ब्रह्मस्वं दुर्वरं विषम् । पुत्रपौत्रान्तफलदं विधाककटु पार्थिव ॥४२ है अके राजन् ! इस समय में वही तथोवन 📰 जिलमें 📰 रीति के 빼 बांसी वह धेनु दिखमान है। उस व्यक्ति को इस अंगत् 🖩 🚃 पहार्थ वुलंभ । वर्षात् उस को कुछ भी दुनंग नहीं होता है ।३६। इस कारण 🗎 min तो सभी रश्नों के रखने के शोस्त अल-विक्रम नाते हैं। आपको यह गी

स्वीकार करनी चाहिए अवदि उठ बेनु को बाप बहुब कर सीकिए। वदि यह कार्य आपको पसन्द हो तो इसको जपने बनुजीवियों के द्वारा कहता हैता चाहिए।३७। इस प्रकार 🖩 🖩 भी इसकी नहीं जानता है। किन्तु यह सर्व क्यान कवन अयुक्त है। चाई कितनी ही आपत्ति क्यों न उपस्थित ही जाने, ऐसे :: अपना में भी ब्राह्मणों के धन का कभी भी आहरण नहीं करना चाहिए। मेरा मन परम अख्यित रहा करता है।३८। इस रीति से जिस समय में राजा कह रहा 📖 चस समय में राजा 🖺 पुरीहित ने राजा ■ यह कहा था-हे भूपते! मितवानों में परम बेख वर्ष मुनि ने ऐसे कर्म की निन्दां करते हुए यही कहा था। ३२। जापत्ति 🚃 📕 भी कभी बाह्ययों के सन का कितों भी तरह ने अपहरण नहीं करना चाहिए। इस सोक **व बहा**-स्य 🗏 समान सम्य कुछ यी बुजर जयति, बुरा कर्मनहीं होता है।४०। है है हुय ! जिब भी मार्च होता है किन्तु बहु अपने उपनोक्का को ही थी कि संसका सबस्य भूत 🛮 भारता है किन्तु बाह्यभाँ का धन क्यी 📖 मूल 🗎 सहित सम्पूर्ण कुल को भरमीमृत कर विद्या करता 📕 ।४१। है पार्थिव 🚦 जीन में यह बड़ा भारी जाज्यमं 🖩 संयुत्र 🖟 कि ब्रह्मस्य जितवार्थे रूप से महान् दुर्जर विच है। यह तो कैवल बहुच करने वाले को ही नहीं प्रत्पुत क्रमके सभी पूज-पोत्र भादि का विजास क्षर बेने नाका 👭 और विपाक में महान कद होता 🖺 ।४२।

पेरवर्षमूढं हि मनः प्रभूषामसदारमनाम् ।
किन्नामासन्त कुरते नेवासिक्षशोभितम् ॥४६
वैदान्यस्त्वामृते कोऽन्यो विना दानस्नृपोक्तमः ।
आदानं चितयानो हि बाह्यणेध्विमवाक्छति ॥४४
देशस्य महाबाहो कर्म सञ्जननिदितम् ।
मा कृषास्तदि लोकेषु यशोहानिकरं ह्या ॥४५
वन्ने महति जातस्त्रं वदान्यानां महीवृजाम् ।
यशासि कर्मणानेत सांप्रतं मा व्यतीनशः ॥४६
महोऽनुजीविनः किचिद्मर्तारं व्यसनार्णवे ।
तस्मसादसमुन्तदा मञ्जयंस्यनयोन्मुखाः ॥४७
जिया विकुर्वस्युक्षक्रस्यविस्ये विकेतसः ।

न्हातिकेन हार्रा कानकेनु की शनि 📑

[ 34x

तन्मतानुप्रवृत्तिक्व शवा सखो विवीदति।।४८ अज्ञातमुनयो मंत्री शकानमनयांबुधौ । भारमना सह धुबुँ द्विसोंहनोन्चि मञ्ज्वेत् ।।४६

वसर् भारमाओं वासे अभुवाँ का यन ऐक्वर्व की वृद्धि करने में महान् मूद्र हुआ 🚃 है। वे बहुआ ने वों से बूरे कर्मी को देखते हुए भी विसेष चंप 🖩 प्रतोधित उनका मन क्या-क्या अमन् कर्म नहीं किया करता है मर्पात् ऐसे बहुत 🖩 बुरे कर्ब 📕 जिनको उनका मन करने में बोड़ा भी सिक्क नहीं होकर किया करता 🛮 ।४३: 🗎 उत्तन तृप ! जापको छोड़कर अस्य ऐसा कीन है भी यह नहीं जानता 🛮 कि बाह्यकों को तो अपनी बीर से बान हैं। विया जाता है। बान के देने के अति रिक्त उनते कुछ प्रमुख करना प्राह्मणी के विषय में चाहता हो । तहपर्य यही है कि आप बाह्मजों को वात देते 📗 महत्य को भनी भाँति जानते हैं और क्लबे किसी बस्तू का प्रहुण नहीं किया जाता है यह भी अच्छी तरह ने लज्जते हैं-इस विचय 🗏 धापके सनान अन्य कोई मी बाला नहीं है।४४। हे महान् बाहुओं बाले ी बाल तो इस तरह 🖩 पूर्व जाना नहां पुरुष हैं । फिर ऐने नक्जनों 🗎 द्वारा विशेष निनित ऐसे कर्म को कनी अन करिए क्योंकि ऐसा बूरर कर्म लोक में जापके सुधक की हात्रि के ही करते जल्ला होता ।४६। है राज्य 🗐 📖 वहान् बानी राजाओं के बंग में समुत्यन्त हुए हैं। सत्तप्य 📰 🚾 विकास यस 🖥 । 🚞 इस कामन् कर्म के क्वारा अपने 📖 📟 विनास 📖 करिये ।४६। नहीं ! अर्थाद् बने ही आश्यर्व की बात तो नह है कि 🖩 अनुनीवी मोग जोकि बपने ही स्वामी के परम 🚃 के समुख्य हो गये हैं वे ऐसी जनीति की और प्रस्तुक हो रहे 🛮 कि वे जसी अपने स्वामों व्यसनों के सावर में हुवा रहै 📕 14/91 भी सम्थम्नका होने के कारण से ऐसा मनुष्य ज्ञान सूच्य ही 🖿 🖟 कि अधिन्तनीय पुरुष 📕 कृत्य को भी करने के लिये 🚃 ही जाता है। ऐसे वनुष्यों 🗎 यत के अनुवार प्रवृति रक्षणे वाका राजा तुरस्त ही दु:कों को मोगा करता है। इस को सक्ती सुम्दर नीति को नहीं हाला है वह दूट पूर्वि काला चन्नी लोहे की तीका की ही मांति अपने राजा की भी मंगीति को मानर 🖩 निमम्न करा दिवा करता 🖺 ।४६।

तस्मार्श्व राजजाद्वीस मृदस्य नवस्थीति । मतमस्य सुदुनु द्वोतनुवर्तितुवहंसि ॥१०

बहुताण्ड पुराध २१६ ] एवं हि बदतस्तुस्य स्वामिश्रेवस्करं वयः। शाक्षिप्य मन्त्री राजानमिवं भूगो **हाभावत** सद्द ब्राह्मणोऽयं स्वजातीयहितमेव समीकते । महाति राजकार्याणि हिजैत्तुं न शक्यते ॥५२ राजैव राजकार्याणि वेद्यानि स्वमनीवया । : विना वै भोजनादाने कार्य वित्रो न विद्रति ॥१३ ब्राह्मणी नावमंतस्यो वंदनीयश्च नित्यशः। वितरंग्रहणीयाम् नाधिकं साधितं क्ववित् ॥५४ सस्मारस्वीकृत्य तो बेनुं प्रयाहि स्वपुरं नृप । नीचेद्राज्यं परित्यज्य गण्छत्व जपसे वनम् ॥५५ .क्षमाक्त्वं बाह्यणामां दण्डः क्षत्रस्य पार्थिव । प्रसद्धा प्ररचे बापि माधर्मस्ते भविष्यति ॥५६ 🚃 कारण से हे राजकार्युत ! 🚃 📻 मूद 🗎 न्याय नार्य में मत जिल् कोर इत 🔣 बुढि वासे मंग्नी के मत के अनुसार असर् करने 🖩 शिये ..... कभी भी योग्य नहीं होते हैं ।५०। इस रीति से अपने स्वामी ने कस्याच करने बचनों को 📖 पुरोहित कह रहा 📰 तो उसकी बात को 📰 कर वह मन्त्री फिर राजा से यह बोला 🛍 ।५१। 🛮 राजवू । यह पुरी-हित तो जाति का ब्राह्मण है और वह सर्ववा अपनी ही आति 🕮 हित बाह्य 🚃 है । राजा के कार्य 📰 बहुत 📷 हुआ करते 🛮 जो कि विधीं के द्वारा कमी भी अपने नहीं का सकते हैं । ५२। राजाओं 🖩 कार्य तो राजा के ही द्वारा जानने के योग्य हुआ करते हैं। विश्व केवल मोजन और प्रहण के नतिरिक्त अपनी बुद्धि से अन्य नृपोणित कार्य को नहीं जानता है ।१३। मैं साहाणों की किसी भी रीति से निन्दा नहीं करता **।** प्रत्युत मेरा वहीं मत है कि कभी भी बाह्य 📰 📟 नहीं करना चाहिए और की नित्य ही बन्दना करनी चाहिए। 🚃 प्रति संप्राहण भी करना जिसत है किन्तु इसके द्वारा कहीं पर भी किसी कार्य को साधित नहीं करे IXXI है मृप ! - से आप उस मुनि की होमधेतु को स्वीकार करके अर्थात् अपने अधिकार में लेकर ही फिर अपने नगर 🛮 🚃 करिए। यदि 빼 कार्य नहीं करना चाहते 📕 और ऐसे अब्युत पवार्य का भी त्याग 🚃

कार्तिकेय इस्ट्रा कामधेनु को गाँव 📲 250 रहे 📕 तो फिर सभी 📖 पाट को त्यास 📖 तप करने की 📖 में ही चले जाइए और पूर्ण त्यामी बन जाइए ।५५। इस प्रकार से क्षमावान् होना 🖷 बाह्मणों का ही धर्म होता है। हे राजन् ! क्षत्रिय का धर्म 🔳 दक्ट देन। है । यदि अस पूर्वक भी 🖿 धेनुरस्न कर वपहरण करते 🖥 तो इसके करने 🕨 भी आपका कोई अधमें नहीं होता ।५६। प्रसद्धा हरणे दोषं यदि संपश्यसे नृप । दरना मूल्यं गवास्याचमृषेर्वेनुः प्रमृद्धाताम् ।।१७ स्थीकर्तव्या हि सा धेनुस्स्वया त्वं रत्नभाग्यतः। क्षपोधनानां हि.कुको रत्नसंग्रहणादरः ॥५= तपोधनवसः मातः प्रीतिमान्स नूप स्वयि । तस्मात्ते सर्वेथा धेनुं याचितः संप्रदास्यति ॥५६ अथ वा गोहिरण्याचं यवन्यवश्विकाञ्चितम् । संगृह्य वित्तं विपुलं क्षेत्रुं तां प्रतिदास्यति ॥६० अनुपेक्ष्यं महत्रत्नं राज्ञा वै भूतिमिञ्छता । इति मे वर्तते बुद्धिः कर्यं 🖿 मन्यते भवावः ॥६.१ राजोबाच-गत्वा स्वमेव तं वित्रं प्रसास च विशेषतः 🖟 वस्या चाभीप्सितं तस्मै तां गामानय मंत्रिक ॥६२ वसिष्ठ उवान-एवमुक्तस्ततो 🚃 🔳 मंत्री विधिचोदितः। निवृत्य प्रययी शीघः जनदम्नेरवाश्रमम् ॥६३

हे नृप । आप यदि बलाद् 📖 धेनुरत्न के अपहरण करने में कोई दोष और अधर्म ही देशते 📗 तो 🚃 इसके बदने में 🚃 गी 🚃 अस्व आदि मूल्य के रूप में मुनि को देकर ऋषि की उस वेनु का ग्रहण कर मीजिए १५७१ मेरे इस सम्पूर्ण निवेदन करने का निष्कृषं यही है कि छापके द्वारा उस बेनु को स्वीकार कर ही लेना चाहिए अर्थात् किसी भी रीति से उसको अपने अधिकार 🖩 🖷 ही नेना उच्चित है। इसका कारण यही 📲 कि वो ऐसे रत्नों का सेवन करने वाले हैं। वो 📰 को ही अपना धैन

🎟 करते हैं ऐसे तपस्विकों को ऐसे रत्नों 🖩 संब्रहण करने का समार्थर

२१६.

बद्गाण्ड पुराण

कहीं भी नहीं होता है। १६६। वह तपोश्चन यस वाला ऋषि तो परम सान्त स्थभाव वाला 🛮 और 🗎 हुए 🚶 वह आप में श्रीक्ष रखने बाला भी है । इस कारण से जब भी आपके द्वारा वाचना उसके की बावगी तो बह सब प्रकार से उसे क्षेत्र की दे देगा :--१। अवका यह भी होसकता 🖥 कि वह कुछ अधिक इच्छा 🚃 होने तो अन्य नौ और सुबर्ण आदि जो-को भी उसका अभी-प्सित हो वह वहन-मा धन एकत्रित करके उसको दे दिवा आवे तो 📺 इस लबके भवले में उस क्षेत्र का प्रतिकान बाला ही कर देशा (६०) मेकी बुद्धि तो वही है कि भूति की अभिलाक्षा रक्षाने वाले राजा के द्वार। ऐसे महाम् रत्न की कथी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बाप इस विचारणीय विचय 🖩 कैसा अपना यत रखते हैं ? ।६१। राजा ने घन्धी 🖩 यत का 📟 करके कहा था - हे मन्त्रित् ! जाप ही वहाँ नमन सीजिए और विजेश रूप से इस विप्रको 🚃 की विए तथा को भी कुछ उसका विभवान्छित हो उस सबको उसे ह्याल करके अस केनु को यहाँ पर ते आहए १६२। वसिह्नजी ने कहा-इस रीति से जब राजा के द्वारा कहा 📖 था तो वह मन्थी भाग्य के विभान से प्रेरित होकर कीका ही वापिस होकर कवदका मुनि के आश्रम में चला गया था।६३।

गते तु मूपती निस्मन्त्रहतस्वसंयुतः ।
समिवानथनायां य रामोऽपि प्रययी कनम् ॥६४
ततः स गंत्री सबकः समासाच तदाश्रमम् ।
प्रणम्य मुनिवाद् लिमद बचनमवनीन् ॥६६
वरद्युप्त उवाचत्रह्मन्त्रुपतिमाऽक्षपतं राजा तु भृषि रत्नमाक् ।
रत्नभूता च धेतुः सा भुवि दोग्धीव्यनुत्तमा ॥६६
तस्माद्रस्त सुवर्णं वा मूल्यमुक्त् वा यचोचितम् ।
आवाम गोरत्नभूनां धेनु मे वातुमहंति ॥६७
जमदिनउवाचहोमधेनुरियं वद्यां न वातन्या हि कस्यचित् ।
राजा वंदास्यः स कर्णं बहास्यमभिवाञ्चति ॥६८

मंत्र्युवा**प**-

रस्नभाक्त्वेन नृपिखाँ नुं ते प्रतिकाक्षति । गवायुतेन तस्मात्त्वं तस्मै तां दातुमहंसि ॥६६

उस राजा के बाधम से अपने पुर को बोर चसे वाने पर राम भी जाकृत त्रण के ही साथ में श्रमियाओं के साने के निए बन में बला 📖 पा ।६४। इसके अनम्तर यह चन्द्रयुप्त नत्नवारी मन्त्री अपनी क्षेत्रा के सहित जमविन भूति के आध्य में पहुँच कर उसने मुनियों में लाई ज के समान जगवन्ति के बरशों 🖩 प्रवास करके वह 🚃 कहे वे ।६५। चन्द्रवृप्त ने कहा—हे बहान् ! मृपति ने वह आजा प्रवान की 🛮 कि इस भूमण्डल में राजा ही रस्तों का सेवन करने वाला होता है। इस भूमि 🖥 📟 वोहन जीस क्षेत्रुओं में अतीय उत्तम वह क्षेत्र रत्नचूता 🛮 बो कि इस समय में आप 🖷 पास 📗 ।६६। इस कारण से आप रत्न अवना सुनर्ण जो भी समुचित हो उस बेनु 🖿 मूल्य बताकर बहुच कीजिए और गीओं में जो रत्नभूता बेनु है र्वसंकी जांप मुझको प्रधान करने के बोच्य होते हैं।६७। जनवरिन सुनि ने नहा-यह तो मेरी होत बेनु है अर्थाद समस्त होन की सामग्री वेने बासी है जतस्य मेरे द्वारा यह किसी 🖩 जिये भी देने के धोरम नहीं है। यह जापका स्वामी राजा तो बहुत ही बढ़ा धानजील 🛮 फिर बहु किस प्रकार से 🖿 वहास्य भवति बाह्यय के 🔤 की सेने की इच्छा कर रहा 🛙 ? ।६व। मश्त्री ने कहा--क्योंकि नृपति रत्नों 📖 सेवन करने 🚃 होता है इसी भावना के कारण से वह आपकी रत्नजूता क्षेत्र की आकाका करता है। यों ही बिना क्ष्मी मूल्य के नहीं सेना चाहता है। आप दश सहस्र गीओं की प्रकृत करके 📉 🔤 🖥 🔳 तेतु को उस 📑 🖷 शिए देने 🖥 वीच्य 1381

जयदग्निख्वाच-

क्रयविक्रययोगीहं कर्ता बातु कर्षका । हविधीमी व वै सस्मान्नोत्सहे दातुमंत्रसा ॥७० मंत्र्युवाच-राज्याधेंनाच का बहान्सकलेनापि भूभृतः । बेहि धेनुमिमामेकां सत्ते श्रेयो भविष्यति ॥७१ जमदिग्नव्याच- जीनन्त्राहं तु दास्यामि वासवस्यापि दुर्गते । गुरुणा याचितं कि ते क्या नृपते पुनः १४७२ मंत्र्युवाच-

स्थमेव स्वेष्ण्या राजे देहि धेनुं सुहुसया ।

अस्ति नीतायां तस्यां स्वं कि करिष्यसि ॥७३ जमसम्बद्धानस्याच-

इत्येषमुक्तः संकृतः सः मंत्री पापचेतनः । प्रमान नेत्रमारेशे मनेत्रवस्य प्रमानिकारिय ॥॥

प्रसद्धा नेतुमारेभे मुनेस्तस्य पयस्विनीम् ॥७५ जनवरित मुति ने कहा-भाई, मैं कभी भी किसी 🔤 प्रकार ये जन भीष विक्रम के करने वाला नहीं है। यह बेनु तो मेरी हविस्नानी अवस्ति होस के लिये हवि 🖩 प्रदान करने वाली 🖟 ! इस्निए तुरन्त 🛗 मैं उसको वेते का उत्साह नहीं 🚃 🛮 ।७०। मम्भी ने फिर कहा---हे बहुाव् ! आप वस राजा के आधे राज्य को प्रहण करके अथवा सम्पूर्ण राज्य को शेकर थी. इस एक बेनु की 📕 दीजिए । इससे आपका बहुत 🛤 कस्यान होगा ।७१। वमवन्ति ने कहा—हे 📺 गति वासे ! 📕 अधित रहते हुए 📖 राजा की तो बात 💹 📖 है वेबेन्ध को भी महं क्षेत्र नहीं हूँ ना। फिर सापके राजा के बड़े क्यम से 🚃 📹 तो सर्ववा आवे ही है। अर्थात् इससे 🚃 भी नाम नहीं है ।७२। मन्त्री 🖩 कहा—आप ही सीहाई की 📖 से राजा 📕 सिए उस केनु को दे बीजिए—बही अच्छा है। बौर ऐसा बाद नहीं करते हैं तो उसको बलपूर्वक ले लेने पर आप क्या करेंगे ? 1931 अमदरिन मुनि ने कहा—राजा तो साहाणों के लिए 🚃 करने काला हुआ 🚃 है। नहीं यदि ब्रह्मस्य का आहरण करता है तो मैं तो वित्र है मैं स्वेण्छा से बितरण करने के बिना उसका া करू मा 10४। वसिम्न जी ने कहा--जब इस रीति 📗 🚥 चन्त्रकुष्ट मन्त्री से ऋषि 🗎 द्वारा कहा गया तो वह पाप

पूर्ण ज्ञान वाका मन्त्री बहुत कोधित ही नवा 📺 । फिर उसने सुनि भी उस

पयस्विती क्षेत्रु 📺 वसपूर्वक अपहरण 🚃 बारम्ब कर दिया 📰 १७४।

#### ।। जनवन्नि-वस् ।।

दसिष्ठ उदाच-जमदग्निस्ततो भूयस्तभुवाच इवान्यितः। बह्मस्यं नापहर्त्तव्यं पुरुषेण विजानता ॥१ प्रसद्धा गां में हरतो पापमाप्स्यसि दुर्गते । आयुर्जाने परिक्षीणं न चेदेतत्करिष्यति ॥२ बमादिञ्छसि यन्नेतु तन्न शक्यं कथंचन । स्वयं वा यदि सायुक्येद्विनशिष्यति पाणिवः ॥३ दानं विमापहरणं श्राञ्चाणाशां तपस्विनाम् । मतायुषोऽज् नादन्यः कोऽन्यिक्छति जिजीविष्ः ॥४ इत्युक्तस्तेम संबद्धः स मंत्री कालकोदितः। बद्धातां गां रदेः पानेविचकर्ण बसान्वितः ॥४. जमवन्तिरथ कोन्नाद्भाविकम्प्रिकोदितः। ररोधं तं यथाशक्ति विकर्णतं प्यस्विनीम् ॥६ जीवन्त प्रतिकोध्यामि गामेनामिस्यम्बितः । जप्राह सुद्धं कंठे बाहुम्यां तां महामुनिः ॥७

अप्राह सुद्ध कठ बाहुम्या ता महायुक्तः ।।७

श्री बसिश्वा ने कहा—पुनः अमदिन मृति ने क्रोब से समस्यित
होते हुए उससे कहा था—एक जानी पुरुष के द्वारा बहास्य का कशी भी
अपहरण नहीं व्या चाहिए।१। हे दुष्टमित बाने ! बसाद मृश्व से मेरी
गौ व्या हरण करके तू महान् पाप को प्राप्त हो व्या । यदि तू ऐसा ही
करेगा तो मैं आनता है कि आबु को परिसीय कर रहा है।२। बन पूर्वक जो
इसको लेने की इच्छा कर रहा है वह किसी भी रीति से नहीं किया व्या सकेगा। यदि यही करेगा तो तू स्वयं ही सायुज्य को प्राप्त हो जायगा विरा राजा विनष्ट हो जायगा ।३। विना बान के तपस्थी बाहाणों की वस्सु काथा से छीन लेना शताबू केक्त वीर्याचुन के सिवाय अन्य कौन जीवित रहने की इच्छा व्या चाहता है अवित् ऐसा कोई भी नहीं वाहा करता है। यह तेरा राजा ही है औं ऐसा करना वाहता है ।४। इस तरह से जब २२१ | ( शहाक पुराक

मुनि के द्वारा उस मन्त्री से कहा बाब का तो वह मन्त्री बाब की प्रेरित होकर बाब दुक्कर्म बा प्रकृत हो गया बा और कस (सेना) से समस्वित उस मन्त्री ने परम मुहद पानों बा उस होम धेनु को वांध करके अपने बाब ले जाने के लिये खींचा बा 151 इसके कननार क्षोस से मबिच्य में होने वाले कर्म से प्रेरित होते हुए जमदिन बा को के खींचते हुए बा भन्त्री को जपनी अक्ति को भरपूर सनाकर जैसी वाक्ति उनमें की उसी के अनुसार रोका था 151 उन्होंने कहा बा कि मैं अपने कीते की बाब धेनु को नहीं छोबूना। यह कहते बा उनको बड़ा कोस अस्पन्त हो नदा और बा महामूनि ने बड़ी इत्ता के साथ अपनी दानों बाहुओं को उस धेनु क कच्छ में हाशकर ससको बायपूर्वक पकड़ लिया था 161

ततः कोञ्चपरीतास्मा चन्द्रमुप्तौऽतिनिवृ प:। उत्सारंगध्वमित्येनमादिदेश स्वसैनिकाम् ॥= अप्रधृष्यतमं लोके तमृषि राजकिकराः । अर्जातया प्रहस्येनं परिवर्षः समंततः ॥६ वंडै कवामिर्वेगुडैविनिध्नंत्रस मुश्चिमः। ते समुरसारयन् छेनोः सुदूरतरमंतिकाम् ॥१० स तथा हम्यमानोऽपि व्यथितः अभयान्वितः । न जुकोक्षाकोक्षनस्यं सतो हि परमं धनम् ॥११ स च शक्तः स्वतपसा संहत्त्रं गपि रक्षितुम् । जगत्सर्वं क्षयं 📠 चिन्तयन्त प्रभुक्ष्वे ॥१२ स पूर्वं कोधनोऽत्यर्थं, मातुर्वे प्रसादितः । रामेणाभूसतो नित्यं शांत एव महातपाः ॥१३ स हत्यमानः सुभृष्ठं चूर्णितोगास्चिर्वधनः । निपपात महातेषा धरम्यां गतचेतनः ॥१४

इसके अनन्तर क्रोध से परीत आमा दाले ब्ला अस्थरत नीच चलाधुस में अपने सैनिकों को ब्ला दे दी जो कि इस मुनि को बल पूर्वक हटा दो ।य। वह मुनि इस लोक में ऐसे वे कि कोई भी उनको प्रसचित नहीं कर वा तबस्य राजा में किकरों ने ब्ला स्थाय को अपने स्वामी की आक्षा जनवित्यक ) [ २२३ ■ वसपूर्वक कारों जोर से ससको वेर किया == । सैनिकों ने सेतु के समीप ■ बहुस वृर तक उस प्रत्यि को हटाते == उस पर बंकों से—कनाओं से—

■ बहुत वृर तक उस अध्य को हटाते चा उस पर बच्चों से—कताओं से— शाहियों से—और चूँगों से पीट रहे ने १६-१०। नह ऋषि इस तरह ■ पीटे और मारे जाने पर भी बहुत अध्यत होकर कोछ से बंदुत सो हो बया भी उसने विकेय कोछ का भाव प्रकट नहीं किया था नयों कि वे यह भी जानते

आर मार जान पर भा बहुत व्याचत हाकर काछ स मधुत ता हा बया मा उसने विकेष क्रोध का भाव प्रकट वहीं किया था क्योंकि वे यह भी जानते थे कि क्रोध का न करना सरपुक्त मा परम बन होता है।११। वह मुनिवर अपने तप में प्रधाद से सबु का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा

अपने तप में प्रभाव से सब का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा करने में भी परम सम्बंध के किन्तु वह सम्पूर्ण जनत् का मा वही विचा-रते हुए उन्होंने विकेष क्रोध नहीं किया वा ११२। वह पूर्वकाल में अस्यक्षिक क्रीम करने बाले के किन्तु राम ने अपनी माला के लिए उनको प्रसादित विमा वा । तभी से किर के महान तपस्थी नित्य राभ कान्त हो गये के १६१।

ने मुनि बहुत ही अधिक मारे पीटे बये ने उस मार के प्रहारों 📗 उनकी

यभू की जिस्कारों के बन्धन सब चूजित हो नये थे। और फिर वह शहाद तेज वाले मुनि चेतना सून्य होकर भूमि है गिर नये थे।१४। तस्मिन्मुनौ निपतिते स दुरातमा विकंकितः। किंकरानाविशव्यक्ति अनोरानयने बलातः।१५ ततः सबत्सां तां धेनुं बढ्धा पश्चैदं देवुंपाः। कागाभिरभिह्न्यंत चक्क्षुश्च निनोषया ।११६

आकृष्यमाणा बहुभिः क्वाभिसंबुदैरपि ।
हम्यमाना भृतं तैश्च चुकुते च पयस्तिनी ॥१७
व्यपितातिकशापातैः क्रोतेन महतान्विता ।

आकृष्य पाणान् सुरक्षान् कृत्वाऽस्मानमभोजयंत् ।। १८ विमुक्तपाणयंद्यः 🛍 सर्वतोऽभिवृता वर्तः । वृहारमं प्रकृषीणा सर्वतोऽह्यपसद्भवा ॥ १८

विषाणस्य रपुण्छापैरभिहत्य सम्वेतः । राजमंत्रिवलं सर्वे व्यक्तावयदम्बिता ॥२० विद्राज्य किकरान्सवीस्तरसेव प्रयस्विती ।

पश्यतां सर्वभूतानां क्षेत्रनं प्रत्यपद्यतः ॥२१

बहुंगध्दे पृथान

विशेष संका से मुक्त 📖 दुष्ट आश्या वासे ने उस महामुनि के धरणी पर गिर जाने पर अपने किंकरों को आदेज विद्या 🎟 कि बन पूर्वक बहुत ही भीष्र उस भेनु का जानवन करें अचीत् उसको से जावें ।१४। इसके परचार् 🛮 नृप ! बस्त 📕 तहित उस बेनु को परम सुदृढ़ पात्रों से बाँधकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटले हुए ने आने की इच्छा 🖩 वे किंकर उसे थींच रहे थे ।१६। 🔤 बहुत से किंकरमणी के 🚃 वह खींची जा रही थी **ा पाहुकों** से और साठियों से मारी-पीटी वा रही थी तो वह तपस्विती उनसे बहुत ही 📰 में भर नवी थी।१७। जस्यधिक चाबुकों के प्रहार 📖 पर हुए ने तो यह देनु 🚃 अथित हो नयी 📰 और महान कोध 🖩 भी सम्मित हो गयी थी फिर 📖 बेनु ने उस सुद्दक पानों को श्रीनकर अपने आपको उन से छुड़वर सिया == ।१८। जब पालों के बन्धन से वह विशुक्त हो गयी 🛗 तो सैनिकों ने सब ओर हो बेर किया 🖿 । उस समय 🛙 क्रोध से बुंहा की व्यन्ति करते हुई वह सभी और कारण करने वाली हो गयी थीं ।११। फिर मस्यन्त मर्मोक्स होकर उसने अपने सभी ओर में विवाण-बुर जीर पूँछ के जबधाय से सम्पूर्ण 🎟 🖷 यन्त्री की सेमा को यहाँ से बूर खरेड़ दिया था ।२०। वह पवस्थिती ........ किंकरों 🔣 वहाँ से बूर 🚃 कर सबके देखते हुए बड़े ही देग से अम्तरिक में चन्नी गढ़ी थीं।२१।

ततस्ते भग्नसंकल्पाः संभग्नअतिषग्रहाः । प्रसन्ध बद्ध्या तदस्यं वग्युरेवातिनिष्णाः ।।२२ प्यस्विनीं विना बत्सं बृहीत्वा किकरैः सह । ॥ पापस्तरसा राजः सम्निधि समुपागपत् ।।२३ समीपं तपतेः प्रमध्यास्य प्रजसकतः।

समीपं नृपतेः प्रशम्यास्मै प्रशंसकृत्। तद्भृतांतमसेषेण म्याचचक्षे ससाध्यसः ॥२४

इसके अनम्तर वे बाब वपने संकल्पों के बाब हो जाने वाले हो गये बि और उनके सबके नरीर सतों बि अभ्यन हो वये थे। बि अत्यन्त अपन्य वसपूर्वक बाब सेनु के वरस को ही विध्यार वहां से चसे गये थे। २२। फिर वह पापारमा बाब प्रास्त्रियों के उसके वरस बाब प्रहण करके अपने सेवकों के साथ राजा के समोप बिकास बिका था।२३। राजा के समीप में ब्राह्म करके प्रशंसा करने वाले उसने रहिंवा को प्रकाम किया बा और स्थ बि भीत इसने वहाँ बा सम्पूर्ण सुत्तान्त राजा के सर्वक में विजत किया बा।२४।

## ॥ परपुराम 📰 🐃

श्रुत्वैतत्सकलं राजा जमक्नियधादिकम् । जदिग्नवेताः सुभूमं चिन्तयामास नैकथा ॥१ अहो मे सुनूशंसस्य लोकयोरुपयोर्षि । ब्रह्मस्वहरणे वाञ्छा तद्वत्या चातिगहिता ॥२ अहो नाश्रीधमस्याहं ब्राह्मणस्य विजानतः । ब्रह्म तहि तां जह्मां विमूद्धारमा गतत्रपः ॥३

वहो नाश्रीधमस्याहं ब्राह्मणस्य विजानतः । वचनं तिहं तां जहां विमूदारमा गतत्रपः ॥३ इति संवित्तयन्तेव हृदयेन विद्यतः । स्वपुरं प्रतिचकाम सबलः साधुयस्ततः ॥४ पुरीं प्रतिगते राज्ञि तस्मिन्सपरिवारके । बाध्यमारसहसा राजन्यिनिश्चकाम रेणुका ॥५ अध सक्षतसर्वाकुं स्वितेच परिष्लुलम् । निश्चेष्टं पतितं भूमौ ददकं पतिमारमनः ॥६ ततः सा विहतं मत्वा भत्तारं गतचेतनम् । अन्याहतेवाणनिना मूखिता न्यपतद्भूवि ॥७

के बा आदि का वृत्तास्त अवन करके बहुत ही अधिक उद्धिम जिल्ल वाला हो गया बा और वह अनेक बाला की बालों बिलय बिलय कि विस्तन करने लग गया बा ११। जही ! में दोनों ही लड़ेकों ब बहुत वर्षक कर बा गया ब गय

भी वसिक्कजी ने कहा---राजा की संवीयं यह सम्पूर्ण जमदिवन मुनि

च्या चर, हे राजन् ! रेजुका बहुआ अपने बाजन विकसी थी। ११ ६सके उस रेजुका ऋषि पत्नी ने सम्पूर्ण बंगों में सतों वाले-क्षिर विक्य-पथ-चेष्टा विहत वर्षात् वेहोज और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा व्या ।६। इसके अनन्तर व्या रेजुका अपने भत्ती को चेतना से जून्य निहत (मृत) मानकर बजाबात के पोट बाई हुई के समान मूच्छित होकर पूमि पर गिर गयी। ७।

पित्रकोरवाय सा भूयः सुस्वरं प्रवरोद हु ॥ व विसनाप च सारवर्षं धरणीध्लिष्ट्रसरा। अभूपूर्णमुखी बीमा पतिता शोकसागरे ।।६ हर नाच प्रिय धर्मक दाक्षिण्यामृतसागर। हा धिगत्यंत्रणांत त्वं नैय कांत्रेत बेहशन् ॥१० वाश्रमारमिनिकातः सहसा व्यमानर्णवे । कि स्वानाधामगासे मां स्व च बातोऽसि मानद ॥११ सत्तां साप्तपदे मैंने मुविताऽहं 📖 सह । यासि यत्र स्वमेकाकी तत्र मां बेलुमहंशि ॥१२ हब्द्बा त्वामीहनावस्थमविराद्ध्यं 📖 । न दीर्वते महाभाग कठिनाः खलु योषितः ॥१३ इत्येवं विलयंती मा स्वती च मुहुमुँ हः । चुकोस रामरामेति भृत्तं दु:सपरिप्लुता ॥१४ बहुत बेर में फिर भूमि से उठकर वह 🚃 🗷 बु:बित हुई 🔣 और

वारम्बार भूमि में उठकर और फिर पानक बाकर गिरती हुई अंचे स्वर से उसने दश्न किया वर ।=। घरणी की धूल से बूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विकाद किया था। उसका एवं हार-क्रार भिरते हुए असुओं ॥ संयुत और परम चीन होकर बोक के महाम् नावर में निमम्न हो गयी वी (१। उसने अपने करून बाला में कहा वा नाथ! आप तो मेरे परमृतिय में और बाल धमें के पूर्व आता थे। हे स्वासित् | आप वासित्य रूपी अमृत के महान् सावर थे। हा! मुझे विकार है आप तो अस्यन्त जानत स्वकृप

परकुराम की प्रतिशा वाले वे किन्तु इस प्रकार 🖩 जापने कभी भी काक्सा नहीं की वी 1201 है मान प्रदान करने बासे । अभी-अभी तो 📖 अपने 📺 से निकार के तुरस्त ही 📟 अनुसकी बु:कों 🖩 महत्व भीर सम्बर 🖩 पटककर आप कहाँ थर बले गये हैं ।११। सत्पुरुवों की सप्तपथी की मिंचता में मुझे अपने ग्रहण किया वा 📰 🖩 आपने उस सप्तपदी 📕 विषयीत शुवित हो रही 📗 कि नापका सहवास मेरा छूट रहा है। वहाँ पर भी आप अकेले 📖 रहे 🕏 वहीं पर मुझको भी जपने ही 📖 🖩 ले बाने 🖩 बोग्य आप 🖺 ।१२। आपकी ऐसी मूज्यित एवं मृत 📖 वे पतित हुनों को वेषाकर भी तुरस्त 🔣 मेरा हृतय विद्यार्थ नहीं हो रहा है-यह पता 📖 है। निश्चय ही स्थियों का ह्रय बहुत ही निष्दुर होता है ।१६। इस प्रकार से महास बोर विकास भरती हुई और बार-बार क्रन्यन करती हुई हे राम ! हे राज ! यह कहकर भएवन्स दु:ब में परिष्मुत होकर रवन कर रही थी ।१४। ताबहामोऽपि स वनात्समिक्भारसमन्वितः। अकृतप्रणसंयुक्तः स्वाथमाय व्यवतात ॥१५ वपण्यद्भयमंसीनि निमित्तानि बहुनि सः। पश्यम्मृद्विग्महृदयस्तुर्जं प्रापाश्रमं विश्वः ॥१६ तमायांसमिषप्रेच्य ददनी सा भूखात्रा । मनीभूतेच भोकेन प्राय्टडेणुका पुनः ॥१७ रामस्य पुरतो राजन्धतृं व्यसनपीडिता । उभाष्यामपि हस्ताभ्यामुदरं समताबयत् ॥१८ मार्गे विदितवृत्तातः सम्बन्धामोऽपि मातरम् । कुररीमिन जोकालाँ हब्द्वा दुःसमृपेविवान् ॥१३० वैर्यमारोप्य मेघानी युःसनोक्यरिप्लुतः । नेत्रास्यामञ्जूषणीयमां तस्त्री भूमावद्योगुवाः ॥२० तं तथायनमासोक्य रामं श्राष्ट्राकृतव्रणः। किमियं भृगुशाद् न नैतत्त्वस्यूपपदाते ॥२१ तन तक नह राम समिक्षाओं के 📖 का बहन करते हुए बकुत प्रभा 🖿 सहित वन से अपने आध्यम 🕏 लिए दर्शित आवा वा ११६। भार्षे 🗏 📖

🧲 बह्माक्त पुराष

१२म ]

्राय ने 🔤 अरवे बाक्षे अब की सूचना 📟 बाज़े बहुत से अस्तुकों 🔳 देखा 🖿 और उनको देखते हुए 📰 हुवय विश्वक उद्विम्न हो रहा चा। फिर वह अपने 🚃 📕 पहुँचा 🗯 ।१६। उस अपने पुत्र राम को भारी 📺 वेशकर वह रेजुका बस्थान कातुर होकर एवन करने लगी सवा बसका बहु भोक नवा ता हो यथा 🖿 और फिर वह दाढ़ मारकर ददन कर रही 📰 ।१७। हे राजन् ! कपने पुत्र 🚃 के सामने अपने भर्ता के वियोग चा दुःच से बहुत ही करपीकृत होकर उत्तने दोनों करों से अपने वक्ष-स्थल को भनी भौति ताबित किया का ।१०। राम ने भी वाते हुए मार्ने 📕 ही वह सब कुत्तान्त 📖 लिया 🎟 और वब उसने अपनी बननी 📰 शोक 🖺 अधिक बार्स होकर कुररी के सवान विलाप-क्लाप करती हुई वेका का तो उसकी बढ़ा ही दुःव प्राप्त हुना चा ।१६। राज बहुठ ही येखा सम्पन्न के छन्होंने सैयें का सहारा जिया 📾 जो कि उस समय 🖩 दु:बा और ओक में निमम्ब था। उसके दोनों नेजों 🖩 जांसू भरे हुए थे। वह मूमि पर ही नीचे की भीर मुख करके स्थित हो गवा था। २०। उस समय में अकृत प्रण ने राम को उस प्रकार की बालाल में अवस्थित देशकर राम से कहा था---हे भुगुकुल 🖩 शाबू ल के सहस पुरुष ! यह क्या ही रहा है ? ऐसा जीक समा ही 🗯 बापके निए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ।२१।

वित्रां सहायाम भूमं भोषति भुनिष् ।

धृतिमंतो महातस्तु दुःशं कुर्यति न ध्यये ।।२२

शोकः सर्वे निव्रमाणां हि परिशोषप्रवायकः ।

त्यत्र शोकं महाबाहो न तस्यानं भवाहताः ।।२३

ऐहिकामुध्यकार्यानां नृत्रमेकांतरोधकः ।

शोकस्तस्यावकार्यः त्यं कृथं श्रुदि नियच्छति ।।२४

तस्तं श्रेयंथनो भूत्या परिसात्यय मातरम् ।

स्दतीं वत वश्रव्यक्षकापहृतचेतनाम् ।।२१

नैवागमनमस्तीह व्यतिकांतस्य वस्तुनः ।

तस्मादतीतमस्ति व्यतिकांतस्य वस्तुनः ।

तस्मादतीतमस्ति व्यतिकांतस्य वस्तुनः ।

तस्मादतीतमस्ति त्यत्याक्ष हत्यं विधितव ।।२६

इत्येवं सांत्यमानयस्य तेन दुःससमन्वितः ।

इत्येवं सांत्यमानयस्य तेन दुःससमन्वितः ।

**१९हरान की प्रतिया** 1998

🏢 भीक बहुत 📗 बुरा होता है को कि शयस्त इम्बियों का परिपोधन करने है। विश्वासाही ! अक आप इत त्रोक कर परिस्थाय कर दीजिए। नापके समान पुरव सोक करने के 🚃 नहीं हुवा करते 🖥 ।२३। सोक तो निरुपय ही लीकिक कोर परवार्षिक प्रयोजकों का एकान्त अवरोजक होता हैं फिर बाप अपने हुबब में ऐसे दु:खद तोक को सामान क्यों दे रहे हैं ? ।२४। इस कारण से अब 🚥 **धेर्व 🏿 धन वासे होकर सर्वाद डीएव छारव**े करके करन करनी हुई और निकवा होने की विजीविका 🖩 बुद्धि हीन होकर पकी हुई अपनी 🚃 को परि 🚃 सामा दीकिए १२४। इस संसाद 🗒 जो की वस्तु सर्तिकारत हो वह है अवति यो प्राची वेह 📖 स्थान कर 🕮 वसा है जलका फिर यहाँ उसी 📼 🖩 बाबयम कभी भी नहीं होता है । इस कारण ते जो पुछ भी ज्यतील हो नवा है दश ...... त्यान करके आने जो भी करने योग्य कृतमः 📱 उनका ही परिचित्तान 🚃 करिए ।२६। 🚃 शीति से उसके द्वारा मान्त्वमा दिवे हुए राम ने परम दुःख है तमन्वित होते हुए 📠 श्रीरे-सीरे जपनी ही जास्या से अवस्थि अपने ही आस्य साम से अपने आपकी तंस्तिमित विया वा ।२७। रेणुका तो महासू और परम कोर मोक है जिरी: हुई होकर वारम्बार क्वन कर रहीं 🛗 और उत्तने अपने दोनों करों के

षु:बजोकपरीता हि रेजुका त्ववरम्बुहः **।** त्रिःसप्तक्रत्यो इस्ताञ्चामुदरं समताध्यत् ॥२८

है महामान ! बायके 📼 📟 और बीर 🚃 🚃 पुस्त

किसी भी बता 🖥 अस्वधिक लोक नहीं विवा करते हैं । जो बैबैनासी 🊃 पुरुष हुमा करते हैं में हानि होने चरु बहुत बू:ब नहीं किया करते 🖥 ।२२।

इक्जींस कार अपने क्लाल्क्ज को प्रतादित किया 📺 ।२७।

तावत्तर्वतिके रामः समस्येत्वात्र्यलोचनः ।

उका भाषनयन्तुः खाद्मतुं क्रोकपरायणाम् ।

स्वतीमजमंबेति सात्वयामास मात्ररम् ॥२६

कि:सम्बद्धारकोत्मक्षितं स्वताः नकाः समाद्धाम् अक्षेत्रः । वह । । । ।

तायरसंख्यमहं तक्ष्मारकञ्ज्ञवातमनेषतहर। 🔭 😘 🕬 🕫 हनिष्ये भृति सर्वत्र संस्थानसर्वयीमि सेनाक्ष्रीह हरा प्राप्त

**तरमारचं जोकमुक्तृष्य धैर्यमातिष्ठ**ेसांप्र**त्य ।** 🗠 🗆 🕮 🕫 🤅

नास्त्येव नृत्रमायातमसिकातस्य कस्तुवात्तरश्रीत्राहरू

इत्युक्ता रेजुका तेन भृषं दुःखान्यिताऽपि सा । हुन्छुद्धिर्यं समालंक्य तयेति प्रत्यभावत ॥३३ ततो रामो महाबाहुः पितुः सह सहोददैः । अग्नी सत्कर्तुं मारेभे देहं राजन्यवानिधि ॥३४ भर्तुं भोकपरीतांगी रेजुकापि हद्यता । पुत्राम्सर्वाम्समाह्य त्ववं ब्यन्यव्यति ॥३४

इसी बीच में राम ने बचनी बननी 📕 समीप में समुपश्चित होकर अपनी श्रांकों 🖩 भरे हुए अभुजों से समस्वित होते हुए 📖 करने वाली रेगुका से बाहा का कि बीरज ब्लाब बंदी - इस तरह से अपनी मांता की सार्त्यमा को यी ।२१। अपने स्थानी के वियोग मान सौक में सूबी हुई उस · रेणुका के बु:क को बूर करते हुए बस राम ने कहा m कि आपने जो 🌉 🚃 📖 में इस्कीस बार अपने 📖 📹 की प्रसादित किया 🖁 ।३०। उत्तरी ही बार संख्या में मैं 🚃 🚃 📕 📺 चूनव्यक्त में सर्वेच श्राप्तिय वाति का पूर्वकथ से इनन करूँवा-धह मैं बापके 📰 में पूर्वतया सत्य रहा है सर्वाद् इस कार्य में लेजमान भी बुटि नहीं होगी। ३१। इसलिए मन भाष इस कीक 🖿 परिस्थान करके अपने हुदय में ग्रेम शारण की जिए। यह तो निश्चित 📖 🛮 कि जो बस्तु यहाँ से बनी गयी 🗒 बसका पुनः यहाँ पर आयमन नहीं होता है सर्वात् मृत धाओं किए कितना ही जाहे शोक-दुः भा किया जाने वापिस नहीं मात्रा भरता है। 📖 फिर इतना निर्देश नोक करना व्यर्व ही है। १२। उस राम के बारा इस प्रकार 🖩 समलाई हुई रैगुका नसञ्चा दुःस के भार 🖩 समन्त्रित की तथापि बड़ी कठिनाई से दीर्य क्षारण किया वा और 🚥 विशेष शोक 🖥 नहीं करूँ सी—जपने पुत्र राम को उत्तर दिया 📰 1३३। हे राजव् । इसके उपरान्त राम ने अपने सहीधर माइयों के साथ विधि पूर्वक अपने पिता 🖩 देह को अपने 🗏 दाह करने के कार्यं का सारम्य किया 🚃 ।३४। जपने प्रसा के विद्योग 🖺 समुत्पन्त प्रोक से परीत अक्नों वाली तथा परम सुदृढ़ पतिवत धर्म से मुक्त रेणुका ने भी अपने समस्त पुत्रों को बुक्षाकर जनसे वह बचन कहा 📰 ।३४।

रेणुकोवाच-कहं वः पितरं पुत्राः स्ववंतं पुग्वशीलनम् । वनुगंतुमिहेच्छामि जन्मेऽनुज्ञातुमहेच ॥३६ पर्युसमःकी प्रतिशाः 📑

असभ्रादुःस्यं वैधव्यं सहमाना कषं पुनः

भर्जा विरहिता तेन प्रवस्तिष्ये विनिदिता ॥३७ तस्मादनुगमिष्यामि मर्तारं दयितुं मभ् ।

यथा तेन प्रवर्तिच्ये परत्रापि सहानिशम् ॥३८

अ्वलंतमियमेवान्ति संप्रविज्य चिर।दि**व** ।

भतु मैय भविष्यामि पितृलोकप्रियातियः ॥३६

अनुवादमृते पुत्रा भवदिभस्तत्र कर्मणि । प्रतिभूय न वक्तव्यं यदि मस्प्रियमिण्डय ॥४०

प्रत्येवमुक्त्वा वचमं रेजुका द्वनिश्चमा । अग्नि प्रविश्य भत्तीरमनुनंतुं मनो दक्षे ॥४१-

एतस्मिम्नेव काले तु रेज्का तनवैः सह।

समाभाष्याऽतिगंभीरा वागुवाचात्ररीरिणी ॥४२

रेजुका ने कहा-हे पुत्री । मैं अब आप सोगों के परमाधिक पुण्य जील स्वर्ण में गये हुए पिता का ही में बनुवनन यहाँ 🚃 बाहती 📕 सी

आप लोग सब मुझे ऐसा करने की बाझा देने 🖩 लिए योग्य होते हो ।३६। विधवा हो जाने 📰 दुख बहुत ही अनत्य होता है बसे सहन करती हुई में कैसे-कैसे रहुंगी और अपने स्थामी के निरह वाली विशेष 📼 से निन्दित

होकर इस संसार में माला जीवन प्रवृत्त करूँ गी।३७। इस कारण से मैं अपने परम त्रिय स्थामी का अनुसमन करू की अर्थाद उनके ही देह के सती हो बाक यी जिससे परकोक में भी निरन्तर उनके ही 📼 रह सकूँ गी ।३=। जसती हुई इसी अध्व 🖩 प्रवेत करके कुछ ही 🚃 📕 🖺

अपने स्वामी की पितृलोक में त्रिय सतिथि वन माऊँगी ।३६। हे पुत्री 📗 यदि 🚃 होग मेरे अमेप्सित बाहते हैं वर्षात् मेरे प्यारे 🚃 बाहते 🚪 तो अनुवाद के विना 🖿 कर्य में 📖 सोवों को प्रतिकूत होकर 🚃 मीः नहीं जीलना चाहिए।४०। इस रीति से इन बचनों को ही कहकर रेणुका

सुदृढ़ विश्वय बाली हो गयी भी तथा करिन में प्रवेश करके अपने स्वामी 🚃 अनुगरमण करने के सिवे उसने 🗪 में ठान जी थी ।४१। इसी काल में

पुत्रों 📗 सहितःरेजुकः को सन्दोधित करके अध्यन्त गम्भीर विना शरीरः वाणी अवति अन्तरिक्ष में कही हुई वाणी ने कहा 🖿 ।४२।

२३२ ]

हे रेणुके स्वतनयंतिरं मेंऽवहिता मृणु ।

मा कार्षीः साहसं भन्ने प्रवद्मासि प्रियं त्य ॥४३

साहसो नेव कर्तंथ्यः केनाप्यास्महितेषिणा ।

न मतंथ्यं त्वया सर्वो जीवन्धप्राणि पश्यति ॥४४

तस्माद्धं यंघना मृत्या भव त्यं कालकांक्षिणी ।

निमित्तमतरीकृत्य किचियेव सुचित्मते ॥४५

अचिरणेय मर्ता ते भविष्यति सचैतमः ।

उत्पम्नजीवितेन त्यं कार्यं प्राप्त्यसि सोभने ।

भवित्री विररात्राय बहुकस्याणकालम्य ॥४६

वसिष्ठ उवाच
इति तद्भवनं जुत्वा धृतिमालंक्य रेणुका ।

तहानयगीरवाद्धर्यभवापुस्तनयात्र्य ते ॥४७ ततो नीत्वा पितुर्देहभाधभाष्यंत्तरं मुनैः । माययिक्वा निवाते तु परितः समुपाविशयः ॥४० तैवां तत्रोपविक्षामामप्रहृष्टात्भवेतसाम् । निमत्तानि सुभाग्यासम्ननेकानि महाति च ॥४६

है रेणुके । परम सावधान होकर वपने पुत्रों 🗎 सहित मेरी वार्की का अक्य करो । है सबे ! तुम साहस मत करो । 🗏 वापका प्रिय बचन

साहस कभी नहीं करना चाहिए। जापको नहीं मरका चाहिए क्योंकि ओ प्राणी जीवित रहता है यह जुभ कभों को देखा व्या । १४४। इसलिए व्या धैंथें विश्व वासी होकर काल की प्रतीक्षा की जाकाक्का वासी होओ। है सुचित्सित वासी! मसे ही कुछ ही निवित्त को अन्तरित व्या ऐसा

कहुँगो । इद्। अपनी मारमा 📕 हिंत की अभिनावा रखने वासे किसी को भी

करो । ४१ : बहुत ही स्वल्प समय में आपके मली सकेतन हो जायने सर्थात् क्रिक्ट विकास के पान है। जो करें ! 'जंब उसमें कीवन समुख्यान हो। जायन हता। आपकी कामना पूर्णतवा जार 'हो जायनी और फिर विशेषः अधिक काम

पर्योक्त संगेक्षे करवाओं की भाजन होने सामी होंबी ।४६। असिंहाकी ने कहान् प्रकार 📗 उसःअन्तरिक्तकाओं के बचेन क्या अंबक करके रेजुंका ने सैके

परकुराम,को अविका 238 📠 आसम्बन बहुण किया 🖿 । और उसके वो पुत्र वे बन्होंने भी उसके थवनों के गौरव से परम 🚃 🚃 की की 1861 इसके पश्वात् उन्होंने um मुनि अपने पिता के मृत सरीर को man को भीतर से आकर रख दिया 📰 और उसको बड़ी सिटाकर निवात में वे उसके पारों मोर बैठ गये ये ।४६। जिस समय में ने वहाँ पर बहुश ही खिल्न बारमा और मनों काले बैठे हुए 🖩 तो 📖 देना में उनको बहुत से नरम 🎆 एवं महाब् निर्मित्त हुए वे । अच्छे मकुन विकाद विवे 🖩 ।४१। तेम ते किचिवाक्वस्त्रचेतसो मुनिपुंगशाः । निवेदुः सहिता भाषा कांबातो जीवितं पितुः ॥५० एतस्मिन्नंतरे राजम्प्रुगुषंगवरो मुनिः। विश्वेतीम मतिमस्तित्रागण्डरण्डवा ॥११ जनवंशां विश्विः सामाहेववेवांगपारमः । सर्वेशास्त्राचेवित्यात्रः सकलासुरवंवितः ॥५२ मृत्तसंजीविनीं विका यो वैद मुनिदुर्लभास् । यचाहताम्यृतान्वेर्वेक्त्वापनति वाननान् ।।१३ नास्त्रमीननसं येन राजां राज्यफलप्रदम् । प्रणीतमनुजीवंति सर्वेऽधापीत् पार्विकाः ॥५४ 🖿 तदाश्रममासाच प्रविद्योऽतर्गहाश्रुविः । दवर्शं शदवस्थांस्तान्सर्वान्युःवपरिप्युताद् शक्ष् अय ते तु भृतुं रृष्ट्या 'वंशस्य पितरं मुदा । उत्यायास्मै ददुव्यापि ह्या परमासनम् ।। ५६ इस रीति से कब भूभ मकुन दिवादी दिये तो उनके देखने से वे श्रेष्ट मुनिगण 📖 🚃 मन बासे हो को वे अवर्ति उनको कुछ सुमाना हुई थी। वे सभी अपने पिता 🖹 वीनित की आकार सा करते हुए माता के 🚥 वहाँ पर बैठ सबे 🖩 ।५०। 📗 राज्य ! इसी बीच में भूगु के बंग की धारण करने वासे मधिमान मूर्नि विवि 📕 वस से वहण्छा से ही वहाँ पर समायत हो गये वे । ५१। वे भूमि अवर्व बेद की साझात् विधि 🗎 📼 वासे वे और अन्य सभी वेकों सबा वेकोंके बक्क शास्त्रों के पारवामी मनीवी

२३४ ] बहुगण्ड पुराण

थे। वे समस्त जासकों के पारवामी मनीषी थे। वे समस्त शासकों के तास्त्रिक अर्थों के ज्ञाता विद्वाल ये और समस्त असुरों के द्वारा वन्दित ये १४२। जो मनियों के लिये भी अत्यन्त दुर्लेंच होती है ऐसी मृत प्राणियों को

14२। जो मनियों के लिये भी अत्यन्त दुर्लेश होती है ऐसी मृत प्राणियों को भी जीवित कर देने वासी विद्या को आनते थे। जब भी देवों के द्वारा रण में दानव निकृत हो जाया करते ■ तो इसी मृत संजीदनी विद्या से उनको

उठा दिया करते हैं अर्थाद् जीवित बना देते हैं ।४३। जिस महामुनि ने जीवनस शास्त्र को प्रभीत किया व्या को राजाओं को राज्य के व्या का प्रदान करने वाला है और आज भी यहाँ पर मुपगण जनुजीवित रहते हैं

१५४। यह महामृति उस आक्षम में पहुँच कर अन्दर प्रविष्ट हुए ये और उन्होंने उस अवस्था में अवस्थित सबको दुःख छ परिष्मुत हुए देखा था। १५४। इसके अनग्तर उम सबने यंत्र के पिता भृगु पृत्ति का दर्शन प्राप्त करके बड़े ही आनग्द के साथ दे सब खड़े हो गये वे और गोत्रोस्थान तेकर सबने स्था वक्षा सरकार किया वा तथा स्था करके भृतु मृति को आसन सम-

पित नित्या था । १६।

स चाशीभिस्तु तान्सर्थानभिनंश महामुनिः ।

पप्रच्छ किमिदं वृत्तं तत्सर्वं ते न्यवेदयत् ॥ १७

तच्छु त्वा स भृगुः शीश्च जलमादाय मंत्रवित् ।

संजीवित्या विद्यया तं सिवेच प्रोध्चरन्तिवम् ॥ १८

यज्ञस्य तपसो बीर्य ममापि मुशमस्ति चेत् ।
तेनासी जीमताच्छीश्रं प्रसुप्त इव चोरिचतः ॥४६
एवमुक्ते भुभे वाक्ये भृगुणा साधुकारिणा ।
समुत्तस्थावधार्थीकः साक्षाङ्गुरुरिचापरः ॥६०

हर्षा तत्र स्थितं वद्यं भृषुं स्थस्य पिठामहम् । नमाम भक्तघा नृपते कृतांजिशिक्षाच ह ॥६१ जमदम्बिक्वाच-

धन्योऽयं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवितं च मे ॥६२ यत्पश्ये चरणौ तेऽछ सुरसुरनमस्कृतौ । भगवन्कि करोम्यद्यः सुश्रूषां तव मानद ॥६३ परशुराम की प्रतिज्ञा ] 211 उन महामुनि ने बाजीवदिं के 🚃 सबका अभिनन्दन करके उनसे तक्होंने पूछा था कि यह क्या हुआ है। इस 🖿 उन्होंने पूरा वृत्तान्त को भी वहाँ पर घटनाएँ चटित हुई यों मृतुमुनि की सेवा में निवेदित कर दी थीं ।५७। यह सारा वृत्तान्त सुनकर मन्त्र 📰 के महामनीधी भृगु भृति ने बहुत ही जीछ जल लेकर यह उच्चारण करते हुए संजीवनी विद्या 🗏 उस जमदिग्ति के देह को अभिविक्त किया था। यदि मेरे 📖 📖 और यज्ञ का वीर्य शुभ है तो उसके प्रभाव से यह अयदन्ति सोकर उठे हुए के ही समान शीक्ष ही जीवित हो वार्वे ।१८-५१। 📖 प्रकार से 📖 परम शुभ वाक्य की साधुकारी भृगु मुनि के द्वारा उच्चारित होने पर बीध ही जमदिन साक्षात् दूसरे देवगुर्व के हो सहस्र समृत्यित हो 📖 या। ६०१ 📖 उठा तो उसने वहाँ पर संस्थित-वन्दना करने के बोग्य अपने पितामह भूगु मुनि का दर्शन किया था । हे नृपते ! जस जसदरिन ने अस्ति की धावना 🖩 प्रणाम करके थोभों हाथों को जोड़कर उनसे कहा 🖿 ।६१। अमदन्ति ने कहा—सै परम धन्य तथा 🚃 हो नथा है और नेराजीवन आज सफस ही 🚃 📗 १६२। जो सुरगण और असुरों के द्वारा बन्दित आपके चरन कमल हैं उनका आज 🖩 अपने नेत्रों से अवसोकन कर रहा है। ह मान 🖷 🎟 करने वाले भगवस् ! 🖩 आपकी इस समय 🖩 📖 भुक्ते वा करूँ ? मुझे आप आशा की जिए । ५३। पुनीक्षात्मकुलं स्वस्य चरणांबुकर्णविभो । इत्युक्त्वा सहसाऽऽनीतं रामेणार्थ्यं मुदान्वितः ॥६४ प्रदेशौ पादयोस्तस्य भक्तवानमितकंश्वरः । तज्जलं शिरसाऽधत्त सुकुदुम्बी महामनाः ॥६५ अथ सरकृत्य स भूगुं प्रपष्ठ विनयान्दितः । भगवन् कि इतं तेन राज्ञा दुष्टेन पातकम् ॥६६ यस्यातिभ्यं हि कृतवानहं सम्यग्विधानतः । सामुबुद्धचा स दुष्टात्मा कि चकार महामते ॥६७ वसिष्ठ उवाय-एवं स पृष्टो मतिमान्भृतुः सर्वविदीश्वरः ।

चिरं घ्यास्वा समास्रोच्य कारणं प्राह ग्रुपते ॥६८

भुषुक्षाध-शृषु तात महाभाव बीजमस्य हि कर्मणः । सम्भ वे कुत्तवान्यायं सर्वज्ञस्य तवावण ॥६६ जन्तः पुरा वतिष्ठेत भाषार्थं स महीपतिः ।

हिजापराक्षतो मूद बीर्वं ते विक्शिष्यते ॥७० है किसी ! अप वपने चरणें 🖩 🚃 कर्णे के हारा अपने ही 📺

कुत को पुनीत बनाइए। इतना कड्कर जानन्य विमन्ति होते हा सहसा राम के द्वारा जर्का नाका हा ।६४। परिक्षाव है जपनी नर्बन सुकाने वामे एस वस्त्रामिन ने उन पृतु भूति के धरणों है प्रशासनाथं हा समर्पित किया था। सहास् यस बाने उसे वस्त्रामित ने अपने हा कुटुस्त के सहित हा भरणों है तीथं यस को अपने विश पर शास्त्र किया हा ।६५। इसके उप-

राम्त वनका पूर्ण सत्कार करके परध विनय से समिथित होते हुए पूनु से पूजा वा । हे जनवस् । बाप करवा वतलाइए कि उस महान् दुष्ट राजा ने यह बात पातक किया का ? ।६६१ जिसका आसिय्य-सस्कार मैंने वड़े ही विधि-विधान से किया वा । है सहायते ! मैंने वह सब बहुत ही बज्छी

बृद्धि से किया वा बीर मेरे हुवन में कुछ भी व्या वा भाग नहीं वा। किर भी उस व्या वाले ने नेरे साथ व्या ऐसा क्यों दुर्वनहार किया वा।६७० विश्व की ने कहा—इस प्रकार से वन जनविन वा हारा सन कुछ ने बाहा। देश्वर और महामितमान् भृतु वा पूछा गया तय वा पूछते ! व्या पृति ने बहुत कास पर्वन्त व्याच करके भनी भारत भवजोकन किया वा और किर व्या पटना के वटित होने वा वो भी कुछ कारण वा वह कहा वा।६००

तत्कचं वचनं तस्य भविष्यत्यन्यथा भूतेः । भयं रामो महाबीयं प्रसद्धा नृषपु गथम् ॥७१ हिमच्यति महाबाहो प्रतिज्ञां कृतवान्पुरा । यस्मादुरः प्रतिहर्तं त्वया मातर्ममाप्रतः ॥७२

की प्राप्त हो जायगा ३७०।

प्रश्वित्ततिकारं वेह कृतं दुःखपरीतमा ।

तिःसप्तकृत्वो निःक्षत्रां करिय्ये पृषिवीिक्ताम् ॥७३

अतोऽयं वार्यमाणोऽपि त्वत्रा पित्रा निरंतरम् ।

भाविनोऽयेस्य ॥ वलात्करिय्यत्येय ॥॥७४

स सु राजा महामानो वृद्धानां पर्यु पासिता ।

दशावेयाद्वरेरं गाल्यकावोद्यो महामतिः ॥७५

साक्षाद्यक्तो महारमा च तद्वये पातकं ववेत् ।

एवमुक्त्या महाराज स भृगुकंहाणः युतः ।

यथानतं ययौ विद्याम्यविष्यत्वासपर्यवात् ॥७६

मुनि तो सर्ववा सरक्वता होते हैं अतः एस महामुनि का 🕬 विस प्रकार से 📷 📹 होगा । 🌉 अस्पका पुन राम सहान बीर्य वाले उस खेव्ड नुप को यस पूर्वक 📖 देवा । हे महाबाहो ! 🚃 पहिले ही ऐसी प्रतिष्ठा कर चुका है। कारण यह 🛮 कि वियोग के लोक से संख्या होकर मेरे ही समझ से जपने बजा:स्वस को प्रतादित किया | 19१-७२। आपने अपने उरः स्वम को बहुत ही दु.च से वरीत होकर स्वकीश बार प्रताकृत किया | सो भी इक्कीस कार ही इस सम्पूर्ण प्रमण्डल को स्नियों से रिह्त करूँ गा ।७३। हे Manie ! इसीसिए पिता आपके शारा यह निरुत्तर रोके जाने पर भी मनिष्य में होने वाले वर्ष के 📖 से ऐसा 🚃 ही करेवा क्योंकि ऐसा ही होनहार 📕 १७४। वह सामाद 🊃 और महात्मा 📲 । उन्नके वन करने 🖩 भातक भी होना । 📺 रीति से कहकर हे महाराज ! 📖 बहुगकी 🖩 पुत्र भूगुमुति ने फिर यह भी कहा ना कि वह राजा महान घाग वाला है और बुद्धों की जपासना करने जाता है। शासाद मनशाय हरि के बंश दलानेस मृति के उसने जान 🚃 किया है और महर्ता अति से सुधम्यना है।। ऐसे 🚃 नम्र 🚃 भी महात् पाठक है। इतना ही कहकर भविष्य में जाने वासे काम के अर्थता से ने विद्वाल मृतु जैते ही आने ने निते ही अहाँ से चले सने HE HAR-WE !

#### ।। परशुराम 📰 📉 मधन

सगर उवाच-

बह्मपुत्र महाभाग 📰 भागवचेष्टितम् ।

यच्चकार महावीध्यों राज्ञः कुद्धो हि क्यंणा ॥१

वसिष्ठ उवाच-

गते तस्मिन्महाभागे मृथौ पितृपरायणः।

रामः श्रोबाच संक्रुक्को मु चञ्च्यासान्पुहुमु हुः ॥२

परशुराम जबाय-

अहो पश्यस मूहत्वं राजो स्युत्पथगामिनः।

कार्सभीयंस्य यो विद्यासके बहावधीयमम् ॥३ वैथं हि अलवन्यन्ये यत्प्रभावाच्छरीरिणः ।

शुभं वाप्यशुभं सर्वे प्रकुर्वति विमोहिताः ॥४

भ्राण्यंतु भरूषयः सर्वे प्रतिज्ञा कियते स्याः।

कार्सनीय निष्ठस्याको पितुर्नेरं प्रसाधये ।। ४

यदि राजा सुरैः सर्वेरिदाचेदनिवेस्तथा । रक्षिण्यते तथाध्येतं संहरिज्यामि नान्यया ॥६

एवमुनतः समाकर्थं रामेण सुमहात्मना ।

जमदिनकवाचेदं पुत्रं साहसभाषिणम् ॥७ राजा सगर ने कहा—है महामार ! हे बहापुत्रं ! स्वाप

करके भागंत के वेहित का वर्णन कीजिए। महान् थीये वाले राम ने राजा के इस कुतिसत कर्म से झुड़ होकर जो ब्रा कुछ किया था।१। वसिष्ठ जी ने कहा-जब महाभाग भृगुमुनि वहां ब्रा असे गये के तो ब्रा समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्पर रहने शासे राम ने बारम्बार अत्युष्ण स्वासों का

मोचन करते हुए बहुत ही कुद्ध होकर कहा । । । परणुराम ने कहा-अही ! उत्पद्य के गमन करने वाले राजा की मूढ़ता को देखिए जिस कार्ता-

वीर्य ने परम विद्वान् होते हुए 📰 एक तपस्वी श्राह्मण 🛢 वस्र करने का उद्यम किया था।३। मैं यह बात 🔤 हैं कि दैव बड़ा बलवान् होता है

#### सलिता परमेश्वरी सेना वययात्रा

अथ राजनायिका त्रिता ज्वनितांकुशा फणिसमानपाशभृत् । कलनिक्वणद्वलयमेक्षवं धनुदंधती प्रदीन्तकृसुमेक्पंचका ॥१ उदयस्सहत्स्यहसा सहस्रतोऽप्यतिपाटलं निजवपुः प्रभासरम् किरती दिशासु वदनस्य कांतिभिः सुजतीव बन्द्रमयमध्यमंडलम् ॥२ दशयोजनायतिपता जगत्त्रयोमभिवृष्यता विशदमीक्तिकारमना । धवलातपत्रवलयेन मासुरा अशियंत्रसस्य समितामुपेयुवा ।।३ अधिबीजिता च मिनकांतशोभिना विजयादिमुक्यपरिचारिकामणैः । नवचन्द्रिकालहरिकांतिकंदशीचतुरेण चामरचतुर्थेन च ॥४ शक्तर्थं कराज्यपदवीमभिसूचयंती साम्राज्य-चिह्नशतमंदितसैन्यवेता । संगीतवाद्यरचनामिरथामरीनां संस्तूयमानविभवा विशदप्रकाशा ॥ ५ वाचामगोचरमगोचरमेव बुद्धे रीहक्तवा 🖩 क्तनीयमनन्यतुल्यम् ।।६ त्रैलोक्यगर्भपरिप्रितककिषकसाम्राज्यसं-पदिभागनमभिस्पृत्तंती । आबद्ध भक्ति विपुलांजलि केसरावामारादहंप्रविमका कृतसेवनानाम् ॥७

इसके अनन्तर बहु राज नामिका बहुँ पर विराजमान दी जिसका अंकुण ज्वलित का और जो सर्प के ही तुल्य पास की धारण करने वासी थी। मधुर बदकन करने वासा बसव और इस्तु आ बनुष धारण किये हुए थी। उसके वाल पांच कुसुमों के थे। १। उन्ति सूर्य के तेज से भी अत्यिधिक

् प्रशास्त्र पुरास , 2Ye जनवन्ति ने कहा—है राम ! 📖 शस्य नेरी बात सुनिए। 📕

सरपुत्रकों के सनातन (सर्वदा छे क्ले काने वाले) सर्व की बतलाईंगा। विसकी सुनकर सभी यानव धर्म के करने वाले हो जाया करते हैं।दा महान

🚃 डाने सामुजन होते 📗 और ओ इस संसार से निरन्तर जन्म-भरण के

महान कष्ट से छुटकारा पाने की बाकांका रखने वाले हैं वे कभी भी किसी

पर प्रकोप नहीं किया करते 🛘 चाहे कोई उनको प्रतादित अथवा निहत 🔳

क्यों स करे क्षे भी वे कृपित नहीं हुआ करते हैं 121 जो महाचारा क्षमा ही को धन मानने बाले 📗 तबा परम वयनजील और तपस्वी होते 📲 इन साधु कर्म करने वासों के लिए निरन्तर लोक 📖 होते हैं।१०। जो महापुरुष

है वे बुटों के द्वार। दण्ड जादि से तादित होते हुए जोर बुरे भवनों द्वारा निर्भत्तित होते हुए भी कभी 🕬 में सोम नहीं किया करते 🛙 वे ही पुरुष सामुकहे 🚃 करते 🖁 ।११। 🚃 करने नाने को जो ताहित किया करता है यह कभी भी साधु नहीं हो ...... है त्रत्युत पाय का भागी ही हौता 🖁 । इस मोब तो बाह्यथ जोर खाबू 🖁 श्रमा रश्चने के ही द्वारा परम

पूज्य पर को प्राप्त हुए 📕 ।१२। 🚃 🚾 के बच के की काँधक एक राजा के बद्ध करने में महाम् पातक होता है क्योंकि राजा में जगवान 📖 अंबा होता है। इसी कारण से मैं अब कारको निवारित ...... है और बहु चप-वेश देता | कि लाम को बारण करो | 📖 श्रपण्यमा करो (१३) वसिन्छपी

ने कहा-नृपनन्दन ! इस रीति से घसी चौति दिये हुए बादेश को समझ कर राम ने परनाधिक क्षमा के स्वजाब काले और अरिवॉ के बान करने बासे अपने पिताओं से कहा ११४।

न्युणु लात महाअशक विकेपित भग सांप्रकृष् । भवता जम उद्दिशः साधूना सुमहारमनाम् सक्ष

परत्राम उदाय-

 शमः सामुद्दिनेषु गुरुष्नीक्वरभावनैः । कत्तंन्यो दुष्टमेष्टेषु न शमः शुक्तवो अनेत्।।१६

तस्मादस्य पन्नः कार्वेः कार्लेवीवंस्य वै मवा । देशाज्ञी भाननीयाच साचये बैरमारमनः ॥१७

जसदरिन**स्वाच**— श्रृषु राम महाभाव बच्चो मम् समाहितः। करिव्यसि ब्ला भावि नैवान्यथा भवेत् ॥१८ इतो प्रव श्वं ब्रह्मार्थं पृथ्छ ब्ला हिताहितम् । स यहदिव्यति विमुस्तत्कर्ता ब्ला संस्थः ॥१८ वसिष्ठ उवाच-

एवमुक्तः स पितरं नमस्कृत्व महामतिः । जगाम बहाणी लोकमयम्बं प्राकृतैर्जनैः ॥२० वर्षे बहाणो लोकं सासकीमविनिर्मित्तम् । स्वर्णप्राकारसंगुक्तं मणिस्तंत्रीविभूवितम् ॥२१

परशुराम ने कहा---हे महाअस तात ! बाब नाप मेरी विज्ञान्ति का श्वन की विष् । आपने जो अपन बतकाया है 📖 नहान जात्मा बाते तातू पुक्तों का है। यह साम सामु पुक्तों के प्रति-वीनजनों पर और इंडवर की भावना से संबुत नुस्वनों में ही करना चाहिए। वो बुक्ष्यन है क्यमें किया हुआ साम कभी भी युवा देने वाका नहीं क्षणा करता है।१५-१६। इसी कारण ने 🎹 दुष्ट कार्स बीर्य का 🖿 तो वेरे हारा करने के 📗 योग्य है। है सम्मान करने के योग्य ! बाब तो बाप मुझे अपनी जाजा प्रदाय कर रीजिए कि मैं अपने बैर का बवना है हूं ।१७३ जनवरिन मुक्ति ने कहा-हे नहांचाग राम ! अब आप बहुत ताबकान होकर मेरे बक्त का जबन करो। यह 🖩 भानता 🖟 कि को कुछ होने बाला है उसे 🔛 नूस 🚃 करोंके। इसमें कुछ भी जन्मका नहीं होना ।१वा वय आप वहाँ से ब्रह्माकी 🔣 सनीव में चने जाको और उनसे 🛮 तात ! अपना हित और महित पुछिए। ने विभू जो भी कहेंने उसी को जाप करना-फिर इसमें कुछ भी संजय नहीं शौगा । १६। वसिष्ठ जी ने कहा—बब राग के पिता ■ द्वारा इस प्रकार से राम से कहा गया 🛍 तो उस महामति ने अपने पिता के चरचों में प्रजाम किया था और फिर नह बहुएशी के लोक को चला 🚃 📰 दो तीक सामान्य प्राकृतवर्गों के द्वारा 🚃 करने के बोग्य नहीं वा ।२०। उस परसू-राम ने बहुएकी के उस लोक को देखा, का को ओक शुनर्ण के ही, हारहा बना, हुमा, का । जस सोक का प्राह्मण (चहार दोवारी) भी शुक्रण से: संबुक्त का का सीर वह कोक मजियों के बरोक स्तर्भों है विश्ववित हो रहा का (22) ल्या **स्थापकास मस्तीतं बहुत पर्राधितीयसम्**वर्षे सन्तर र स्था ५ । हार

इंकर **राज्यसिहरूको ल्याके राजभूतजसृतिसम्**तरे हेन एक वृद्धा ए १९३३

२४२ | शहाण्ड पुराण सिद्धें हैं अ मुनींद्रेश्च | अपनितृत्परे । विद्याधरीणा नत्यं ॥ प्रश्यंतं सस्मितं भदा ॥२३

विद्याधरीणां नृत्यं हा पश्यंतं सस्मितं मुदा ।।२३
तपसां फलदातारं कर्तारं जगतां विभुम् ।
परिपूर्णतमं बहा ध्यायंत यतमानसम् ।।२४
गुह्ययोगं प्रयोचतं भक्तवृ वेषु संसतम् ।
इब्द्वा तमक्ययं मक्तवा प्रणनाम भृगूहहः ।।२४

स हब्द्वा विनतं राममाशीभिरिमनंदा च ।

जुशसं बत्स कवमाममने क्रथाः ॥२६
संपृष्टो विद्यिना रामः प्रोचाचावितमावितः ।
वृत्तांत कार्त्वीर्यस्य पितुः स्वस्य महारमनः ॥२७

सच्छ्रवा सक्तं बह्या विज्ञातायोऽपि मानद । उवाच रामं प्रमिष्ठ परिणामसुखावहम् ॥२=

वहाँ पर उस सोक में अपरिमित बोच से समस्वित विराजमान बहुाथी का उस राम ने वर्तन किया था। यो परम रस्य रस्तों के सिहासन

पर समासी ■ ये और रत्नों के ही चूचनों के समसंक्रत में 1२२। उन बहााजी को चारों ओर से बड़े-बड़े सिद्धों और मुनीन्द्रों ■ ज्यान में समासक्त होनर वेर रखा पर ■ अपान में समासक्त होनर देहा या जिस नृत्यकों बड़े ही ■ अपा के साम मुक्कराते हुए प्रदृशकी देख रहे वे बहुशकी उस समय ■ तमों ■ फल को प्रदान करने वाले — अगर्तों की रखना करने वाले — अगर्तों की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त करने वाले — अगर्तों की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास करने वाले — अगर्तों की स्वास्त की स्वास की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास्त की स्वास क

थे तथा उनने ग्रपने मन की नियमन्तित ात रक्या था ।२४६ जो वहाँ पर भक्तों के समुदाय विद्यमान के उनको निरम्सर परम गोपनीम मीम की वे बतला रहे थे। ात रीति विरायमान बन्धय उन बहुगाओं ात भक्तिमाय विद्यांत ात करके उस मृगुकुल में समुत्यन्त राम ने उनके घरणों विप्रणि-पात किया ा ।२४। उस बहुगाओं ने विशेष क्य से नत उस रास को देखकर

आंसीवेंचनों के द्वारा उसका विभिनन्दन किया था। फिर उस राम से इह्याजी ब उसका कुलल पूछर चा दसके अनन्तर बहुगाजी ने राम ब कहा या—हे वस्स ! सुमने किस प्रयोजन ब यहाँ पर मेरे समीप ब ब किया ब ।२६। जब बहुगाजी ने बाब रीति से राम ब पूछा बादो उसने

परमुराम<sup>्</sup>का क्षित्र शोक समन 📑 े २४३ आरम्भ से सम्पूर्ण वृत्तान्त कहकर उनको सुन। दिया दा जिसमें काल वीर्य को के द्वारा जो किया किया किया किया किया किया जमदिन पर जो कुछ दुःख पड़ा था यह सभी हास 📰 ।२७। इस सम्पूर्ण बुलान्त का करके हे मानद ! यश्वपि बहुगजी को यह सभी बातें पहिले ही विशात 📟 तवापि उन्होंने पूछकर 🗪 कुछ सुना था और परिणाम 🗏 सुख आवहन करने वाले धर्मिष्ठ राम 🖥 कहा 🖿 ।२८३ प्रतिका दुलेभा वस्स या भवान्कृतवान् दो।। सृष्टि रेवा भगवतः संभवेत्क्रपया वटो ॥२६ जगरसृष्टं मया तात संक्लेकेन तकाक्या । त्रमाशकारिणी चैव प्रतिज्ञा भवता कृता । १३०: त्रिःसप्तकृत्वो निभूषां कतुं मिच्छसि मेविनीम् । एकस्य राजो दोषेण पितुः परिभवेन 🗯 ॥ ११ 🐃 त्रह्मकाञ्जियविद्वृद्धेः सृष्टिरोचा सनातनी । भाविम् ता तिरोम्ता हरेरेव पुनः पुनः ॥३२ भस्यर्पा त्वरंप्रतिज्ञा तु भवित्री प्राक्तनेन व । यदायासेन ते कार्यसिद्धिर्यवितुमहंति।।३३ शिवलोकं प्रयाहि त्वं जिवस्थाज्ञामवाष्ट्रहि । पृथिव्यां बहुवी भूपाः संति संकर्शकररः ॥३४ विनेवाज्ञां महेशस्य को 📰 तान्हंतुमीश्वरः। विश्वतः कृषणान्यंये अक्तरियापि दुरासदाः ॥३५ हे बरस ! आपकी यह प्रतिका बड़ी ही वृसंब है जिसकी जोध 📗 वंशीभूत होकर वापने किया है। हे बटो ! यह सृष्टि तो मगवान् की कृपा 🖩 ही होती है ।२१। हे 🚥 ! वह जाएको जात ही है कि उन्हीं 🗪 प्रमु की आजा 🛮 बहे ही क्लेज के द्वारा इस समस्त सगद् 🖿 मृजन किया 📗 और आपने इसी सृष्टि के नाश करने वासी प्रतिका 📰 शाली 📗 ।३०। आपः तो कैंवल एक ही राजा के दोव 🖩 तका जपने पिता के तिरस्कार के होने से 🔤 भूमि को इक्कोस बार भूपों 🖩 रहित करना चाहते हैं ।३१। यह सृष्टि तो बाह्मण-क्षत्रिय-वेश्य और बूद-इन चारों वर्जी हे समस्वित प्रवेदा से ही

588. बह्मान्य पुरान वर्ती अभे बासी 📑 इसका अरुक्यिक और विसेवाक तो सर-बार भग-बाल् हरि से ही हुआ करता है।३२। अस्पकी को प्रसिक्त है वह भी वस्पर्व होने नासी ही है और प्राक्तन अवना नावास से आपके कार्य की सिद्धि होने के बोध्य होती है। ३३। अब नेरा यत बढ़ी है कि विवलोक में हाला की जिए और बपनी की हुई प्रस्थित के क्षिय में भगवान् 🔤 की 🚃 को प्राप्त भी जिए। कारण यह है कि इस भूमध्यम में बहुत से मूप भगवात् किय के सेवक 📱 । १४) विना महेरवर 🗯 📖 प्राप्त किने हुए किसकी सामर्प्य 📗 कि वन 📖 पूर्वों 🚃 इनन कर सके। वे 📖 जिब के चला राजा मोग जपने जक्तों 🖹 🚃 बारच करने वाले हैं तथा बुरासपर को भी ने 🚃 क्या करते हैं ।३६। उपायं कुर यत्नेन जवबीचं सुनायह्यु । उपाये हु समारको सर्वे सिध्यंखुपक्रमाः ।। ६६ भीकुष्णमंत्रं कवचं दृक्ष क्ला गुरोहंरात्। दुल्लंच्यं बैच्यार्थं तेजः जिवसक्तिविकेञ्चति ।।३७ वैजोक्यविजयं नाव **कवर्च** परमात्*पृत्तप्* । थवाकवं व विज्ञाप्य बंकरं सथ दुर्लभव् ॥३८ प्रसन्तः स गुजैस्तुरुवं कृषानुर्वीनवस्सनः । दिव्यपानुपतं चापि बास्यत्वेष न संसयः ॥३१ and के संबद्ध उपाय करिए । am am बीज gar am बाबाहरू करने बाका 🖁 । जब उपाय का कारम्ब कर दिवा जाता 🖥 तो उसके कर देगे. पर सभी .......... सिक्ष हो बाया करते हैं।३६। अपने मुक्देव हर से 📗 वस्स 🛚 धीकुम्भ का मन्त्र और बच्च का शहण करो । उससे दुर्लकुन वैश्लव देश और जिब की सक्ति हो जायनी । जोकि निजय करेगी ।३७। मगदानु सिय के 📖 एक पैमोक्य के विकास करने वरना इसी 📖 🖛 परम दुर्लम किवन विषयान है। वह 📖 वतीय अद्युत 🖥 । जिस किसी भी प्रकार 🖩 धर्ग-बान्। मधु र की प्रश्नाकरके उनसे इसके प्राप्त करने की प्रार्कना वर्छ और इस पुर्वन अस्तु की प्राप्तिः समसे करो । २०। जायके मूक कर्मी 🗎 वे लगकातुः असम्ब है और 🖩 बहुत ही बयाकु उक्त दीनों बर-ध्वार/करने करे हैं। वे दुवको अवत्व विका वाकुरशः अध्यन्त्री (आक्षा ही क्षणा करही, वेंवे----**रवर्ते पुष्कानी राज्यानहीं है अपूर्त** कर दक्त की प्रश्न कर है। और

### प्रशास का निवासमन

वसिह उवाच-बनायो सम्बद्ध

बहाजो वचनं श्रुत्वा ■ प्रजम्य अगद्गुरुम् । प्रसन्तचेताः सुभूभं भिवलोकं जवाम ■ ॥१

लक्षयोजनमृद्ध्यं च बहुउलोकादिलक्षणम् । भणानिवेषनीयं च योगिमम्यं परास्परम् ॥२ वैकु ठो दक्षिणे यसमादगौरीवद्धः वामतः ।

यदधो घ वलोकम्य सर्वलोकपरस्तु मः ॥३ तपोदीयंगसी रामः जिथलोकं स्दर्भ च । जगमानेन रहिसं नानाकीतुकसंयुक्तम् ॥४

वमंति यत्र योगींबाः सिद्धाः पासुपताः सुभाः । कोटिकल्पतपः पुण्याः सांता निर्मेत्सरा जनाः ॥१

पारिजातमुखीवृंक्षैः मोभितं कामधेनुणिः। योगेम योगिया सुरुटं स्वेच्छया संकरेण हिः।।६ णिरुपमां मुख्या स्वली म शुब्दं विश्वकर्मणाः।

। भारतमा गुरुणा स्थलाम इष्टायम्बक्समानाः। सरोवरणतैविष्यैः **पण्चरागयिराजितैः** ॥७

भी वसिष्ठ भी ने कहा—वह राम बहा जी के इस कुमा की धुनकर फिर बहा जी के जरनों में अजाम करके अस्यन्त ही मसक जिल्ल आला होता हुआ वहाँ से जिल के लोक को चला 151 वह जिल्का लोक वहाँ से एक लाख योजन अपर की ओर वा और वह इस बहा जी में लोक से भी अधिक विलक्षण मा। उसका वर्णन बचनों के द्वारा तो हो ही नहीं संकता है। ऐसा

ही वह अनिर्वननीय वा और पर से भी पर का तका गोगी जनों के ही द्वारा गमन करने के योग्य का ।॥। किस जिल्लीक जी वेकुफ सो दक्षिण विशा में है और गौरी लोक वाहि बोर है तथा जिनके जीने की ओर भूव लोक में और वह जिल्लोक सभी खोकों से पर है ३३। तपश्चमा और वल-

 सह्याच्य पुराण 584 पर केवल महान् योगीन्द्र-सिद्ध कौर 🚃 बुम पासुपत ही निवास किया भारते हैं। जो करोड़ों कल्पों 📉 करने के महात् पुनीत पुण्य वाले-परम शान्त शील-स्वभाव वाने और मस्तरता से रहित बन में ने ही उस स्रोक के नियास करने बाते वे १५। वह सोक पारिजात मुख वाले वृक्षों से 🚃 कामधेनुओं से परम सुक्षोजित 🔤 जिन 🚃 बोगिराअधिराज भग-बान् शक्कर ने अपने ही योजबस से स्वेच्छा पूर्वक सृजन किया बा । समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वरणी घेनु कामधेनु कही जस्ती है तथा मनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला बुझ करूपवृक्ष होता है उन्हीं का एक भेव परिजात देश बुक्त है।इ। इस लोक की रचना ऐसी ही परम अव्युत थी कि विश्व के जिल्पियों के परम गुक विश्वकर्मा ने कभी स्वध्न में भी नहीं वेखी भी फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी रचना का करना तो बहुत ही दूर की बात है। उस लोक में परम दिक्य सैकड़ों ही सरोबर के जिनके वाट और सीकियाँ तथा सम्पूर्ण प्राकार मण्डल पर्मराय नाम वाली मणियों के द्वारा विकिमित था। इन सब सरोवरों 🖩 बहु लोक परमाधिक शोधा से समस्वित था ।७। शोधितं चातिरम्यं 🖿 संबुक्तः मणिवेदिभिः। सुवर्णरत्नरचितप्राकारेण समावृत्तम् ॥ व आयुद्ध्वमंबरस्पणि स्वच्छं क्षीरविभं परम्। चतुर्शरसमायुक्तं शोभितं यणिवेदिभिः ॥१ रक्तसोपानयुक्तं श्व रत्नस्तम्भकपाटकैः । मामाचित्रविचित्रीश्च जोभितैः सुमनोहरैः ॥१० तरमध्ये भवनं रम्यं सिहद्वारोपशोभितम् । ददर्श रामो धर्मातमा विचित्रमिव संगतः ॥११ तत्र स्थिती द्वारपाली ददर्शातिभवंकरी । महःकरालदंतास्यौ विकृतारक्तलोचनौ ॥१२ दग्धर्भेलप्रतीकाशी महाबलपराक्रंमी। विभूतिभूषितांगी च व्याघ्रचदावरी च ती ॥१३ त्रिशूलपट्टिशधरौ ज्वलंती ब्रह्मतेजसा । तो रब्द्वा मनसा भीतः किचिदाह विनीतवत् ॥१४

परमुखन का जिना समन 240 बहु सोक मनियों के ब्राया निर्मित बनेक वेदियों के बहुत ही अधिक सुरम्य एवं क्रोमित 📰 । इसके चारों बोर सुवर्ण का 📼 (परकोटा) बना हुजा 🖿 😑 वह सीक बहुत ही ऊँचा वा जो कि जस्तरिक का स्पर्श कर रहा या तथा 🚃 🚃 अधिक 🚃 एवं सुम्र 📰 कि शीर 🖺 📳 विकार । एहा था । इस कोक में पार परम विशास द्वार बने हुए जिनका निर्ताण पणियों की बेदियों से किया गया था। १। इसमें करार चढ़ने 🔳 सिए रत्नों 🗎 द्वारा विनिधित सोपानों को अधिवर्ष वी और इसमें जो तथा कपाठ बने 🚃 ने वे भी क्षव रत्नों 📑 ने । इसे लोक 🗏 जो भी रचना भी वह अनेक प्रकार की चित्रविचित्र भी तथा परम मनोहर भी जिससे यह जोक 📖 नीकित हो रहा 📖 ।१०। 📖 नीक 🖩 मध्य में शिद्धीं के क्षारा उपलोशित एक सुरम्य भवन बना हुआ वा । उस प्रमारमा राम नै वहाँ पर पहुँचकर उसकी एक विचित्र स्वल के ही समान देखा था। ११। वहीं पर उसे रामशे देखा का कि अशीय अवश्वर ही ............ स्थित हैं। जिनके महात् करात मुख और बीत के बाब बहुत ही विहत ताल गेज के ।१२। वे द्वारपाल ऐसे ही प्रशीत हो रहे के मानों 🖩 वन्छ पर्वत होनें। वे महाच्यल और विक्रम से समन्त्रित के। उनके नरीरों में विभूति लगी हुई थी जिसमे उनका जङ्ग विजूषित वा और ने भ्याध के भर्मों के नाम द्वारण किये हुए वे ११३। वे दोनों द्वारपाल त्रिवृत और पट्टिस प्रारण करने वाले वे तथा ब्रह्मतेज से जाज्यस्यमान हो रहे वे। उन की वैजाकर राम अपने मन में भग से भीत ही गया था बहुत ही विनीत होकर उन 🖩 कुछ बोसी वा ।१४। नेमस्करोमि वामीकी जंकरं रुष्टुमानतः। ईश्वराज्ञां समावाय मामवाज्ञप्तुतवेव ॥१५ तौ 📕 तद्भवनं भृत्वा गृहीस्थाऽज्ञां शिवस्य 🞟 🛭 अनेष्ट्रमाञ्चा दरतुरीव्यरानुषरी च ती ॥१६ स तदाज्ञामनुप्राप्य विवेशांतः पुरं युदा । तत्रातिरम्यां सिद्धीयेः समाकीणां सभा दिजः ॥१७ रृष्ट्वा विसमयमापेरे सुमंधवहुलां विभी: । तत्रापञ्चाच्छवं शांतं विनेत्रं चन्द्रशेखर्भ् 💷 📨 विज्ञाने भारतकरं व्याह्मचर्गवरावरम् ।

२४४ ] वद्याच्य दुराच

विभूतिभूवितांगे व शागयक्रोपवीतिनम् ॥११ भारमारामं पूर्णकामं कोटिसूर्यसम्प्रभम् । पंचाननं पश्चमुजं भक्तागुप्रहविग्रहम् ॥२० योगश्चाने प्रमुजं सिद्धोभ्यस्यकंभुद्रया । स्तूममानं ॥ योगीदीः प्रथमप्रकरेमुँ दा ॥२१

स्तूयमान आयागाड: प्रथमप्रकरमुदा ॥२१ राम ने कहा-इन आप बोनों की सेना में मेरा प्रजाम स्वीकृत होने।

म इस मामा में मनवान् शकुर के दर्शन प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर समागत हुआ है। अब भगवान् ईश्वर की मामा प्राप्त करके मुझ दर्शन करने

के जिए आदेश प्रधान करने को हाला योग्य होते हैं 1१४। उन ईश्वर के बोनों अनुचरों ने राम के वयनों का सवण करके और फिर जिन की बाजा को प्राप्त करके राम को अध्दर प्रदेश करने हैं जिये उन्होंने आजा देदी थी। १६।

जस राम ने भी जनकी शाजा प्राप्त करके बढ़े ही हवं विशास उस अल्लाधुर विश्वेत किया था। बही पर उसने एक सभा का स्वान वेखा थाओ क्रक

द्विज ने सिक्कों के सपुरायों से सपानी जे देखा या और जिसमें अनेक प्रकार व्यासकों ही सुन्दर सुनन्ध भरी हुई विकास वह बहुत ही सुरस्य था।

सभा-रवल का अवलोकन करके बड़ा ही विस्मय हो गया का। वहाँ पर फिर उस रामने परम सान्त-तीन नैच के धारण करने और मस्तक में चन्द्र की घारण किये हुए सम्बाद जिन का दर्शन किया था। १७-१६। भगवाद

शंकर के कर में जिल्ला नीजित हो रहा या और वे न्याध के चर्म को वस्त्र के स्वान में पहिले हुए ये। उनके सम्पूर्ण अन्तरों में स्वतान को भूस्य मंगी हुई की नीर उनका नरीर नागों के ग्रनापकोत से सोजित चा ११६। प्रभू संकर जपनी ही आरमा में रमण करने वासे वे—पूर्ण काय वे और उनकी

सभी कामनाएँ परिपूर्ण भी और करोड़ों सूबों के समान परमोपण्यस प्रभा भी। ने पाँच मुखों नामे—चन्न चुनाओं से कोजित और अपने मनतों पर परमाधिक अनुबह करने नाने ने ।२०० वस समय में किन सिन्धों के लिए तर्क की मुद्रा के द्वारा योग और ज्ञान व्या निवस बतसा रहे थे। यहे-यहें पीनीम्द्र और प्रवस्तान कहें ही व्याच्या के साथ जनका स्तबन कर रहे

भैरवैयोगिनीविश्व पृतं व्यक्तिकाः । मूर्घ्या नमाम तं हष्ट्या रामः यरगयाः युवा ॥१२२

1281

वामभागे कार्रिकेयं दक्षिणे च नचेश्वरम्। नंदीस्वरं महाकालं वीरमहं च तत्पुरः ॥२३ कोडे दुर्गा सत्तमुषा हब्द्बा नत्वाष सामसि । स्तोतुं प्रचक्रमे विद्यान्यिरा वद्वदवा विमुख् ॥२४ नमस्ते जिथभीजानं विषुं स्थापकमन्ययम् । भुजंगभूवणं चौत्रं मुकपालसगुउज्यलम् ॥२५ वो विमु: सर्वेशोकानां सृष्टिस्थितिविभागकृत् । बह्याविरूपधृग्ज्येष्ठस्तं त्वां वेद कृपार्णवम् ॥२६ वेदा न शक्ताःयं स्तोतुमवाङ् मनसमोचरम् । ज्ञानबुद्धचोरसाध्यं च निराकारं नमाम्यहम् ॥२७ शकादयः सुरमणः ऋषयो मनवोऽसुराः । न मं विदुर्यपात्रस्थं सं नमामि परात्परम् ॥२० भगवान् सिव को भैरब-योगिनियाँ और का के वर्जों ने चारों और 🖩 केर 🚃 वा। ऐसी बसा में विराजवान हुए अववान निव का वर्तन करके 📖 ने बड़े ही हुई से अपने जिर को उनके चरकों में झुका 🔤 man किया या ।२२। उनके बाम भाग में स्वामी काशिकेय ये और दाहिनी बोर गगनायक गनेज विराजमांग 🖥 📖 उनके सामने नन्दीस्वर-महाकास और वीरभद्र स्थित हो रहे 🖩 ।२३। किय 🗯 गोव में की मुजाओं वासी जगरवननी दुर्गा विद्यमान थी। इनका दर्शन करके राम ने उनकी भी प्रजाम किया वा। इसके 📨 🚾 विद्वाल राम ने अपनी गङ्गद बाणी 🖥 जन बिहु 📶 स्तुति करने का उपक्रम किया 🖿 ।२४। राम ने कहा मा---मैं ईतान-विमु-ध्यापक-जव्यय-मुखद्भी के पूर्वणी वासे--- उग्न और नरीं के क्यालों की माना 🖩 छ।रण करने से परमोज्ज्यम सिव की सेवा में प्रणाम करता है।२४-२४। को विमु समस्त बोकों को वृद्धि स्विति बौर विनास के करते वासे हैं है बहुत जादि के स्थात को स्थात करने वासे-सबसे बड़े वन आप क्षपा के सामर को मैं- जानता 📕 ।२६। जिन अन और-बाणी के असोचर प्रभू की स्तुति करने 🎹 नेव 🛅 समर्च नहीं हैं 📖 ज्ञान और बुद्धि के द्वारा साधन के अवोध्य दका विना काकार वासे प्रभू शिव 📕 करणों में नमस्कारक करता है ।२०। महेन्स कावि देवतन-महित्तन-मतु और धापुर

₹¥0 ] बहुराण्ड पुराण ये 🔤 जिनके स्वरूप का स्थार्थ रूप से नहीं अस्ता करते 🖥 उन पर से भी पर प्रभु जिब के लिए मैं प्रणिपात करता है ।उदा यस्यां गांभेन सृज्यंते लोकाः सर्वे चराचराः । सीयंते 🔳 पुनर्यस्मिस्तं नमामि जगन्मयम् ॥२६ यस्येषरकोपसंभूतो हुताशो दहतेऽख्टिलम् । सोड बेलोकं सपातालं तं नमामि हरं परम् ॥३० पृथ्वीपथन यहनभग्मोनभोयज्वेदुभास्कराः। मूर्त्तं योडश्री जगत्युज्यास्तं यज्ञं प्रणमाम्यहम् ॥३१ यः कालरूपो जगदाविदर्ता पाता पूचग्रूपधरो जगन्भयः । हत्ती पुना रहवपुस्तवति तं कालकपं शरकं प्रपद्मे ।। ३२ इत्येवसुक्त्वा स तु भावंबो मुदा पपात तस्याधिसमीय भातुरः । उत्याप्य तं वामकरेण लीलया दधे तदा मूर्फिन करं कुपार्णवः ।।३३ आशीभिरेनं हाभिनंद्य सादरं निवेशयामास गणेशपूर्वतः । उवाच वामामभिवीक्ष्य चाप्यूमा कृपाद्रेष्ट्रधाऽखिलकामपूरकः ॥३४ शिव उवाध-कस्त्यं वदो कस्य कुले प्रसूतः कि कार्यसुहिश्य भवानिहायतः । विनिद्धिकाहं तव भक्तिभावतः प्रीतः प्रदर्धा भवतो मनोगतम् ॥३४ जिन पूज्य देव के अंतर्रे के भी अंक्षों 🗖 द्वारा चर और अचर 📰 लोक मुजित हुआ करते हैं और फिर जिसमें ही ये सब लीन हो ज़ाया करते उन जगन्मस्य प्रभु को मैं करता ।२६। जिन प्रभु के बहुत ही कोप से संमुद्धिन्त हुआ वस्ति कर्ड्यलोक और पस्ताल के सहित संस्पूर्ण

परश्रुराम का जिनहराधन 🚺 288

इस विकासो देशक कर देता है 📖 हुइ की सेवा में जो पर 🛮 मैं प्रणाम हुँ ।३०। जिसकी पृथ्वी--पवन-अस्ति-ज<del>ब-</del>-नभ-यज्वा-चन्द्र और भास्कर में आठ मूर्शियों जगत् की पूज्य है उन यक 🚃 देव की मैं नमस्कार करता है।३१। जो काल के 🚃 वाले 🚃 सम्पूर्ण अनत् के आदि करने वासे अर्थात् अष्टा 🖥 इसका पासन करने वासे 🚪 और अपना यह अगन्मय 🗪 धारण किया करते हैं। फिर खड़ का 🚃 आरण करके मन्त में इस सथका संहार करने वाले हैं उन काल के रूप वाले भगवान् शंकर की 📟 शरणागति में प्राप्त होता 🖥 ।३२। वह भावंव राम इस रीति से इतना श्ली स्तदन करके बड़े हो आनम्द से सन जिस 🖷 चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर गिर पढ़ा था। तब 📺 🐧 सागर मगशान् संकर ने अपने बाँवे करकमल से जीला से ही उसकी उठाकर उसके मस्तक पर अपनाकर रश्च दिया था । ३३। अनेक आलीबंचनों के द्वारा उसका अभिनन्दन करके बड़े ही आदर के साथ अपने प्रिय अस्मज गणेश के भागे उसकी बिठा दिया था। फिर अपनी बामा उमा का अभिनीक्षण करके समस्त कामगाओं 📕 पूर्ण करने वाले सिव ने कुपाई इटि से उससे कहा था १३४। शिव ने कहा — हे बढ़ों बिगप वह बताइए कि बाप कीन 📕 और किसके पंश में आपने जन्म प्रहुष किया 📗 और 🚃 किस कार्य के कराने 🗪 उत्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए हैं—यह सभी कुछ सुचित की जिए। ■ आपकी इस प्रकार की भक्ति की भावना 📕 आपके ऊपर परम प्रसन्न हो गया है

तथा जी भी कुछ आपके मन का अभीव्शित है 🗪 सबको मैं आपके लिए वे पूँगा । ३४।

इत्येवमुक्तः 🖿 भृगुर्महात्मना हरेण विश्वार्शिहरेण सादरम् । पुनक्ष नत्या निबुधां पति गुरुं कृपासमुद्रे समुवाच सस्वरम् ।।३६ परमुराम उबाच । भृगोत्र्वाहं कुले जातो जमदग्तिसुतो विभो । रामी नाम जगद्वं सं स्वामहं शरणं गतः ॥३७ यत्कार्यार्थमहं नाच तव सांनिष्यमागतः । तं प्रसाधय विश्वेशं गांछितं काममेव मे ॥३८

मृगयामागतस्यापि कार्यं वीर्यस्य भूवते । बातिथ्यं कृतवात् देव जमदिनः पिता मम ॥३६ राजा तं स वनाल्लोमात्पात्तमामास मन्द्रधीः। सा त्रेनुस्तं मृतं हृद् वा गर्वा लोकं जगाम ह ॥४० राजा न लोकन्मरणं पितुर्यंम निरागसः। जगाम स्वपुरे पश्चान्माता मे प्राह्दद्भृशम् ॥४१ तक्जात्वा लोकवृत्तको भृतुर्वः प्रपितामहः।

तक्ज्ञात्वा लोकवृत्तको भृगुनैः प्रपितामहः । आजगाम महादेव स्यह्प्यागती बनाग् ॥४२ अब इस रीति ने वह भृतु मुलोद्यून 📖 सम्पूर्ण विक्य की आर्थिः के हरण करने वाले महात्मा अन्तु के द्वारा बड़े ही आदर 🖩 साथ कहा गया था तब ती छन देवों के स्थामी और कृपा के लागर गुरु की सेवा में 🚃 राम नै फिर एक बार प्रभास करके बहुत ही। सीधा निवेदन किया 📖 ।३६। वरमुराम ने कहा---हे भगवन् ! वै भृतु भुति के कुल में समुरयन्त हुआ 🛚 और 🖟 विभो । जमक्षित म्हणि 🖿 पुत्र हूँ । येरा नाम छोटाः 🛤 राम----🜉 है"। आप सो समस्त जगत् की 🚃 जरने के बोस्व हैं। 📕 ऐसे 🚃 में आपकी तरणायति में प्रयन्त हुआ 📗 १३७। हे मान ! बिस कार्य 🗎 लिए मैं आपकी सन्तिति में सभागत हुआ 📳 है विक्वेश्वरः ! उसको आप कृषा कर प्रसाखित की जिए और मेरी कामना है कि अब आप मेरा बां छित को भी है उसे मुझे प्रदान की जिए । ३७। मेरे पिता असदस्ति ने हे देश ! सुपयः के लिए बन 🎚 आये 📰 राजा कार्स बीवं का बहुद अच्छी शरह से भातिच्य-सरकार किया था। ३६। इस महातन्य मित वासे राजा ने लोग के बशीभूत होकर बसपूर्वक मेरे पिता को मार 📖 था। बो एक घेतु की जिसके प्रहण करने 🖿 सालव राजा के मन में हो া 🗷 वह होमधेनु भी मेरे पिताको मराहुवादेखकर गो-सोक में वर्तागरी की १४०। राजाने निरपराध मेरे पिता की मृख्यु के विषय 🖩 कुछ भी जिन्ता नहीं की बी और क्षिर वह अपने नगर में चला 📖 📖 इसके पीछे नेरी माता रेचुका अत्यन्त रुदन कर रही की ।४१। इस 🚃 🚃 आम प्राप्त करके लोक के हुत्त के जाता हमारे पिकामह भूयुमुनि हे महादेव ! बहुर पर 📰 गये थे । मैं समिधा क्षेत्र के लिए उस 🚃 में 📰 📕 गया हुआ वा सी 📕 नी इसी बीच में बढ़ी पर समागत हो। नवा 📖 ।४२।

मया सह मुदुःसात्तिभातृ न्यात्तः सहैवः मे ।
सारवियत्वा स मंत्रजोऽजीवयत्पितरं ममः ॥४३
आतागते भृगो मातुर्दुःखेनाहं प्रकोपितः ।
प्रतिशां श्रुतवान्धेव सारवयन्यातरं स्वकाम् ॥४४
विःसप्तकृत्वो यदुरस्तादितं मातुरास्मनः ।
तावस्तंत्र्यमहं पृथ्वीं करिष्ये अवविज्ञास्मनः ।
सहादेवो हातो नाम स्वत्सकाश्रमहरगतः ॥४६
विसष्ठ उवाच-दृत्येवं तद्दवः अत्या हस्या दुर्मामुखं हरः ।
वभूवान प्रवद्धविश्वतयानः स्ववं तथा ॥४७
(तिस्मन्तंतरे दुर्गा विक्रियता प्राहसद्द्युगम् ।
उवाच च महाराज भागंवं बेरसाधकम् ॥४८

जिः सप्तकृत्यः कोपेण साह्सस्ते महान्यदो ॥४६ उस तमय में में रदन कर रहा 🖿 और अपने माता के 🗪 मेरे

तपस्त्रिक्षिजपुत्र क्यां निर्भूषां कर्तुं मिण्छस्ति ।

 2XX ]. **बह्याच्छ पुराण** नीचे की और अपना मुख करके चिन्तन करने वाले प्रशु संकर हो गये थे १४७। इसी 🚃 में जगदम्बा देवी दुर्गा विस्मित होती हुई अत्यधिक हैंस गयी थीं। और हे महाराज ! बैर के 🚃 उस मार्गव राम 🗎 बोली ।४८। जगदम्बाने कहा या कि हे तपस्विम् ! दिख के पुत्र ! क्या तुम इस भूमण्डल को मूर्यों से विहीन करने की इच्छा कर रहे हो ? और वह भी एक-दो बार नहीं प्रत्युक्त कोप से इनकीस बार ऐसा करना चाहते हो। हे बटो ! यह सो जापका एक बहुत ही महान साहस है ।४१। हंतुमिच्छसि निःशस्त्रः सहस्राजु नमीश्वरम् । भूभंगलीलया देन रावगोर्जप निराक्तः ॥५० तस्मै प्रदर्श दत्तीम श्रीहरेः कदचं पुरा। शक्तिरस्यर्यवीयां 🖿 सं कवं हंतुमिण्डस्स ॥५१ शंकरः करणासिद्धः कस्तुं चाप्यम्यथा विमुः । न भान्यः शंकरात्पुत्र सत्कार्यं कत्त्रुँ मीश्वरः ॥५२ वय देव्या बनुमति प्राप्य संभुद्दं यार्णवः । अस्यवाद्भव्या वाचा जसदन्मिसूतं विभू ॥११३

शिष तवाय-विश्वति विश्वति मम स्कन्दसमी 🛤 ।

्र वास्यामि मंत्र दिव्यं ते कवर्ष च महामते ॥ १४ लीलया यश्त्रसादेन कार्स्त वीर्य हनिष्यसि । त्रिःसप्तक्रस्वो निर्मुपा महीं चापि करिष्यसि ॥५४ इत्युक्त्वा संकरस्तस्मै ददौ मंत्रं सुदुर्लभस् । ्त्रैलोक्यविजयं माम कवचं परमाद्गुतम् ।। ४६

ं उस राजा सहसार्जुन 🖿 बिना ही मस्त्रों वाले होते हुए 📺 हुनन करने 🔳 इच्छा कर रहे हो जिसने अपनी भूभङ्ग की लीला 🖥 अर्थात् सी भुकुटी तिरछी करके रावण सैसे महापराक्रमी को भी निराहत कर

विथा था असृति अपने सामने विराहत करके भना विया 🖿 ।५०। 🔤 राजाको तो पहिले दत्तात्रेय गुनि ने श्री हैरि 📉 कवन 🚃 किया था और अत्यन्त नीयं से समन्तित एके भक्ति भी उसके लिए दी थी। उसकी

परंबुराम का शिवाराधन **२**४५ तुम किस प्रकार से मार देना चाइते हो ? १६१। धनवान् संकर तो 🚃 के अवाह सागर 🛮 और करूका 🗎 ही सिद्ध हो जाते 🖥 । यह विभु तो परम समर्वे 🛮 सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। हे पुत्र ! भगवान् संकर 🖿 वितिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं । १२। इसके अनन्तर 🔤 🛮 इन वचनों से 🚃 के सावर भगवान शम्भु ने दुर्गी देवी की भी अनुमति 🚃 कर सी बी भीर फिर विभू शब्धू ने जसदिन 🔣 पुत्र से परम 📠 वाणी के द्वारा कहा 🖿 ।५३। धनवान ज्ञिन ने कहा--हे दिशः 🗄 आज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिकेव के स्थान हो जाओने । है महासू मति थाने । 🖩 आपको परम दिव्य मन्त्र और कवच दे दूँगा ।५४। योंही विनाही किसी कायास के जीना 🔣 से जिनके 🎟 के प्रभाव से भाग का**ल बीर्य** का हुनन कर दोगे और जैसी सुम्हारी प्रतिका है 📺 📰 पूर्ण होगी सीर इक्कीस जार इस पृथ्वी को भी भूपों से रहित सुव कर बोगे।१४। इस रीति से कहकर मगवाच् कम्यु ने उस परशुराम के मिए सुदुर्जम मनत प्रदान कर दिया या और तीनों ओकों का विजय करने हाला परम सद्युत भी उसे दे दिया वा । १६। नागपाशं पासुपतं श्रह्मास्त्रं 🖿 सुदुरुर्तेभव् । नारायणास्त्रमाग्नेयं वायव्यं वादनं तथा ।।५७ गांधवै गादरं वैव ज्ञंभणास्यं महाव्भुतम् । गदौ शक्ति च परम् शूलं देण्डमनुत्तमम् ॥५८ मस्त्रास्त्रग्राममस्वितं प्रहृष्टः संबभूव ह । नभस्कृत्य शिवं सांत दुर्गी स्कन्दं गणेश्वरम् ॥५६ परिक्रम्य ययौ रामः पुष्करं तीर्वमुत्तमम्। सिद्धं कृत्वा शिवोक्तं तु मन्त्रं कवचमुत्तमम् ॥६० साधयामास निष्डिलं स्वकार्यं भृनुनन्दनः । निहत्य कार्रावीयं तं ससैन्यं सकुतं मुदा ।

निहत्य कार्राबीयं तं ससैन्यं सकुतं मुदा ।
विनिवृत्तो गृहं प्रागारिपतुः स्वस्य भृगूद्वहः ॥६१
नागपाम—पामुपत और सुदुर्भग बह्यास्य—नारायणास्य—आग्नेय
—वायव्य-वार्ष्ण अस्त्र भी दिथे थे ।१७। मान्यर्थ-गारुह और मान्यव्युत्त्र जुम्भणा भी प्रदत्त कर दिथा था । तैया बदा-विकि-जून-उत्तम दण्ड उसको

बह्याण्ड पुराव

[२४६ ]

दे दिया पा १६८६ इस तरह सम्पूर्ण हस्त्रों और अस्त्रों के समूह को पाकर राम बहुत ही प्रसन्त हुआ था। फिर परसुराम ने परम शान्त शिव को लोल-दुर्ग देवी को स्वामी कार्तिकेय को और गणेश्वर की सेवा में प्रणि- करके कि इन सबकी परिक्रमा करके फिर वह राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहां से पला गया विशेष और कहाँ पर संस्थित करते हुए भगवान् भिव के हारा बताये हुए कि को और कवण को सिद्ध किया पा १६६१-६०। फिर भृगु नन्दन ने बड़े ही सम्पूर्ण कुस और सेवा के सिद्ध किया पा १६६१-६०। फिर भृगु नन्दन ने बड़े ही सम्पूर्ण कुस और सेवा के सिद्ध का सामित किया का। फिर वह राग अपने सिद्धा के पर को विनिवृत्त होकर यक्षा गया था। ६१।

# ।। भुनमृतो कवा ।।

सगर उनामः-ब्रह्मपुत्र महाभाग महान्मेऽनुब्रहः कृतः । यदिवं कवणं मध्ये प्रकाशितमनामयम्।।१ और्वेणानुगृहीसोऽहं इसास्त्रो यवनुप्रहात् । भवतस्तु कृपापात्रं जातोऽहमधुना विभी ॥२ रामेण भागंबेंद्रेण कार्रावीयों नुषो गुरो। यथा समापितो बीरस्तम्मे विस्तरतो वद ॥३ कृपापात्रं स दत्तस्य राजा रामः शिवस्य च। उभी सी समरें बीरी जवटाते कवं गुरो ॥४ वसिष्ठ उवाच– शृणु राजनप्रवक्ष्यामि चरितं पापनाशनम्। कार्र्तावीर्यस्य भूपस्य रायस्य च महात्मनः ॥५ 🔳 रामः कवर्च लब्ध्या मंत्रं चैत्र गुरोर्मु खात् । चकार साधनं तस्य 🚃 पर्मया युत्तः ॥६ भूमिणायी त्रिषयणं स्नानसंध्यापरायणः। उदास पुष्करे राम शतवर्षमतद्वितः ॥७

-मृगमृगीः <del>कवा</del>

-540

राजा सगर ने क्यू:---हे ब्रह्माची 🖩 पुत्र ! काप को महस्य नाम वाले हैं। मेरे अपर आपने बढ़ा भारी 🚃 किया है कि यह कवच जो कि जनामय है, भेरे सामने आपने प्रकाणित कर दिवा है । १। इतास्य में भीष के द्वारा बनुब्रहीत हुवा 🚆 । है कियो ! इस 🚃 📕 ती मैं बावंकी कृपा का पाच बन गया है। २। हे युवदेव िजार्यवेन्द्र परसुराय ने राजा कार्श्वमीर्य को जो बड़ा ही बीर वा जिस प्रकार से हाला किया वा वह सब विस्तार के मेरे सामने वर्णन करके युनाइए ।३। वह गाजा तो दत्तात्रेय भुनि की कृपा का पात्र घर और राग 📖 जिन की अनुकल्पा का भाजन या 🖂 हे गुरुवर ! ये दोनों ही यहान् बीर वे । 🚃 क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने युद्ध कियाचा ।४। वशिक्ष जी ने कहा—हे राजन् ! व्या आप श्रवण की जिए 🖩 इस चरित को वतलाळेचा क्योंकि यह चरित तो पापों का विनाश कर देने बाला है। यह चरित महान् बलवानी राजा काल बीर्य का तथा महात् भारमा बाले परमुराम के महायुद्ध का है। ए। उस परभुराम 🖺 पुरुषेन के मुख से इस कक्ष और मन्त्र की दीका बहुन की की फिर उन परशुराम ने येगी भारी भक्ति से युक्त होकर इनको सिख किया वा १६। श्रुवि पर इस्ती. किया था---लीमों काकों में सक्योपासना की भी और यह स्तान दंशा सम्बंधा में परायण ही नये थे। इस प्रकार में यह सब साधना करते हुए राम 🚃 ही समाहित होकर एक सी वर्ष 📖 पूष्कर में रहे के अकार पुष्कर क्षेत्र 📕 ही निवास किया वा 👊 समित्युष्यकुशादीनि प्रध्याण्यस्रहरूप् गोः। **अश्नीय काननाद्भूप प्रायक्छ**दकृतवणः ॥= ससतं व्यानसंयुक्ती रामी मसिमता वरः। आराध्यामास विभुं कृष्णं कल्मननाजनम् ॥१ तस्यैवं यअमानस्य रामस्य जनतीपते । गतं वर्षभतं सत्र ध्यानयुक्तस्य निस्यदा ॥१० एकदा तु महाराज शामः स्नातु मतो महात् । मध्यमं पुष्करं तंत्र दवत्रश्चियंगुलमम् ॥०१ मृग एकः समायामी मृभ्या युक्तः पलायितः । व्याधस्य मृगर्या प्राप्तो पर्नतप्तोऽतिपीक्तिः ॥१२

पिपासितो महाभाम असपानसभुत्सुकः । रामस्य पश्यतस्तत्र सरसस्तटमागतः ॥१३ पश्चान्मृगी समावाता भीता मा चिकतेक्षणा । उभौ तो पिवतस्तत्र जसं संकितमानसी ॥१४

सिम्मा पूर्ण और कुता आदि अन्यों को नाकर दिया करता या। द। मतिगानों में परम श्रेष्ठ परमुराय निरम्तर ध्यान में संसम्त होकर समस्त
करमयों के विनाश करने यामे विभू श्रीकृष्ण की श्राराधना किया भारता
था। १। हे अगतीयते ! इस रीति से ययन करते हुए और वहाँ पर निरम ही
ध्यान में बि सक्त रहने वाले परमुराय को एक लौ वर्ष व्यतीत हो गये थे
१२०। हे महाराज ! एक बार यह पहान राम स्नान करने के लिए मध्यम
पुष्कर में गया था और वहाँ पर उसने उसम आवर्ष का अवसीकन किया
था। ११। एक भूग मुगी के साथ दौड़ा हुआ वहाँ पर आया था और एक
व्या भी मृगया की शांत हो रहा बा परमुराम असमे कि सम्मय्त होकर
भीवित बा १२० हे महामाग ! बहुत बा प्यासा बा और असमान करने बि
सिए बड़ा ही उस्सुक हो रहा बा परमुराम असको बार रहे में बा बहाँ पर
बात सरीवर बि सुट पर समागत हो बात । १३० इसके पीछे-पीछ मृगी भी
वसाँ पर जा गयी बी जो बहुत ही हरी हुई थी और उसके नेच चिकत हो
रहे बि । वे योगों ही बहुत सिक्त जन बात होते हुए बहुँ पर जनपान कर
रहे हैं ।१४।

हे भूप ! अकुलबण प्रतिबित 🚃 भृतुवंशन परसुराम के लिए बन से

तावरसमानतो व्याक्षो वाणपानिर्धनुद्धं रः ।
स रण्ट्या तत्र संविष्टं रामं भागेवनन्यमम् ॥१४
वक्षत्रणसंयुक्तं तस्यौ दूरकृतेक्षणः ।
स चिन्तयामास तदा संकितो भृगुनन्दनात् ॥१६
वयं रामो महावीरो दुष्टानामंतकारकः ।
क्यमेतस्य हन्म्येतौ पश्यतो मृगयामृगौ ॥१७
इति चिन्तासमाविष्टो व्याघो राजन्यसत्तम ।
तस्यौ तत्रैव रामस्य भयात्संत्रस्तमानसः ॥१८

रामस्तु तौ मृत्री रृष्ट्वा पित्रंती संगवं असम् । तर्भयामास मेद्याची किमन मवकारणम् ॥११६ नैवान व्याद्यसंनादो म च व्याद्योः हि रृष्यते । केनैतो कारणेनाहो संक्तिः चकितेसणौ ॥२० मृत्रजातिहि निसर्याज्यकितेसणा । येनैतौ जसपानेऽपि पश्यतस्यकितेसणी ॥२१

उसी समय में बनुच बारन किये हुए हान 🖩 नाथ शहक 📖 नहीं पर व्याध भी भा गया वर । 📖 🚃 ने वहाँ पर विराजमान परसूराय को देखा वा ११४। उस राम ही समीप में अकृत द्वन भी मैठा हुआ वा । वह व्याध दूर तक अपनी हिंद डाने हुए वंहीं पर ठहर नेवा 📰 और छन्न व्याख का मन भृगुनन्दन राम के उस 📖 🖩 मंकित. हो नवर वा और विचार किया 🛤 ।१६। यह परकुराम तो सहान बीर हैं और पुटों का विनास कर वेने बांका है। 🛤 🖩 इसके देखते हुए इन वीनों किकार वाले नृगी और मृग 🚥 हुनन कके ।१७। 🛘 राजस्थों 🖫 परम लेख ! 🚃 🚥 इस प्रकार 🗎 चिल्ला में दूबा हुना परजुराम के भय से संबक्त मन बाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था।१८। परशुराम ने जन दोनों मुनों को देखा या कि न के ही भय 🖩 साथ वहाँ पर जन पी रहे के। 📖 नेवाबी राम ने मन में विचार किया या कि यहाँ पर इनके लिए 🚃 होने 🚃 🚃 कारण है ।१२। महापर किसी व्याध्य की नर्जनाकी स्थान भी नहीं 📗 और न यहाँ पुर कीई स्थाध ही विकाद वे रहा है किर किस कारण 🖩 ये दोनों पूरा शंकित नेत्रों वाले तथा चकित इक्टि से युक्त हो रहे हैं-यह बढ़े बाश्नमें की 📖 ।२०। यही कारण हो ..... है कि इन पूर्गों की आंति ही स्वा-भाविक रूप से चिकत नेचों वाली हुना करती है। इस कारण 🖩 ही वे वोनों 🚃 करने 🖫 भी चकित नेजों वासे होते हुए देख रहे 📗 ।२१।

नैताबरकारणं चात्र कि बिद्यमातुरी। लक्ष्मेते खिन्तसवांगों कम्पयुक्ती यत्तरिस्वमी ॥२२ एवं संभित्य मृतिमान्स तस्यी मध्यपुक्तरे। शिष्येण संयुक्तो रामो वावत्ती चापि संस्थिती।।२३ पीरका असं ततस्ती तु कृष्ण्याससमाधिती ।
राम रुष्ट्या यहारमानं कथां ती चकतुर्युं दा ।।२४
मृग्युवाच-कांत वाचैव तिष्ठाको यावद्वामोऽभ संत्यितः ।
सस्य वीरस्य सानिध्ये थयं नैवावयोशंवेत् ।।२४
वनाप्यागस्य चेद्व्याद्यो ह्यावयोः प्रहरिष्यति ।
रहमान्रो हि मुन्तिना भस्मीभृतो धविष्यति ।।२६
इत्युक्तं वचने मृग्या ए।यद्यंतनुष्ट्या ।
मृगप्रचोवाच हवेंच समाविष्टः प्रियो स्वकाम् ।।२७
एवमेव महाभागे वहें वदसि मामिति ।
जानेऽहमपि रामस्य प्रभावं सुमहास्यवः ।।२८

यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है किन्तु ये क्षेत्रों तो बड़े केव और मय से आतुर हो रहे हैं --ऐसे ही विश्वभाई दे रहे हैं। वयोंकि इनके सभी अपूर्व विश्वता से लंबुत हैं और ये दोनों ही चम्प से प्रकरियत हो रहे हैं 1931 इस तरह 📕 विन्तन करके नितमान् यह परजुराय सब्ब पुष्कर में संस्थित हो गया या और उसके शाय में जिल्ला भी या। यह राम मन तक बहुर्ग क्रका रहा या तक तक वे दोनों भूग भी वहाँ पर संस्थित रहे थे ।२३। जल-पान करके ने दोनों मून एक बूझा की छाया का आध्यय प्रहण करके बैठ गये में । उस महान् ामाना नाने परभूराम 📖 वर्तन करके उन दोनों ने बड़े ही भानस्य के साथ आपस में वातचीत की की ।२४। मूनी ने मून से कहा-है कारत ! हम दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे जब तक यह परशुराम यहाँ पर संस्थित रहते हैं। इस वीर के समीप 🎚 हम दोनों को कोई भय नहीं होगा ।२५। यदि यहाँ पर भी व्याक्ष बाकर 📖 क्षेत्रों पर प्रहार करेगा तो धन मुनि के द्वारा केवल देखने ही से 🚃 मस्मीभूत हो जायगर १२६। परमुराम के दर्जन करने से परम सन्तुष्ट भूगी। के द्वारा इस प्रकार से वह बचन कहने पर वह मृग भी बड़े ही हर्व से समाबिष्ट होकर अपनी प्रिया से बोला पा ।२७। है महाभागे े यह बात सी दशी प्रकार की है। हे भामिन । जाप यह ■■ निश्चित ही कह रही है। मैं भी परम महत्व् आत्मा वाले राम के प्रभाव को बञ्छी तरह से बांगता 🖥 ।२६।

मृगमृगी कक्षाः ]

335

्योऽयं संदश्यते चास्य पापर्वे शिष्योऽकृतद्रणः । 🛸 स वानेन मतामागस्त्रातो व्याध्यमयातुरः ॥१६ अयं रामो महाभागे जमदन्निसुतोऽनुजः। पितरं कार्रावीर्येण हब्द्वा चैव तिरस्कृतम् ॥३० पकारातितरां कुद्धः प्रतिज्ञां नृपषाविनीम् । तत्पूर्तिकामी हमगद्बह्यलोकं पुरा ह्ययम् ।।३१० स बहुग दिष्टकांश्येनं क्रिवलोकं त्रवेति ह । तस्य त्वाजां समादाय गतोऽसी जिवसन्निधिम् ॥३२ः प्रोवाचिववृत्तांतं राजस्थाप्यात्मनः पितुः 🕩 स कुपालुमैहादेवः सभाज्य मृबुनस्यमम् ।।३३-दवी कृष्णस्य सम्मंत्रयमेशं कवनं तथा। स्वीयं पाश्रुपतं चास्त्रमञ्जास्त्रवाममेश च शक्क विसर्जयामास मुदा वस्ता शस्त्राणि चावरात् । सीऽयमनागलो भन्ने मंत्रसम्बनसस्परः ॥३५

विचार दिला है उसकी इसी महापुष्ट ने ही कि के नम से जब मह विचार है गया तो इसकी कि पुरक्ष की ही कि कि नम से जब मह वातुर हो गया तो इसकी कि पुरक्ष की बी 1241 है महामाणे ! यह राम को जमदिन मुनि किया हुआ देवा कि और उस समय में इसके कार्तवीर्थ कि दारा निराकृत किया हुआ देवा कि और उस समय में इसके कार्य होकर कृषों के विचाल करने की प्रतिक्र की वी और प्रतिज्ञा की पूर्ति की कामका वाका वह पहिने कि मोक विचाल पाने । रहाजा की पूर्ति की कामका वाका वह पहिने कि मोक विचाल पाने । रहाजा की पूर्ति की कामका वाका वह पहिने कि मोक विचाल पाने । उस बहाँ पर इसको यह निर्देश किया कि यह शिवलोक किया वावा पाने । उस बहाँ पर इसको यह निर्देश किया किया कि सह सिनिधि काम हुआ ।३२। और वहाँ पर इसने मगवान सम्युक्त की सिन्धि की साम और अपना सम्युक्त कुलक्त निवेदित किया का ने महादेश बहुस ही कुपाल ये वक्होंने कि मुमुनस्तर कि किया की सिर उन मासूर प्रकृति श्रीकृष्ण का एक उसम किर स चेदन करने के बोधा एक क्रिक्ष इसकी र्दर ] [ क्क्सब्द्रीपुराश्

ा वियाः विवास अपेना पासुपत का बीर अन्यात्व आहुत से अस्त्रीं समुदाब इसको प्रदान किये के ।३४। बड़े बादर के साथ प्रीति व अस्त्रीं को प्रदान अस्के भववात की ने वहाँ विदा किया

ा महत्रास्त्रों को प्रदान करके भगवाद् विशेष ने वहाँ विदा किया विशेष । हे मद्रे ! वही राम इस समय में मन्त्रों की विशेष तस्पर होता हुआ यहाँ पर विशेष हुआ है।३इ।

निस्यं जपति धर्मात्मा कृष्णस्य कवचं सुधीः। मतवर्षाणि चाप्यस्य गतानि सुमहात्मनः ॥३६ मंत्रं साधयती भन्ने म अ तत्सिक्विरेति हिना भवास्ति कारणे यक्तिः सा व व विविधाः महाः ॥३७ उत्तमा मध्यमा चैक क्षतिच्छा तरलेखने । शिवस्य नारदस्यापि क्कस्य च महात्मनः ॥३= अम्बरीयस्य राजवें रंतियेवस्य मास्तेः। अमेरिभीवणास्यापि प्रहलादस्य महास्थनः ।।।३॥ उत्तमा भक्तिरेवास्ति कोपीकामुद्धवस्य भ 🗠 🕬 वसिष्ठाविमुनीशानां मन्वादीनां भूमेक्षणे ।।४० मध्या च भक्तिरेवास्ति शक्कतान्यजनेषु सा 🕼 मध्यभितरयं रामी नित्यं यमपरावणः ॥४१ सेवते गोपिकाधीशं तेन सिद्धि न चागतः। बरिष्ठ उवाय-

दरपुरता त्वरितं कातं सा मृगी हृष्टमानसा ॥४२ पुनः पत्रच्छ मक्तेस्तु नक्षणं प्रेमबायकम् । मृग्युवाच-

सामु कांत महाभाग वचस्तेऽलीकिकं प्रियः। वैद्यु सानं तथ कथं संजातं तहदाधुना ॥४३ भूषी यह धर्मात्मा परमुराम नित्य ही भएवान् श्रीकृष्ण के क्ष्यचं 📖

महाँ पर 📰 कर रहा 🛮 । 📰 महास्था को बाप करते 📰 एक सौ वर्ष तो नमसीत हो गये हैं १६६। 🖥 भन्ने ! यह भन्न की साधना को कर रहा है किन्तु मृशमृगी कवा ]

F 25 3

इसको उसकी सिद्धि नहीं हों रही । । । जावना में मुक्क कारण शिक्ष होता है । वह भक्ति तीन प्रकार की होती है, ऐसा व्या वा है ।३७। हे भक्ति मेर्ने वासी प्रिये ! व्या भक्ति के उसम-मध्यम और किन्द्रिन्न मेर्ने वासी प्रिये ! व्या भक्ति के उसम-मध्यम और किन-किन महापुरुषों में विचयान है—मनवाम् जिन-देविंग नारव-महारमा मुकदेव—राजवि अम्बरीव—राजा रन्तिवेव—प्रवत्मनुत हनुमान्-राजा बिन-वानव विधी-वंग और यहारमा प्रकार—इन विधी-वंग और सहारमा प्रकार—इन विधी-वंग की स्थान है।

है सुभेक्षणे ! जो बसिच्छ मुनिस हैं सचा मनु काबि 🖩 उनमें भी शहयम भेगी की ही भक्ति होती है। इसके बतिरिक्त सन्य सन्नी समीं 🖩 कमिच्छ से जैरे

की प्राकृत मिक्त हुआ करती है। यह जो परसुराम बिसमें भव्य मेंगी बाली ही भक्ति है जो कि निश्व ही यम-नियमों बिपरायभ हो रहा बिश्व४१। यह राम गोपिकाओं के अधीरवर सबबाव बाब सेवल तो कर रहा बिकिन्तु बाब विद्या को सभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महामुनीना बसिव्ह की के सहा—जब उस मृत के द्वारा अपनी प्रिया धृगी के कहा गया बाब तो उस शृगी बिपरा बाबा मन बाबी होकर बीध ही वपने स्वामी से बाब किया का ।४२। उस मृती ने फिर उस भक्ति का प्रेम प्रदान करने बासा सभाम अपने स्वामी से पूछा था। मृती ने कहा—है काश्त ! बाब ही महान् भाग वाले हैं। है प्रिय ! अपके ये बाबा तो बहुत ही सक्छ बोर नमीकिक है।

अब 🚃 कृपा करके मुक्षे वह बतवाइए कि 🚃 प्रकार का विशव होत

आपके ह्वय में कैसे समृत्यूत 🏢 क्या 👭 ।४३।

मृग उवाच
मृग उवाच
मृग प्रिये महाभागे ज्ञानं पुत्र्येम जायते ॥४४

तत्पुष्पमद्य संजातं भागंवस्थास्य दर्शनात् ।

पुण्यात्मा भागंवस्थायं कृष्णमक्तो जिलेंद्रियः ॥४५

गुरुष्णभूषको नित्यं मिस्यतीसित्तिकादरः ।

वतोऽस्य दर्शनाञ्जातं आनं मेऽस्वेद भागिनि ॥४६

वैलोक्यस्थितसत्त्वानां सुभागुभनिदर्शकम् ।

अर्थेव विदितं मेऽभूद्रामस्थास्य महात्यनः ॥४७

```
248
                                                 बह्याण्ड पुरांण
     वरितं पुच्यदं चैव पापकां शुक्वतामिदम् ।
     यद्यक्करिष्यते चैव तदिष ज्ञानगोचरम् ॥४८
     योत्तमा भवितराज्याता तां विना नैव सिद्धचित ।
     कवचं मंत्रसहिसं हापि वर्षायुतायुतेः ॥४१
अपनी परम त्रिया के द्वारा 🔤 रीति छे पूछे जाने पर सक्त मूग ने
कहा या — हे महासू मान काली त्रिये ! 🚃 🚃 अवण की जिए कि यह
बान जो होता है वह परम उत्कृष्ट पुष्य से ही हुमा करता है।४४। वह 🗪
🚃 📰 पुष्प आज इन्हीं महापुरुष भानंब परश्रुराम 🖩 दर्गन 🚃 करने
हीं 🖩 समुख्यम्न हो गया है । यह भागेंब महान् पुन्यात्मा 🖥 और यह भगवान्
श्रीकृष्ण के परम 📰 तथा अपनी इन्द्रियों की जीत लेने वाले 🛙 ।४५६ हे
भामिनि । यह राम अपने बुद की भुन्नूचा करने वाले 📳 और प्रतिदिन
नित्य कर्मी तथा नैमिलिक कर्मों में बड़ा बादर करने वाले हैं। इसलिए
आफ ही 📖 महापुरव के दर्शन से बेरे हृदय में यह बद्यूत जान समूत्पान
हो गया है।४६। यह पेरा ज्ञान ऐसा है जो इस चित्रुणन 🖩 संस्थित जीव 📳
उन सबके मुख और कत्न कर्यों को बता देने वाला 🛮 और आज ही मुझे
महास्मा इस परजुराम का भी पूर्ण वरित विदित हो गवा है।४७। इसका
व्यरित बहुत ही पुष्प 📖 देने वामा 📗 और 🖦 🚾 पार्पी का विभाशक है।
🚃 तुम इसका अवन करो। 🏢 राम मविष्य 🖩 जो-जो भी कर्म करेंगे
वह भी 🖿 मेरे 📖 का गीचर ही रहा है अर्थाद मुझे सब जात ही गया
। ।४६। मैंने जो आपके सामने उत्तम प्रकार की मक्ति का वर्णन किया था
उस तरह भी भक्ति के जिना इस परशुराम को यह मन्ध और अवच दश
सहस वर्षों में भी कभी सिद्ध नहीं होगा ।४३।
     यद्ययं भागंवी भद्रे ह्यगस्त्यानुप्रहं सभैत् ।
     कृष्णप्रेमामृतं नाम स्तोत्रमुत्तमभक्तिदम् ॥५०
       🚃 🔳 लप्स्यते सिद्धि मंत्रस्य कवचस्य भ ।
     स मुनिर्ज्ञाततस्यार्थः सानुकंपोऽभयप्रदः ।१५१
     उपदेक्यति चैवैनं तत्त्वज्ञानं मुदावहम् ।
     श्रीकृष्णचरितं सर्वं नामभिग्रंथितं यतः ।। १२२
     कृष्णप्रेमामृतस्तोकाञ्जास्यतेऽस्य वहायतिः ।
```

पहर्बुराम मनःवयस्यात्रम में वानमन 🔠

261

ततः संसिद्धकवचो राजानं हैहयाधिपय् ॥१६३ हत्वा सपुत्रामात्यं च ससुहृद्वलवाहनम् । त्रिःसप्तकृत्वो निष्टूंपां करिष्कत्यवनीं प्रिये ॥१६४ वसिष्ठ उवाच-

एथमुक्त् वा मृगो राष्ट्रिक्टराम मृगी ततः। बारमनो मृगभावस्य कारणं ज्ञातवांस्य ह ॥५६

यदि यह भागंव परकुराम | भन्ने ! अवस्त्य मुनि की कृपा को प्राप्त कर नेवे तो इसको सिद्धि हो सकती | । अवस्त्य मुनि उत्तम भक्ति के देने वाले कृष्ण प्रेमामृत नाम का स्तोच जानते हैं ।५०। उन महामुनि की कृपा से यदि उस स्तोच का जान प्राप्त कर नेवे तो उसको जानकर यह मन्त्र |

और काम की सिद्धि को प्राप्त कर नेगा। यह बगस्त्य मुनि सो तस्यों । अर्थ को जाने हुए हैं और वे बहुत ही दयानु तथा ■ प्रदान करने वाले । ११। वे मुनि उस आनन्द-प्रद ■ जान का चाराम के लिये उप-

वेश कर देंगे क्योंकि भगवात् जीकृष्ण का सम्पूर्ण चरित उनके सुनामों से ही प्रथित । १६२। श्रीकृष्ण मृत स्तोच । इस राम की महामति ज्ञान = १६८ नेगी । फिर इसको = कवच की संसिद्धि हो जायगी और कवच की सिद्धि

वाला यह राम हैहवों ■ मधिय राजा का हमन पुत्र-पोत्र, मध्वीगवा, सित्र-वर्ग-सेना और समस्त वाहुनों के सहित करके | प्रिये ! फिर वह परशुरास इस मोदिनी को निविचत रूप से इक्कीस बार स्विथ राजाओं से रहित-कर देगा—इसमें कुछ भी संसय नहीं है। श्री वसिक्षजी ने कहा—इतमा यह

अपनी त्रिया मृगी से कहकर हे राजन् ! फिर हा मृग शान्स हा गया अपने समने मृग होने के सान के कारण को हा हा हा हिया।

🔃 ।। परशुराम 📰 अनस्त्याचम 🗏 आगमन 🕕

सगर उदाच
मुने परमतत्त्वज्ञ ज्यानज्ञानार्थकोविद्।

भगवद्भक्तिसलीनमानसानुग्रहः कृतः ॥१

स्वयापि हिं महाभाग यतः शंससि सत्कथाः ।

See ]

श्रुत्वा मृगमुखात्सर्व भागंवस्य विनेष्टितम् ॥२ मृत भवद्भविष्य मानस्रायभक्षान्वितम् ॥
पुनः प्रपष्क कि नाव सन्ये वद समिस्तरम् ॥३
वितष्ठ उवाय-

श्रुणु राजम्यवक्ष्यामि मृबस्य चरितं महत्। यथा पृष्टं तथा सोऽस्यै वर्णयामास तस्ववित् ॥४

भ्यः पप्रच्छ तं कार्न भागवस्य महारममः। भूयः पप्रच्छ तं कार्न भानतत्त्वाचेमावरात् ॥१

साधु साधु महामाग कृतार्थस्त्वं न संगयः। व्यक्त्य दर्शनालेऽच जातं ज्ञानमसीतियम् ॥६ व्यक्षातश्चारमनः सर्वं मभापि वद कारणम्।

क्षमंत्रा येन संप्राप्तावाचा तियंग्वनि प्रभी ।।७

भीर आप तस्तों के काम तथा ज्ञान के अवों के महान् मनीकी हैं। जा तो अगवान् की मित्ति से संजीत यन वाले हैं और उसी यन से आपने अनुप्रह्र किया है। हे महाभाग ! आप को बहुत ही अच्छी कवाओं जा कथन कर रहे हैं। उस मृती ने बपने स्वामी मृग जिम्हा अगवंद परमुराम का सम्पूर्ण विचेष्टित अगव करके तथा भूत-वर्तमान और पविषय जिहाने वाक रामायक की जा जिम्हा समिति वृत्त का जा करके जा ! उसने पुन

ें राजा नगर ने कहा—हे बुनियर ! आप तो परम तत्त्वों के 📖 हैं

श्या पूछा या पह पूर्ण विस्तार के तिहित हमारे तामने वर्णन करने की कृपा की लिए।१-३। विस्तालों ने कहा है राजन् ! अ।पके आगे हिंग का जो महान चरित है उसे सभी भौति वससाऊ गा। वसका वसका की लिए। जिस प्रकार से जो भी उस मृगी ने उस मृग से पूछा था उस सबको तस्वों के जाता उसने उस मृगी के समक्ष में वर्षन कर दिया था।४। उस मृशीन वाले मार्गव वस वर्षन करके उस मृगी ने फिर

बड़े ही आवर से अपने स्वामी 🖩 क्षान के 📼 वर्ष बूंछा थी छ। मृगी मे कहा—हे महाभाग ! बहुत ही अच्छा और परम सुन्दर हैं। वाला तो

पर्वुरामे के अवस्त्वाधम में 250 कुतार्थ हैं-- इसमें लेखमान भी संबव नहीं है कि 📟 इस परबुराम 🖩 वर्शन करने से आपको ऐसा ज्ञान 🚃 हो नवा है जो इन्द्रियों की पहुँच से भी' दूर है ।६। इसीसिए इसके पश्चाद अपनी आत्मा 📖 सम्पूर्ण 📖 मुझे भी कृपा करके बतलाइए । हे प्रभो ! ऐसा वह 📖 कर्म हुमने किया बा जिसके कारण से हम दोनों ने यह पहु की तिर्यंग् मोनि 📖 की 🖥 🕬 इति वास्यं समाकार्ण्य प्रियायाः स मृगः स्वयम् । वर्णयामास चरितं मृग्याश्चीबास्मनस्तदा ॥६ मुग उवाच-शृणु प्रिये महाभावे वयाऽऽवां मृगता वती । संसारेऽस्मिन्महाभागे आबोऽय भवकारणम् ॥६ जीवस्य सदसद्भ्यां हि कर्नेभ्यामानतः स्मृतिम् । पुरा विवरदेते सु नामाऋदिसमाकुले ॥१० बाह्यणानां कुले वाऽहं 📷 कौश्रिकगोतिणाभ् । पिता ने शिववत्तोऽजून्नाम्ना शास्त्रविधारवः ॥११ तस्य पुत्रा वयं जाशास्त्रस्थारो विवसत्तमाः । ज्येष्ठो रामोऽनुअस्तस्य धर्मस्तस्यानुजः पृथुः ॥१२ श्रुवॉऽहं प्रिये जातो सुरिरित्यभिविश्रुतः। उपनीय कमात्सर्वोश्किववसी महायकाः ॥१३ वेदान ध्यापयामास सामाञ्च सरहस्यकार । नत्वारोऽपि वयं 📖 वेदाव्ययनतस्पराः ॥१४ उस भूग ने इस अपनी प्रिजा 🖥 🚃 📰 स्थल करके स्वयं 📰 उस 🚃 में अपना और अपनी प्रिया मुनी 🖮 परित वर्णन किया था।=। सुग े ने नहा--हं महाभाग बासी त्रिये ! 📖 आप सुनिए कि जिस प्रकार 🖥 हम तुम दोनों उस मृग की जाति में देह धारण करने वाले हुए 🛮 । 🗎 महा-भागे ! इस संसार में इस भव कर्यात् 🔤 🖩 ब्रहण करने का कारण एक भाव ही हुआ करता है। तात्पर्य यह 📗 कि जैसी 🚃 जिसकी होगी वह वैसा ही उसके अनुक्रम 🚃 धारण किया शरता है।।। जो भी 🎟 🎹 सद् जीर अनत् कर्म होते 📗 उनसे 📗 यह स्मृति को प्राप्त होता है।

764 अस्माप्त शुराव

बहुत पहिले अनेक प्रकार की ऋदियों से पूर्व प्रविद देश में कौशिक गीत्र कॅरिक बाह्यकों के कुल में मैंने जन्म सहच किया 📷 🏻 मेरे पिता नाम 📕 शिव

दल हुए ये जो 📕 मास्त्रों के अच्छे विद्वान् वे ११०-११। उन विकदस नाम-

शस्रि निप्र के परम श्रेष्ठ विस्न हम चार पुत्र समुस्यम्ब हुए थे। सबर्में बड़ा राम की, उससे छोटा भाई छमं वा और उससे मी छोटा माई पुषु नाम बाला हुआ था ।१२। हे प्रिने ! श्रीचा भाई 🖥 उत्पन्न हुन्छ 📰 जो सूरि---

इस नाम से प्रसिद्ध था । महा यहारवी उस शिवदत्त ने 📖 से सबका छप-नयन संस्कार करा विया 🖿 ।१३। जौर फिर छसने हम सबको रहस्य के

सहित तथा समस्त देव के अञ्च नास्त्रों के साथ वेदों का अध्यापन किया का अर्थात् साक्त सम्पूर्ण नेदों को पढ़ाया का ।१४।

गुरुगुश्रूषणे युक्ता जाता जानपरावजाः। गरवाऽरुष्यं फलान्यंबुसमिरकुत्तमृदोऽम्बह्म् ।।१४ आनीय पित्रे दस्वाय कुमों ऋयवनमेव हि । एकदा तुः वयं सर्वे संप्राप्ता पर्वते वने ॥१६ भौविभवं नाम लोलाकि कृतमालातटे स्वितम् । सर्वे स्नारका महानकानुवित प्रीतमानकाः । १७ वत्तामीः कृतजप्यापम समास्का नगोत्तमम् । शालस्तमालेः प्रियकैः पनसेः कोविदारकैः ॥१६ सरलाजुं नमूमेश्य खजू रैनारिकेलकै: । जंबूभिः सहकारैश्य बदुफलेष्ट् हतीद्वयैः।।१६ भन्यैनानाविधेवृं क्षः पराचंत्रतिपादकैः । 'स्निग्धच्छायैः समाहृहनानापक्तिमिना**दितैः** ॥२०

शाद् लहरिभिर्मल्लगैंडकैमृ गनाभिभिः गर्जेद्रः शरभावेशच सेवितं कन्दरागतैः ॥२१ हम सभी भाई मुरु की कुशूवा में निरत रहा करते के और बहुत ही

ज्ञानः में,परायण हो गये थे । प्रतिदिन 📖 🖩 व्यक्तर कक्ष---वक्--सिम्या--कुशा और मृतिका सामा करते ने ११४। ये सब वस्तुएँ 🚃 से साकर अपने

पिता को विया करते के और फिर इसके जनस्तर अपना अध्ययन ही किया

परमुखेन का अगस्याश्रम में आनमन

3\$5

करते थे। एक बार ऐसा हुवाचा कि हुन 📰 वन में पर्वत पर पहुँच गये ।१६। हे वज्वल नेकों बाली ! इत्तमासा नदी के त्ट पर औवृधि नाम बासा वहाँ स्थित 🖿 । हम सबने घात:कास की बेशा में उसी नदी में स्नान किया वा और बहुत ही 🚃 यन वाले हो 🗎 वे ११७। हम सबने सूर्य देव को अंदर्य दिया वा और जाप करके हम 🚃 🚃 उत्तम पर्वत पर सका-🌉 हो गये में । अब यहां की बृणावनी की प्राकृतिक 🚃 📼 वर्णन किया जाता है--वह स्थल ऐसा अश्वधिक रमणीय या 🛅 वहाँ पर गाल-तमाल-प्रियक-पनस-कोविदार--सरल-अर्जु न-पूग-खजूर--नारिकेल-जम्बू-सहकार-कट्ट फल और बृहती के वृक्ष लगे थे।१८-११। इनके अतिरिक्त अन्य भी वहाँ पर भनेक प्रकार के तस्वर वे जो दूसरों के अर्थ का प्रतिपादन करने वासे थे। अर्थास् पुष्य-फलादि से द्वारा दूसरे बीखों का उपकार करने वाले 🖺 । 🗪 बुकों की छाया बहुत ही यनी वी और उन पर पूर-दूर से पक्षी गल उन पर समाबृह होकर अपना कसब कर रहे ये ।२०। उस पर्वतीय महारण्य में विविध 📠 के बन्य हिंस जीव 🕮 भ्रमण कर रहे थे। शावू ल-भरस-हरि-गण्डक-मृगनामि-गजेन्द्र और भरम आदि बहुत हिंसक अपनी-अपनी कृत्वरा 🖩 निवास करते हुए उसका सेवन 📖 रहे वे ।२१। मरिनकापाटलाकुन्दकनिकारकदंवकै:। भुगंधिभिवृं तं भान्यंवातोद्भूतपरागिभिः ॥२२ मानाणिगणाकीर्जेनींसपीतसिवार्जैः। ्रश्रं से समुल्लिकातं च व्योम कौतुकसंब्रुतम् ॥२३ अस्युक्तपातव्यनिभिनिर्मारेः संदरोद्गतैः । गज्जैतमिव संसक्तं व्यासाचैम् गपिक्षिः ॥२४

तत्रशतिकौतुकाहृष्ट्रह्यो झातरो वयम् । नास्मार्थ्य चात्मनाऽरमानं वियुक्ताश्च परस्परम् ॥२५: एतस्मिन्नंतरे चैका मृनी झागात्पिपासिता । निर्श्वरापात जिरसि पातुकामा जलं प्रिये ॥२६ तस्याः पिबंत्यास्तु जलं शार्ष्ट् लोऽतिक्यंकरः । तत्र प्राप्तो यहच्छातो जगुहे तां चयादिताम् ॥२७ बहं तद्प्रहणं पश्यन्मवेन प्रपसायितः ।

अत्युच्चवस्यात्पतितो मृतश्वैणीमनुस्मरम् ॥२८

वहाँ वन में बनेक सुन्दर एवं सुरिधत सुमनों वासे द्व्य और सताएँ बी समुख्यन हुए ये जिनमें क्यम्ब-मस्सिका-पाटन-कुन्द-कणिकार वादि के। इनके अतिरिक्त 🚥 भी ऐसे वृक्ष वे जिनके पराग वायु से उड़ रहा या और बहु 🔤 सुगन्तित उन गुल्मभता और हुमों 🖟 समाकीर्ण या ।२२। 🚃 पर्वत 🖩 अनेक नीश-सित-पीत 🚃 वर्ण वाली मणियाँ पी । असकी क्रिवर्रे इतनी अधिक उच्च 🔣 कि वे मानों स्वोस में पहुँच कुछ उल्लेख कर रही हों। 📖 तरह से वह पर्वत बहुत से कौतुकों से समन्वित वा ।२६। बहुरी बहुत ही के काई से गिरने के कारण चीर गम्भीर स्वर्तन वाले अने क सरने 📕 । ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धन्दराओं में स्थित व्यालादि मुगी नौर पितयों की गर्जना से वह संसक्त है।२४। वहाँ पर अस्पविक कौतुकों से युक्त बहु स्थल था। मैंने अपनी जास्मा 🗎 अपने आपको स्मरण नहीं किया था सर्वां 🖩 अंपने आपको चून वया या तथा हम सब परस्पर में एक दूसरे से विश्वक हो गये ने स्वॉकि 🚃 सब आई नहीं नश्यधिक कीतुकी से 🚃 रिष्ट थाने हो गर्ने में 1२४। इसी बीच में वहाँ पर एक मूगी बहुत हैं। व्यासी 🖿 गयी थी। हे प्रिवे ! वह मृगी वहाँ पर एक सरना गिर रहा पा उसके ही किर 🖩 वह असपान करने की इच्छा बाली वी ।२६। 🞮 विचारी जब 📖 पी रही भी तो वहाँ पर एक महान भय कुर नावूँ ल जा पहुँचा 🎮 जो अपनी ही इच्छा से पूसता हुआ। आ निकला था और उसने भय से वीड़ित उस हिरनी को 📹 लिया था।२७। मैंने 📹 यह देखा कि साबूश ने 🚃 प्रहण कर सिया है तो मुझे भी बड़ा 📖 उत्पन्न हो नया था भीर 🖪 वहाँ से मान दिया बर । उस तरह से मयमीत होकर जब 🗎 बेतहाका भागा या तो एक बहुत ही उच्च स्थम से नीचे गिर गया या और शावूं ल के द्वारा पकड़ी हुई हिरली का बनुस्मरण करते हुए गिरते. गिरते मृत हो गया 🖿 १२०।

सा मृता त्वं मृगी जाता मृतस्त्वाहमनुस्मरत् । जातो महे आवाने वै सह महा आतरोऽक्रजाः ॥२.६ एतन्मे स्पृतिमापन्तं चरितं तव चात्मनः । भूतं भविष्यं च तवा शृचु महे वदाम्यहम् ॥३० योऽयं वा पृष्ठसंन्यनो व्याधो दूरस्वितोऽभवत् ।
रामस्यास्य भयात्सोऽपि भक्षितो हरिणाधुना ॥३१
प्राणांस्त्यक्त् वा विधानेन म्वर्गनोकं गमिष्यति ।
आवाभ्यां तु जलं पीतं मध्यमे पुष्करे तिवह ॥३२
संदृष्टो भागंवम्बायं साक्षाद्विष्णुस्वरूपषृक् ।
तेनानेकभवोत्पन्नं पासकं नाममानतम् ॥३३
वगस्त्यदर्शनं सम्बद्धा भुत्वा स्तोतं गतिपदम् ।
गमिष्यावः मुभांस्लोकाम्येषु गत्वा न जोचित् ॥३४
इत्येवमुक्त्वा सं भृगः प्रियायं प्रियदर्शनः ।
विरराम प्रसन्नात्मा प्रसम्नाममनातुरः ॥३४

वह जो हिरकी जार्दुल 🗏 द्वारा पश्चकी जाने 📖 📖 नयी थी बही अब पुनः व्या अस्म में मृगी हुई है। और मैं दिज मुत जो मरती हुई तेरा अनुस्थरण करते प्राणों का निरकर परित्याग करने वाला वा वही अब मृग श्रोकर जन्म नेने 🚃 📳 । यह 🎆 के 🚃 में भावना 📖 ही कारण 📗 कि हम तुम दोनों इस तियंत् यहेनि 🛮 समुत्यान हुए हैं। 🗎 यह नहीं 🚥 कि सेरे अन्य तान भाई जो मुझसे बड़े वे कहाँ पर गये है ।२६। अपना और तुम्हारा चरित मेरी स्मृति में विद्यमान है। हे भद्रे । जो स्यतीत हो गया 🖟 और जो आने होने बाला है उसको 🖩 बतबाता है। तुम 🚃 अवग करो । १०। जो यह स्याध पीछे की जोर सवा हुना दूर में 🚃 🚃 भौर यम 🖿 उसको भय हो रहा 🖿 । उसका भी इस समय में एक सिंह ने भक्षण कर किया 📕 ।३१। उसका ऐसा द्वी विसान है उससे वह अपने प्राणी का त्याग करके स्वर्गकोक में 🕬 जावना और यहाँ पर मध्यम पुष्कर में हम तुम दोनों ने कल फिबा है।३२। कहा पर इन मार्थय परसुराम 📖 भनी मारि दर्शन किया गया 📕 । इससे अनेक अस्मों में किये हुए भी 🚃 👚 माज को प्राप्त हो गये हैं क्योंकि वह भावंत साक्षात् भगवात् विष्णु 🖩 ही स्वरूप को धारण करने वासे 🛮 (३३) 🗪 बहुःश्रुनीशः अगस्त्य के दर्शन प्राप्त करके तथा सञ्ज्ञति प्रवासकं स्तोत्र का श्रवक करके हम तुस दोनों ही परम तुम लोकों में तमन करेंग किनमें समन करके प्राणी की किसी भी की जिन्ता नहीं रहा करती है वर्षात् कोई पीड़ा होती ही नहीं है.

ं ब्रह्माच्य पुराय २७२ ।३४। इस तर**ह के यह इसमा अ**पनी प्रिया **से कहकर वह प्रिय दर्श**त मृग चुप हो गया या और अनातुर होकर राम का दर्शन करते हुए वह बहुत ही प्रसम्न आत्मा कासा हो गया 🖿 १३५। भागंदः श्रुतवांश्चेत्र मृगोक्तं शिष्यसंयुतः । विस्मितोऽभूरूच राजेन्द्र गन्तुं कृतमतिस्तवा ॥३६ अकृतवणसंयुक्ती हागस्त्यस्यात्रमं प्रति । स्नात्वा नित्यकियां कृत्वा प्रतस्ये हर्षित्तो भृशम् ॥३७ रामेण गण्डता मार्थे हहो व्याधी मृतस्तवा । सिहस्य संप्रहारेण विस्मितेन महारमना ॥३८ बच्यद्धं योजनं गत्वा कनिष्ठं पुष्करं प्रति । स्नारवा माध्याहिनेकी सम्ब्यां चकारातिमुदास्वितः ॥३६ क्षितं तदारमनः प्रोक्तं मृयेण स विचारयन् । ताचत्तरपृष्ठसंलग्नं मृगग्रुग्ममुपागतम् ॥४० पुष्करे तुः असं पीरवाभिवि व्यास्मतनुं जसैः । पश्यतो भागंबस्यागादगस्त्याश्रमसंमुखम् ।१४१ रामोऽपि सक्तयां निर्वर्श्यं कुम्भजस्याश्रमां यथी । विपद्गतं पुष्करं तु पश्यमानी महामनाः ॥४२ भार्यन परभुराम ने अपने कियन के सहित 📖 तरह से उस मृग 💵 हारा कही हुई वार्ती को सुना 📰 बौर इसको सुनकर उसको बड़ा मारी विस्मय हो गया का । हे राजेका ! फिर उस परबुराम ने उसी मंति से गमन करते के सिये अपनी बुद्धि बना की 🎹 ।३६। उस भागेंब ने सर्वप्रथम-स्थान किया या और फिर अपनी जो नित्य क्रिया की इसको समाप्त किया था । इसके पश्चास् मन में अत्यक्षिक हृषित होकर अकृत अण नामधारी 📕 📺 संयुक्त होकर 📷 मुनि 🖩 वाजम की मोर उसने प्रस्थान कर दिया था।३७। जिस समय में राम गमन 🖿 रहे 🖩 뻐 मार्ग में मरे हुए उथाय को देखाया जो कि सिंह के ढारी किये हुए सम्ब्रहार से ही मर गया या। उसको देखकर उस महात् आत्मा वाले को बढ़ा विस्मयः हो गया वा ।३०। फिर आगे आहे योजन तक चलकर कविष्ठ पुष्कर 📖 । वहाँ पहुँचकर राम

🛮 में व्यवसन 📗 구성국 ने स्नान किया 🖿 कौर परम हर्ष से संबुत होकर वहाँ पर मध्याह्य काम में होने वासी 🚃 की उपासना की थी ।३१। उस समय में वह यही विकार कर रहा 🖿 जर मृग ने मेरा अपना हित कहा था। 📰 तक मह यह देखता है कि पीक्रे लगा 🖿 मृग और मृथी का ओड़ा वहाँ पर स्पागस हो गया था ।४०। उस मृत्र और मृत्री 🗎 जोड़े ने पुरुषर में अस का पान किया 📖 और उसके जन से अपने जरीरों 📖 अजिविक्यन किया या। भार्तिय परसुराम यह देख ही रहे ये कि उनके देखते-देखते वह मृग-मृगी का जोड़ा अंगरत्य मुनि आध्यम 🖺 सम्बुख चना गवा या १४१। रामः ने भी अपनी सण्ड्योपासना को पूर्ण करके नैरियक कर्म 📕 निकृत्ति की भी और वह भी अगस्थ मुनि के बाजम को 🚃 नवा था। वह परमोदार मन वाला विपक्रत पुरुकर का धर्मन करते ही बना जा रहा बा ।४२। 🕟 विष्णोः पवानि नागानां कुण्डं सप्तिषसंस्थितम् । गस्वीपस्पृष्य मुख्यंभी जनामानस्त्यसंश्रयम् ॥३३ यण्य बह्यसुता राजन्समध्याता सरस्वती । त्रीर्सप्रयितुं कुच्डानाग्निहोशस्य वै विक्षेः ॥४३ तत्र तीरे मुभं पुष्यं नानामुनिनिषेदितम् । दर्श महदाञ्चर्य भागेवः कुम्बजाश्रमम् ॥४५ मृगै: सिहै: सहगतै: सेवितं जांतमानसै: । कुटरैरजुँ नैः पारिभद्रधवेगुदैः ॥४६ खदिरासमखर्जु रै: संकुलं बदरीहुमी: । तत्र प्रशिष्य वै रामी हाकृतव्रणसंयुतः ॥४७ वदर्श मुनिमासीनं कुम्भजं शांतमानसम् । स्तिमितोदसरः प्रक्यं ध्वायन्तं बह्य शाश्वतम् ॥४८ कौश्यां वृष्यां मार्गकृति बसानं पल्लवोटजे । ननाम च महाराज स्वाभिधानं समुच्चरन् ॥४६ भगवान् विष्णु के पदो की-नागों के कुण्ड की जहाँ पर सप्तिषिगण संस्थित ये आकर, उस परभ कृषि जस 📰 उपस्पर्जन करके फिर वह अगस्त्य मुनि के संध्य स्थल को चला 📖 वा ।४३। हे राजवू । वहाँ पर

ब्रह्माओं 🖿 पुत्री सरस्थती 🚞 के वन्निद्दोत्र के तीनों कुच्हों को पूरित करने के लिए हा हुई थी। ४४। वहां पर उसी सरस्वती के सस्पर परम पुनीत और शुन तना महाश्चर्य से युक्त कुम्मण ऋषि 🗏 📖 की मार्गेंद ने देखा या जो अनेक मुनिनजों के द्वारा निवेबित 📰 ।४५। वह आक्षम परम मान्त या और उसमें मून और सिंह अपना स्वाधाविक वैर त्यान कर परम शास्त भग वासे एक ही साथ रहा करते थे। ऐसे सभी पशुकों 🖮 नहीं पर निवास था। उस आव्यम 📕 जनेक प्रकार के परम सुम्दर सदसर सर्वे हुए ये जिनमें कूटर-अर्जुन-विम्य-पारिश्वद-धव-इक्नु-द-सदिरासन-खर्जर और बवरी जादि के बकुत 🕬 से संयुक्त होकर प्रवेण किया 📖 IVX-४६-४७। प्रवेश करके राम ने विराजनान और परम्लान्त मन वासे मुनिवर अवस्त्यओं का दबौन प्राप्त किया वर को सर्वथा एकदम एके हुए शास्त जल से भरे हुए सरोबर के ही सनाभ ने तना 🚃 का ज्यान कर रहे थे।४८। बहाँ पर जताओं और दुनों के पशों से एक स्टब (सॉफ्की) बनी हुई यो उस उटज 🖩 अवस्त्य मृति कौक्य-कृष्य तथा भूग वर्ग को परिधान किये हुए विराजनात 🖩 । हे महाराज ! वहाँ पर भागव राम ने अपने नाम का उच्चारण करते हुए बक्स्स मुनि के चरणों में प्रणि-पात किया था। ४६।

रामोऽस्मि जामदान्योऽहं भवतं ह्रष्टुमागतः ।
तिहिद्धि प्रणिपातेन नमस्ते नौकभावन ॥१०
इत्युक्तमसं रामं ॥ उन्मीत्य नयने प्रनैः ।
इष्ट्षा स्वागतमुभ्यार्थं तस्मायासनभाविष्ठत् ॥११
मधुपर्कं समानीय शिष्योण श्रुतिपु स्थः ।
दवौ पप्रच्छ कुमसं तपसम्ब कुलस्य ॥ ॥१२
स पृष्ठस्तेन वै रामो घटोद्भयमुवाब ह ।
भवत्संदर्शनादीश कुशसं मम सर्वतः ॥१३
कि त्वेकं संशयं जातं छिधि स्वयचनामृतैः ।
मृगभ्वंको स्था दृष्टी मध्यमे पुष्करे विभो ॥१४४
तेमोक्तस्तिलं वृत्तं मम भूतमनाभत्वव् ।
तथ्छ तथा विस्मयाविष्टो भवध्छरणमागतः ॥१४४

परशुराम 📰 वर्षस्त्वाचन 🖥 🚃 🔰 प्रथ पाहि मां कृपया नाच साधवंतं महामनुष् । शिवेन वर्त कवचं मम साध्यतो गुरो ॥५६ राम ने अगस्त्व मुनि के चरणों की सन्निधि में समूपस्थित होकर

उनसे निवेदन किया था कि मैं जमदिन का आत्मज राम है और यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए समानत हुआ 🖁 । है लोकों पर कृपा करने वाले

मुनियर ! मैं जापकी सेवा में प्रनिपात कर रहा 📱 उसे 🚃 स्वीकार की जिए। ५०। जब राम ने इस रीति से प्राचेंना की वी तो ऐसे कहने वासे राम को उन्होंने छीरे ने ध्याशायस्या 🖩 मुदि हुए नेत्रों को खोलकर देखा

वा और फिर जापका स्थागत है। ऐसा उच्चारण करके उनको ...... पर उपविष्ट हो जाने की साक्षा प्रदान की थी। ११। उन मुनियों में परम अंच्छ

जी ने शिष्य के समायपुरके में गक्षर राम को प्रदान किया था। फिर तमस्वय? बीर कुल की केय-कुळल उससे पूछी की ।५२। उन मुनिवर 🔳 द्वारा 🚥 राम से इस रीति से पूछा गया 🖿 तो उस नमय में राम 🖩

अगरस्य मूनि से कहा था। 🛮 ईस ! अब आपके चरणों के वर्तन 📕 मेरा सभी प्रकार का क्षेत्र-कुलल है।५३। 🖩 निश्री ! युक्ते एक मंश्रय ही गया है। उसका छेदन 📖 कुपा कर अपने अपृत क्षी अवनी के द्वारा 📖 दीनिए।

मैंने एक मृग को भव्यम पुष्कर में देखा था। १६३। उस मुख ने मेरा भतीत और अनागत सम्पूर्ण दूस बतला दिया था। इसका अवन करके में अधिक विश्वास से आविष्ट हो गया । और अब आपके चरण कमलों की शरण में

हुआ है। १६६। जपनी स्थानाविक अनुकन्पा से मेरा परित्राण की जिए। और है 🚃 ! महासन्त्र की लिखि कराइये। 🚪 युरो । मगवान् जिब ने जो ........ मुझे ........ किया है उसको सिद्ध कराइये । इसमें आपकी परमानुकम्पा सेरे 🚃 🖩 जपर होनी ।५६।

न 🔳 सिद्धिमवाप्तोऽहं तस्मे त्वं कृपमा वद ॥५७ वसिष्ठ उवाध-एवं प्रश्नं समाकर्ष्यं रायस्य सुमहात्मनः। 🕟

कृष्णस्य समतीतं 📕 साधिकं हि शरच्छतम् ।

क्षणं ध्वात्वा महाराज मृत्रोक्तं आतवात् हुदा ॥५८ मृगं चापि समायात मृग्या सङ्गिजाश्रमे ।

. . . . .

३७६

श्रोतु कृष्णामृतं स्त्रोत्र सर्वं तत्कारमं मुनिः।

विचार्याश्वासयामास भागवः स्ववशोमृते ॥११६

इस श्रीकृष्ण के सन्त्र की करते हुए मुझे एक सौ वर्ष से भी अधिक क्या व्यतीत हो बया है तो भी मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसका क्या कारण है। यह आप मुझे अपनी परमाधिक कुपा करके बतलाइए।५७। श्री वसिष्ठ मुनि ने कहा—इस प्रकार का जो प्रश्न महासमा राम ने किया था उसका श्रवण करके हे महाराज ! उस महामुनि ने एक भर कुछ ध्यान किया था और फिर जो कुछ भी उस मुग ने कहा आ उसको उस समय में उन्होंने अपने का से आप लिया था।५६। अपनी

श्रुणी के स्था अपने आश्रम में आये हुए उस मृग को भी उन्होंने जान लिया या जो कि श्रीकृष्णामृत स्तोत्र का श्रवण करने के लिए ही वहाँ पर समागत हुआ था। मुनि ने स्था सबका कारण भी समक्ष लिया था। इस सबका विचार करके उस महामृति अगस्त्य स्ता उस भागत राम को श्रवणे अमृत करी अच्यों के द्वारा आग्रदासन दिवा था। १६६।

अंकुष्य प्रेमापृत स्तोत्र

## मसिष्ठ उवाच∸

अवगरम स वै सर्व कारण प्रीतमानसः। उत्राच भागव राममगस्त्यः कुम्भसंगवः॥१

ःअग*स्त्य* उवाच~

त्रृणु राम महामान कथवामि हितं तन । मन्त्रस्य सिद्धि येन त्वं शीष्ट्रमेव समाप्तुयाः ॥२ भक्तोस्तु लक्षणं ज्ञात्वा त्रिविधाया महामते । यो यतेत नरस्तस्य सिद्धिभवति सत्वरम् ॥३

एकदाऽहमनुष्राप्तोऽनन्तदर्शनकांक्षयः । पातालं नागराजेंद्रैः **कोभितं परायाः भुदा ॥४** तथ वशा प्रकाशास स्था सिक्षाः सस्ततः ॥

तत्र हशा महाभाग मया सिद्धाः सम्बतः।

सनकाद्या नारंदक्य गीतमो जाजनिः कतुः ॥५ः

अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण वेसाकृत स्तोत का कवन ]

ু ইয়েও ऋभृहंसोऽष्ठणित्रचेव वाल्मीकिः शक्तिरासुरिः । एतेऽन्ये च महासिद्धा बारस्यायनमुखा दिज ॥६ उपासत ह्युपासीचा ज्ञाचार्यं फिलनायकम् । तं नमस्कृत्य भागेंद्रैः सह सिद्धेमेहास्मिमः ॥७ महामुनि वसिष्ठ जी 📗 कहा—उस सम्पूर्ण कारण की भली भारित समक्ष कर कुम्म से समुख्यन अगस्य मुनि ने अपने मन परम प्रीति करके मार्गेव राम से कहा 🖿 ।१। अगस्त्य मुनि ने कहा-हे परशुरास | जाप शी महाम् भाग काले 📕 । मैं अब जानके हित की बात कहता 🖥 उसका आप श्रवण की जिए। जिनके द्वारा 📖 बहुत ही की झ 📰 बहुतमहरू, की सिद्धि की प्राप्ति कर लेंगे।२। हे यहती मति वासे ! यह मक्ति तीन प्रकार की होती है। उस मक्ति के तीनों प्रकारों 🏿 लक्षणों का 📖 प्राप्त करके जो मनुष्य फिर यतन किया करता है वह बहुत ही शीध्य पूर्ण सिब्धि 🚃 📖

लिया करता 📕 📳 एक बार में स्वयं भववान् जनन्त देव 🗯 वर्शन प्राप्त करने की आकां आर में पानाल लोक में नया या जो कि परमानन्त के बबे-बड़े नाग राजों से सुत्तीचित 🖿 🖂 हे महाभाग ! यहाँ पर मैंने देखा था कि चारों ओर बड़े-बड़े सिद्ध महायुक्त विराज्यमान 🖣 । वहाँ सनकादिक चारों महासिख-देववि नारद-गौतम-जाबनि-क्रतु-ऋमु-हंस-अदणि-वाहमी कि-गक्ति-आसुरि प्रभृति नभी भुनीन्द्रवन और ऋषियों के समुदाय विद्यमान 🔳 । हे दिज ! ये सब और अन्य भी बारस्यायन जिनमें प्रमुख ये महान्

सिक्रमण वहाँ पर बैठे हुए थे।५-६। 🗎 सभी वहाँ पर बैठे हुए ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति के लिये फणि नायक केवराज की उपातना कर रहे थे। वहाँ पर बड़े-बड़े नागेन्द्र और महामुबात्या वाले सिद्ध सभी विराजमान 🖩 उन सर्वके साम क्षणीन्द्र नायक सेम महाराज की सेवा 🖩 मैंने वह आवर 🗎 नाम प्रणिपान किया 📖 🕟।

उपविष्टः कथास्तत्र शुक्वानो वैष्णवीर्मुदा । येयं भूमिर्महामाग भृतद्वात्रीस्वरूपिणी ॥६ निविष्टा पुरतस्तस्य शृष्यंती ताः कथाः संदा । यद्यत्पृच्छति सा भूमिः शेवं साझान्महीबरम् ॥ है श्रुण्वंति ऋषयः सर्वे तत्रस्थाः तदनुग्रहात् । मया तत्र अनुतं वस्य कुण्यदेमामृतं शुभस् ॥१० 🖂 🕾 🕾 🕾 थगस्य 📖 श्रीकृष्य प्रेमामृत स्तीय 📖 📖 📑 े देखम स्तोत्रं तत्ते प्रवक्यामि यस्यार्वे स्वमिहागतः । वाराहाखवताराणो चरितं पापनाशमम् ॥११ सुखदं मोलदं चैव ज्ञानविज्ञानकारणम् । श्रुत्वा सर्वे धरा 🚃 प्रहुष्टा तं धराधरम् ॥१२ प्रणता मूर्यो ज्ञातु कुष्णविवेष्टितम् । श्ररणुवाच– असंकृतं जन्म पु'सामपि नंदन्नजीकसाम् ॥१३ सस्य देवस्य कृष्णस्य सीलाविग्रह्मारिणः। अयोपाधिनियुक्तानि संति नामान्यनेकनः ॥१४ बहा पर बड़े ही जानस्य से भववान् विच्यु देव की कथाओं का नायण करता हुआ कैठ वया 📖 । हे महाभाग ! यह मूनि भी जो समस्त भूतों की बाजी स्वरूप बाकी है वहीं पर उन 🔤 भगवान 🗎 आगे बैठी हुई भी भौर बहुत ही प्रीति के साथ **...... कवाओं** का ....... किया करती थीं। वह भूमि सांभात इस मही के बारण करने वाले केव भगशान् से जी-जी भी पूछा करती 🛮 उसकी 📠 🗯 बहुषियम वहीं पर मंस्थित होकर उनके ही अनुप्रह के होते से अवस किया करते हैं। इच्या प्रेमामृत t अवय किया या ।०-१०। उस स्तोत्र को मैं अब आपको बतजाक या जिसको प्राप्त करने 🖩 किये तुम बहुर पर बाये हो । इस स्तोत में बाराह आदि भगवात् 🖩 जवतारों 🗪 परित है जो 🚃 प्रकार के पापों का विनास कर देने 🚃 होता है।११। यह चरित परमाधिक सुख-सौभाष्य के प्रवास करने वाला है—परशोक 🖩 जाकर 🚃 जौतिक शरीर के स्यास करने के पश्चात् मोक्ष का भी देने 🚃 🛮 विससे 🚃 शंसार में बारम्बार अन्म-मरण 📕 महान् कष्टों से खुटकारा मिल 🚃 अस्ता है। मौर यह चरित ऐसा बद्भुत है कि को पूर्ण 📉 और विशेष 📖 का भी कारण होना 📕 । इस वसुन्छरा देवी ने 🚃 सब का श्रदण किया का और यह बहुत ही अधिक प्रसम्म हुई की, हे 🚃 ! फिर धराके धारन करने वाले अनन्त भगवान् से बोली यो ।१२। परम प्रचत होकर 📰 भूभि ने फिर भगवान् की सीका को जानने के लिए प्रार्थना की थी। घरणी ने कहा—भग-बान् भी कुष्ण चन्द्र जो ने नन्द्र गोपरहन के बच्च में निवास करने वाले बच-वासी मनुष्यों 🖿 भी सन्य सपना सबकार धारण कर सनेक अवृधुत लीला-

अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्य प्रेमामृत स्तोत्र का कथन 📑 I Ras€. विहारों से असंकृत कर दिया वा ।१३६ वपनी नीसा से ही विग्रह (मानवीय शरीर) धारण करने बासे उन की कृष्ण देश के 📖 की अनेक उपाक्षिकों से नियुक्त अनेक क्रूभ 📖 है ।१४। तेषु नामानि भुस्वानि धोतुकामा चिरादहम् । तत्तानि बृहि नामानि वासुदेवस्य वासुके ॥१५ नातः परसरं पुष्यं जिल्नु लोकेषु विश्वते । लेख उवाच-**थसुंधरे वरारोहे जगानायस्ति मुक्तिवम् ॥१६** सर्वभगलमूख'म्यमणिमाचन्टसिक्विवम् । महापातककोटिष्नं सर्वतीयंफलप्रवम् ॥१७ समस्तजपयकानां फलदं पापनाचनम् । न्युणु देवि प्रवक्ष्यामि नाम्भामध्दोत्तरं ज्ञतम् ॥१८ सहस्रनाम्ना पुष्यानां त्रिरावृत्या 📕 यत्फलम् । एकाषुत्या तु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति ॥१६ तक्मास्युष्यतरं चैतल्स्तोत्रं पातकनाभनम् । नाम्नामण्डोत्तरशतस्याद्यमेव ऋषिः प्रिये ॥२० छन्दोऽनुष्टुक्देवता तु योगः कुष्णप्रियावहः । श्रीकृष्णः कमलानाध्ये वासुदेवः सनातनः ॥२१ उन बीक्रम्ण के नामों में मो 📉 ही प्रमुख उनके नाम 🖥 धनके भवण करने की कामना वासी 📕 बहुस अधिक 📰 से ही रही 📕 । हे भगवन्यासुके ! भगवान् वासुदेव के 📖 परम सुम नामों को 📖 📖 करके मेरे आगे बतलाइए ।१५। क्योंकि इस संसार में इससे परतर अर्थात् बहु। 🚃 कोई भी पुण्य नहीं है। तास्पर्य तह है कि भगवान् श्रीकृष्ण 🖩 पश्म शुभ नामों का स्मरण और 📖 सोक में सबसे अधिक पुष्प कार्य है। भगवान् शेष ने कहा—हे परम बेस बारोह बाकी वसुन्धरे । पगवान् श्री कृष्ण 🖩 एक सी 📖 नार्मी 📖 एक जलक स्तोत्र 🚪 और बहु मानर्दी 📗 लिए मुक्ति 📕 🚃 करने वाका है ।१६। यह 🚃 सभी प्रकार 🗎 सङ्गल कार्यों में जिरोमिन है 📖 सीकिक साधारच वैत्रवों की प्राप्ति की ती 📖

**ब्रह्माण्ड पुराण মৃদ্র∌** ही क्या है 📺 तो अधिमा-महिमा आदि यो बाठ सिक्सियों 🛮 उनको भी देने 🚃 है। बड़े-बड़े महान् 🎹 करोड़ों प्रकार के पातक 🛮 अनका भी विनाम कर देने वाला और 🚃 📰 📱 स्नान-ध्याम तथा अटन का जो पुण्यकत हुआ करता है उनके प्रदान कर देने 🚃 होता है ।१७। समी तरह के अध्वमेद्यावि यज्ञों एवं जपों का जो भी 📖 होता है उसके देने वाला 🛮 और सभी पापों के नाश करने 🚃 है। हे देवि ! अस आप उस नामों के बतक को सुनिए, मैं बापको 🚃 📲 जो एक सौ 🚃 मगवान् 🖩 नामों बाला है।१८। परम पुच्यमय अन्य सहस्र नामों की तीन बार आवृत्ति 📕 करने से जो फल प्राप्त होता 🚪 वह पुष्य-फक्ष भगवान् श्रीकृष्ण के नाम की एक ही बावृत्ति के द्वारा एक ही नाम दिया करता है।११। इस कारण से यह स्तीत्र विकेष पुष्य बास्ना है और पातकों 🗪 विनाशक है। है प्रिये ! 🚃 परम जुम नामों के सड़ोत्तर 📖 का में ही ऋषि है।२०। इसका छन्द अनुष्टुप् 🛘 जौर इसका देवता श्री 🔃 के त्रिय का आवहन करने वाला योग 🖺 । अब यहाँ 🖩 जागे वह अहोत्तर 📖 का आरम्भ होता है---भोक्रभ्य-कमसा (महालक्ष्मी) के नाय-बसुदेव के पून बासुदेव-भीर संगतित अमृति सदा सर्वदा 🖩 चले जाने वाले हैं।२१। **वसुवेवारमजः पुष्यो जीलामानुषविग्रहः** । श्रीहरसकौँस्तुभधरो यगोदावत्सलो हरिः ॥२२ **यतुर्नुं** जास्त्रकासिगदात्तं खायुदायुधः । देवकीनन्दनः श्रीशो नन्दगोपप्रियारमञ्: ।।२३ यमुनावेगसंहारी बलभद्रशियानुषः । पूर्वनाजीविसहरः शकटासुरमंजनः ॥२४ नन्दव्रज्ञानन्दी सन्निदानंदविग्रहः । नंबनीसविक्षिकांगो नवनीतनटोऽनवः ॥२५ नवनीतलकाहारी भुक्कुं दश्रसादकृत्। षोडशस्त्रीसहस्रे मस्त्रियंगी मधुराकृतिः ॥२६ कुकवागमृतान्धींदुर्गीविदो गोविदापितिः। वत्सपालनसंचारी धेनुकासुरमहेन: ।।२७

अवस्त्व द्वारः श्रीकृष्य प्रेमावृत का हिंदि । १५१ तृणीकृततृषायसीं वयसावृत्तियंत्रनः ।

बारम करने वाले हैं। श्रीवस्त 🖿 चिट्टा बौर कौस्तुध वर्णि श्रारण 🖩

करने वाले-यशोदा के बस्तम और हिर्दि हैं। हिर्दि का अर्थ होता है पापों के हरन करने वाले हैं।२२। चार भुवाओं वें सुदर्शन चक्र, कोमादकी नदा, तक्क और असि आदि आयुर्धों के घारण करने वाले 🖁 । देवकी के नन्दन-

श्रीरेथी के स्थानी और नन्यनोप की त्रिया बत्तोदा के आश्मन अवति पुत्र हैं 1२३। यमुना के नेन का संद्वार करने वाले | बलवदकी परन विध जनुव

बसुदेव को पुत्र--करम पुष्वमन-सीका ही से मानुध ऋरीर 🖩

उत्तालतालभेताः 🔳 तमालभ्यामलाकृतिः ॥२०

अर्थात् छोटे पार्वं हैं। पूतना के बोचन 📖 हरण करने वाले 📖 सकटासूप का हनन करने वाले हैं। २४। नन्दगोप बशायन बवाद प्रजवासी मनुष्यों को नानभा देने वासे और सत्-चित् (ज्ञान) तथा आनन्य के तरीर वाने 🛮 अर्थात् सत्-चित् और जानम्ब ये तीनों ही बस्तुएँ उनके करीर में विद्यमान 🧯 । नवनीत (मक्बन) से विनिप्त बच्चों वासे 📕 वित 🚃 में बसोदाओं बाबि मन्त्रन कर रही भी उस समय में बाबिभाष्य का भयंकर नवनीत अपने समस्त अञ्जो 🖩 जपेट किया 🗣 । नवभीत 📕 किए नट 🖺 अर्थात् जोड़ा सा नवनीत पाने के सिए गोपा क्रुनाओं के यहाँ अनेक पूरव आदि की सोसावें करने वाले हैं। 🕬 जबति निष्पाप स्वरूप वाले हैं।२५। नवनीत 🗏 चोड़े से भाग का माहार करने वाले 📕 जवात विश्व और 🚾 🖩 विक्रम करने वाकी बजाजुनाओं को मार्च में रोक्कर नवनीत 🗪 माहार किया करते हैं। राजा मुचुकुन्द के कपर कृपा करने बाले हैं। जिस समय जरातन्त्र से युद्ध हो रहा वा mil स्वयं mill कर वहाँ पर पहुँच वये के जहाँ पर विदित मुजुक्त गुफा में यह बरदान लेकर तो रहा था कि उसे जो भी जगानेना नहु भस्म हो नायगा। 📖 पर अपनी पीताम्बर 🚃 🚃 छिप गमे वे करासन्त्र ने उसे नीकृष्य कर का नीर जस्म हो गया या किर भगवान् ने दर्शन देकर छसको असम्म किया या। सोसह सहस्र स्मियों के स्वामी है-विश्वजी है नर्गात् बरण-कटि और प्रोवा तीनों को तिरका करके वंत्री शादन करने वाले 🖁 📖 परमाधिक मधुर आकृति से समन्त्रित 📳 ।२६। अमृत के समान को मुकदेव की बाबी रूपी सागर है उसके 🚃 धन्त्र अर्थात् मुरुदेव 🖿 के द्वारा सीमद्भागनत की 🚃 हुई उसके प्रकासन 📰 है। गोविन्दों के पवि हैं। यब 📰 📰 🖪 तब 📰 में गोवस्सों 📹 पामन करने 🖩 सिए 📖 में सम्बरण करने वाले हैं तथा प्रेनुक া 🖿 कंस

२८२ ्रवहारम्**ड प्**राण

के द्वारा प्रेषित असुर का मर्थन करने वाले हैं।२७। तृजावर्त असुर को तृण कें समाम हमन करके डाल दिया है और जो दो अर्जुन वृक्षों 📰 जोड़ा शाय

🚃 वृक्त हो गये वे उनका अंजन कर बृक्षों की योगि छुड़ा 📰 वासे हैं। बहुत ही ऊँचे तालों के भेदन करने बाले हैं 🚃 तमाल बूक्षों के सहशा

आकृति वाले हैं। २८।

गोपगोपीक्वरो तोगी सूर्वकोटिसमप्रमः। इलापतिः परंज्योतिर्यादवेंद्रो यदूहरुः ॥२६ बनमाली पीतवासाः पारिजातापहारकः । गोवर्द्धमाचलोद्धर्ता योपालः सर्वपायशः ॥३० अज़ी निरंजनः कामजनक कंत्रलोचनः। अधुहा संपुरानाची द्वापकानाचको बली ॥३१ 🐃 वृ दावनांतसंचारी तुससीदामधूषणः ।

स्यमंतकमणेईली नंदनारायणारमंकः ॥३२ शुक्ताकुष्टांबर्धरो मायी परमप्रवः। **युष्टिकासुरचाण्**रमस्त्रयुद्धविकारदः ॥३३

संसारवैरी कंसारिमु रारिनंरकातकः।

अनादि ब्रह्मभारी च कृष्णाक्यसनकर्षकः ॥३४ शिशुपानगिरश्छेता दुर्योधनकुलांतकृत् । विदुराक्र्रवरदी विश्वरूपप्रदर्शकः ।।३५

बज में लाला गोप और जो गोपियां की उन संबक्ते हैंग हैं---महा

योगी और करोड़ों सूर्यों को प्रमा के समान प्रदीप्त प्रभा से समन्वित हैं। इसा के पति—परम ज्योति व्यास्था यादशों में प्रमुख और यदु कुल के उद्द-हुन करने वाले हैं।२६। वनमाला के धारण करने वाले-पीत वर्ण 🖩 वस्त्रींं के पहिलने वाले 🚥 पारिकात का महेन्द्रपुरी से आहरण करने वाले हैं—

गोबद्ध न गिरि 📕 उद्धर्सा अवत् अपनी व गुलि पर उठाने बाले—गीओं के पालन-पोचण करने वाले और 🚃 चरवचरों के 🚃 📳 १३०। अजन्मा-निरंजन-मामदेव के 📖 दाया 🚃 कमलों के सहश आंचनों वासे हैं। मधु नासक बरम के इनन कर्ता--मधुरापुरी के नाच-हारकी में स्थामी और

अगस्त्य द्वारा बीकृष्य प्रेसामृत का कर्मन 📑

रपर्

यलशाली 📕 ।३१। वृन्दावन 🖿 🖿 में सञ्चरण करने वाले-तुलसी की माजा से सुकोभित बर्चात् तुलसी 🔚 माना के भूवण वाले हैं। नाम वाली मणि को जाम्बवान् से हरण करने वाले 🚃 नर और नारायण के स्वरूपधारो 🛮 ।३२। कुरूपर जो कंस नृप की 🚃 सेविका 🖫 वह वी तो 🚃 सुन्दरी किन्तु टेड़े-मेड़े बरीर वासी थी। उसके 🚃 समाकृष्ट बस्त्रों के धारण करने वाले हैं। कुश्वा श्रीकृष्ण पर मोहिस हो गयी थी-यह तारपर्य है। मायी और परम पुरुष हैं। 🔤 के मल्ल चाणूर और मुहिक असुर ये उनके साथ यस्त्र बुद्ध में परम कोविद हैं।३३। इस संसार के वैरी अर्थात् संसार में होने वासे दु:खों के विनाशक हैं-कंस के निपात करने वाले-मूर देश्य के नाजक और नरक नामक असुर के बन्त कर देने वासे है। अनादि ब्रह्मचारी है नर्चात् ऐसे ब्रह्मचारी 🛮 जिनका कथी कोई आदि नहीं है 🚃 कृष्ण-द्रीपदी 📕 भ्यसन 📕 अपकर्षण करने वासे 📗 अर्थात् दुःगासन के द्वारा चीर खींचकर दुर्शोधन की सभा में उसकी निज्जत किया जा रहा या जस समय चीर का बर्धन करके उसकी जजना 🔳 रका करने वाले हैं 1३४। राजा कि सूपाल के किर के छेदन करने वाले हैं और राजा कौरवेश्वर दुर्गोधन 🖩 कुल का अन्त कर देने वाले हैं। विदुर और अक्रूर को बरवानों के प्रदाता 🛮 और विश्वक्य अवद्धि विराह स्वक्ष्य के प्रदर्शक. हैं ।३६।

सत्यवाक्सत्यसंकल्पः सत्यभामारतो जमी ।
सुभक्षापूर्वणो विष्णुर्भीष्ममुक्तिः वायकः ।।३६
णगद्गुरुणंगन्माथो वेणुवाद्यविकारयः ।
गृषमामुरविष्ठवंसी वकारिकाणकाहुकृत् ।।३७
युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता वहिवहांवतंसकः ।
पार्यसार्थिक्यक्तो गीतामृत्यमहोदधिः ।।३६
कालीयफणिमाणिक्यक्तितः श्रीपदांबुजः ।
वामोदरो यश्रभोक्ता वानवेद्रविनाश्वनः ।।३६
नारायणः परं बह्य पन्नगाश्चनवाहनः ।
जलकीवासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकः ।।४०
पुण्यक्लोकस्तीर्यपादो वेदवेदी दयानिधिः ।
सर्वतीर्यत्मकः सर्वयहक्ष्मी परात्परः ।।४१

इरवेनं कृष्णदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । कृष्णेन कृष्णभक्तेन भृत्वा नीतामृतं पुरा ॥४२

🚃 🚃 वचनों वाले तथा सस्य मंकरूपों वाले हैं। सत्यभामा नाम काकी अपनी पटरानी में रति रखने वाले और अवलील 📕 सुभद्रा के वही माई है---भगवान् साक्षात् विष्तु का स्वरूप विचा भीव्यपितामह की मुक्ति वेने वाले हैं।३५। 📰 सम्पूर्ण जनत् के नुक हैं---इस जनत् के नाम 🖥 और वेणु (वंजी) के बादन करने में महायंदित 📗। बूचभासुर 📲 विद्यंत करने वाले हैं-वकासुर के निहन्ता और थाणासूर की बाहुओं 🖩 कलान करने नामें 📕 ।३७। राजा युद्धिहिर को राज्य नक्वी पर प्रतिश्वित करने वाने 📗 और मबूर की पंच के भूवन वासे हैं। पार्च पृथा के पूत्र सर्वुत के रख 🖩 बहुन कराने वाले सारिय 📕 । इनका ऐसा स्वरूप है जो अध्यक्त 📱 अर्थात् जिसको कोई पहिचान ही नहीं सकता है-बीता के उपवेशों से जो कि अमृत के समान हैं यह महोबधि हैं। अने अनुत समुद्र से उत्पन्न हुना 🖿 वैसे ही गीता के उपदेश इनके ही हृदय ने निकले 📗 ।३८। कालिय 📖 के मस्तक पर मृत्य करने 🗎 मानिक्य मिन ने रिक्यित जीवद क्रमस बाले हैं। धाम से बद्ध जबर बाही है 🖟 दक्षिमध्यम 📕 महाचाष्ट्र का प्रश्नु कर देने पर यशोदा माता ने पकड़कर डोरी से बांध दिया वा तथी 🗏 दामोदर नाम हुआ 🚪। यशों के भोक्ता और दानवेन्द्रों 🚻 विनासक 📲 1३६। 🚃 साक्षात् शीरशायी नारायण-पर 📠 बोर प्रवर्गों के अजन करने वाले गर्य के नाहत वाले हैं। यमुना के 🚃 में विगम्बर होकर औड़ा करते वासी 📷 वाला गोपियों के बस्त्रों का अपहरण करने शाले 🛮 । जाय पुष्य अविद् परम पुनीत 🚥 वाले हैं—तीर्व के समान चरवाँ वासे देवों के द्वारा जानने के योग्य और दया के निधि हैं। अमस्य तीयों के स्वकृष काले-सब प्रहों 🖩 नाले और पर से भी पर हैं।४०-४१। इस प्रकार से लीकृष्ण देव के एक सी आठ नामों का यह सतक हैं। जीकृष्ण के शक्त कृष्य ने अवित् वेद क्यासजी ने पहिलो गीतावृत का अवल दिया था।४२।

स्तोत्रं कृष्णप्रियकरं कृतं तस्मान्मया श्रुतम् । कृष्णप्रेमामृतं नाम परमानन्ददाशकम् ॥४३ अत्युपद्रवदुःखष्नं परमायुष्यवद्वं नम् । दानं वतं तपस्तीशं बस्कृतं त्विह कन्यमि ॥४४ अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत का कंवन )

रू≄ध

पठतां श्रुण्वतां चैव कोटिकोटियुणं भवेत् ।

पुत्रप्रदमपुत्राणामगतीनां गतिपदम् ॥४५

धनवाहं दरिद्राणां अयेष्ट्रनां अयावहम् ।

शिष्तां गोकुलानां च पृष्टिदं पुण्यवद्वं नम् ॥४६

बालरोगप्रपादीनां गमनं शांतिकारकम् ।

अ'ते कृष्णस्मरणदं मवतापत्रवापहम् ॥४७

असिद्धसाधकं भद्रे जपाविकरमारमनाम् ।

कृष्णाय यादवेद्राय ज्ञानमुद्राय योगिने ॥४८

नाथाय इकिमणीनाय नमो वेदांतवेतिने ।

इमं मंत्रं महादेवि जपन्नेव दिवानिशम् ॥४६ 📺 ई पायन महामुनि ने यह श्रीकृष्य 📕 प्रिय को करने वाला स्तोत्र रचित किया या । उन्हीं से इसका श्रवण 🔤 किया या । यह श्रीकृष्ण प्रेमाभृत नामक स्तोत्र परमाधिक आनम्द के 🚃 करने वाला है।४३। यह अस्मिधिक उपद्रव और दुःकों का हतन करने वाला है सभा इसके अवग और पटन से अधिकाञ्चिक आयुका बर्जन होता है। इस लोक में जन्म ग्रहण करके जो भी कुछ धान-अत-शप-शीचे बादि किया है वह सभी इस परम पुनीत स्तोत्र 🖩 पढ़ने बालों तथा अवण किया है वह सभी 📖 परम पुनीत स्तोत्र 🖩 पढ़ने वालों तथा 🚃 करने वालों को करोड़ों गुना फल हेने वाला होती 🛮 । जो पुत्रों से रहित है उनको यह पुत्रों के प्रदान करने करता है तथा जिनकी सब्गति का कोई भी साधन नहीं है उनकी सुगति अर्थात् उद्धार के प्रवान करने बासा है।४४-४५। जो धन से महीन महान् दरिद्र है उनको धन का बहुन कराने वासा है जौर जो सर्वत्र युद्ध स्थल में अपेनी विजय के इच्छुक हैं जनको जब देने वाला है। यह स्तोत्र शिमुओं की और गोकुलों की पृष्टि 🖿 बढ़ाने वाला 📳 ।४६। बालरीग और प्रहों आदि का शमन करने वाला तथा मरम जान्ति के करने वाला है। यह समय में श्रीकृष्ण को स्पृति 🖿 देने 🚃 तथा संसार के तीनों (शाध्या-रिमक-आधिभौतिक-সাधिदैविक) तापों का अपहरण करने वासा 📕 ।४७। है भदे । यह स्तोत्र अपने असिद्ध जप आदि के साधन करने वाला अयंदि सिद्धि कारक है। पादवेग्द्र-कार की मुद्रा वासे-योगी---व्यमिणों के स्वामी-

बह्याण्ड पुराष २ह€ ] वेदान्त के वेदी नाय की कृष्ण के सिए नमस्कार है -- हे महादेवि ! यह मन्त्र है इसका अहर्निश 🚃 करते रहना चाहिए।४०-४१। सर्वप्रहानुप्रह्मानसर्वप्रियतमो भवेत् । पुत्रपीत्रैः परिवृतः सर्वेसिद्धिसमृद्धिमान् ॥५० निषेन्य भोगानंतेऽपि कृष्यसायुज्यमाप्तुयात् । अगस्त्य उनाच-एताबदुक्तो भगवाननंतो मूर्त्तिस्तु संकर्षणसंक्षिता विभी ॥५१ धराधरोऽलं जगतां धरायै निर्दिश्य भूयो विरराम मानदः। ततस्तु सर्वे सनकादयो ये समास्त्रितास्तरपरितः कयादृताः । क्षानं रपूरणी बुनिधी निमन्ताः सभाजयामासुरहीम्बरं तम् ॥५२ ऋषय कचु:--नमो नमस्तेऽजिलविश्वधावन प्रपन्नधका-सिंहराव्यवात्मच् । धराधरायापि कृपार्णकान नेवाय निक्वप्रभवे नमस्ते ।।५३° कृष्णामृतं नः परिपायितं विभो विध्यपापा भवता कृता क्यम्। भवाहशा दीनवयालको विको समुद्धरंत्येव निजान्हि संगताय ॥५४ ्एवं नमस्कृत्य फणीश पादवोर्मनो विधायाखिलकामपूरयोः 🕆 प्रदक्षिणीकृत्य धराधराधरं 📰 वयं स्वावसथानुपागताः ॥५५ इस परमोत्तम एवं दिव्य स्तोत्र का सेवन करने वाला पुरुष ग्रहों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाका हो जाता 🛮 और वह सभी का परम त्रिय 📖 जाया करता है। इस अष्टोत्तर 🚃 कृष्य स्तोत्र के 📖 तथा पठन करने से भजन पुत्र-पीत्रादि 🛊 पश्चित्रत होता 📱 श्रीर उसके सभी प्रकार की सिद्धियों को समृद्धि हो जाना करती है। ५०। वह मनुष्य इस लोक में सब 🚃 के सुखों का उपभीत करके भी अन्त 🚃 में भगवान स्री

अंगस्त्य द्वारा सीम्रुष्ण प्रेमामृत 🖿 कवन 🔝 500 कृष्य के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है। जगस्त्य मुनि ने कहा-हे विभो ! इतना कहकर भगवान् अनन्त देव चुप हो यये वे जो कि संकर्षण की संभा वासी मूर्ति यो । यह भववान् 🚃 जगतों की 🧰 धरा 🖥 छारण करने 🖥 पूर्णतया समर्थ वे। 📖 के देने बाले प्रभु ने पुनः 📖 🖫 सिए निर्देश किया 📖 । इसके अनन्तर 🚃 🚃 आदर करने वासे सनकादिक मुनिगण सब भी उनको चारों ओर 🖥 वेरकर समवस्थित वे 📖 🖺 परि-पूर्ण सागर में नियम्न हो गये ने और उन सबने अहीस्थर प्रभु को सभाजित किया 🞟 । ५१-५१। ऋषिनजों ने कहा — हे प्रची ! आप ती इस सम्पूर्ण बिश्य पर अनुक्रम्या करते हुए 🚃 परियासन किया करते हैं। हे सन्यय स्वरूप बाले ! आप तो करण में ...... अपने धनतों की आर्थित के हरण करगे बाले हैं आपके लिए हमाश स्वका 🚃 प्रजास है। आप 🥅 बरा के बारण करने वासे होते हुए भी परम झपा के सागर 📗 और बाप बिश्व की समुत्याल करने वाले हैं। ऐसे लेव भगवात् आपकी सेवा में हमारा प्रणिपात है। ५३। हे बिमो ! जापने हम सबकी जीकुन्त के मामी का जो बहोत्तर सतक रूपी अनूत 🛮 उसका बनी भौति से पान कराया 📗 भौर भापने हम सबको पापों 🔳 रहित कर दिया है। 🛙 विभी ! भाप सरीके महापुरेष ही दीनों पर बया की बृक्ति करने वासे होते हैं जो कि अपने चरणों की नरण में 🚃 अपने भक्तों 🚃 मनी मौति उद्घार किया करते 🖁 ।५४। इस रीति से नगरकार करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान् लेव के चरलों में नन लगाकर तथा घराघर को परिक्रमा करके हम तब अपने-अपने निवास स्वानों को आवाला हो गये के १५५। इति तेऽभिहितं राम स्तोत्रं प्रेमामृताभिक्षम् । क्ष्णस्य परिपूर्णस्य राधाकांतस्य सिद्धिदम् ।।१६ इदं राम महामाग स्तोत्रं परमदुलंगम् । श्रुतं साक्षाद्भगवतः शेषात्क्रयययः 🚃ः ॥५७ यावंति मन्त्रजालानि स्तोत्राणि कवनानि च ॥५८ त्र लोक्ये तानि सर्वाणि सिद्धप त्येवास्य जीलनात् । वसिष्ठ उवाच-एवमुक्त्वा महाराज कृष्णे मामृतं स्तवम् । याबद्वचरं सीत्स मुनिस्तावत्स्य्यांनभागतम् ॥५६

चतुर्भिरद्भुतः सिद्धः कामरूपेमेनोजवैः।
अनुयातमधीर जुत्य स्त्रीपु सो हरिणौ तदा ।
अगस्त्यचरणौ नस्या समायकहतुर्मु दा ॥६०
दिक्यदेहधरौ भूस्या संखचकादिचिहिनतौ।
गती ■ वैष्णवं लोकं सर्वदेवनमस्कृतम्।

पश्यता सर्वभूतानां भागवागस्त्ययोस्तथा ।।६१ अगस्त्य महामुनि 🖩 कहा कि हे राम ! श्री राधा 🗎 कारत-परिपूर्ण

भगवान् श्रीकृष्ण का यह समस्त सिद्धियों का 🚃 कर देने वाला प्रेमामृत नाम वाला स्तोत्र मैंने आपको 📖 विवा है। ५६। हे महामाण राम ! यह स्रोत्र अरमन्त दुलंभ है। मैंने कथाओं का वर्णन करते हुए साक्षात् भगवात् ग्य के ही मुख से इसका 🚃 किया है। ५७। इस लोक में जितने भी मन्त्री कें समूह है तथा स्तोत्र और 🗯 आदि 📕 इस त्रिभुवन में वे सभी इस स्तोत्र के ही परिश्रीलन करने से सिद्ध हो 🚃 करते हैं। वसिक्रजी नै कहा-हे महाराज ! इस रीति से कीइच्या प्रेमामृत 🚃 को बतलाकर जब तक अगस्त्य भुनि विरत 🏢 ये तभी तक वहाँ स्वर्ग से एक यान 📰 गया था। १६-५६। उस मान में चार स्वेच्छवा स्वकृष धारण करने वाले -- मन के ही समाम वेग से समन्वित और अतीव अद्भुत सिद्धों से युक्त था। इसके अनन्तर ने दोनों हरिण और हरिजी स्त्री एवं पुरुष 🖩 📠 🔣 होकर अगस्त्य मुनि को प्रचाम करके 📖 समय 🗏 परम हुएं से 🚃 📆 उस यान में समारूद ही गये।६०। वे दोनों परम दिव्य देह के छारण करने वाले हो गये ये जो सङ्घ-वक्त जावि सनवात् के विह्नों 🗎 संयुत वे। इसके पश्चात् वे समस्त देवमणों के द्वारा बन्दित भगवान् विष्णु 📕 लोक में बले गये थे। 🚃 समय 🚃 विसक्षण घटना को वहाँ पर संस्थित सभी प्राणी तथा भागें व राम और अगस्त्य मुनि भी देख रहे वे 📖 सबकी आँखों के ही सामने ऐसा हुआ 📖 १६१।

्रासंग प्ररित्र (१)

वसिष्ठ उवाच-

हण्ट्वा परमुरामस्तु तदाश्चर्य महाद्युतम् । जगाद सर्ववृत्तातं मृगमोस्तु यभाश्रुतम् ॥१ भागीन-चरित्र (१) ]

तिष्कुृत्वा मगवाम्साक्षादगस्त्वः क्रुभसंभवः । मोवमान उवाचेवं भागंवं युरतः स्मितम् ॥२ अगस्त्य उवाच-

श्रुणु राम महाभाग कार्याकार्यविकारद ।
हितं वदामि यत्तेऽच तत्कुरुष्य समाहितः ।।३
इतो विद्रे सुमहत्स्यानं विष्णोः सुदुर्णभम् ।
पदानि यत्र रुग्यंते न्यस्तानि सुमहात्मना ।।४
यत्र गंगा समुद्भूता वामनस्य महात्मनः ।
पदापात्कपतो लोकास्सद्धलेस्तु विनिग्रहे ।।६
तत्र गत्या स्तवं चेदं मासमेकममण्यधीः ।
पठस्य नियमेर्नेय नियतो नियताकनः ।।६
यत्यम कवर्ष पूर्वमञ्चसतं सिद्धिमिण्छता ।
शत्रूणां निग्रहार्याय क्या ते सिद्धिदं भवेत् ।।७
श्री विस्तानी ने कहा-उस क्या में परमुराम ने इस महान आव्यये को देवकर क्या दोनों हरिल-हरिजियों का सम्पूर्ण युतान्त जैसा भी सुना

गया था अगस्त्य मुनि से ह्या विधा वा 1१। तासात् कुम्भ से समुरएति प्रहण करने वाले अगस्त्य भगवात् ने इत कुलान्त का अवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्त होते हुए अपने समझ में संस्थित भागव राम से यह कहा था 1२। अगस्त्य जी ने कहा—हं राम ! जाप तो महान् प्राय वाले हो और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए—इस विध्य में आप बहुत विदान है ए आज बा जो आपके हित की बात है उसकी आपको बतलाता है। उसे आप बहुत हो सावधान होते हुए कर डालिए 1३। इस स्वल बिशेष हूरो पर भववान विव्यु व्या परम दुर्जन एक बड़ा मारी स्थान ब

जहां पर महान् वाले प्रभु ने उस अपने अपरणों को रक्खा व्याप्त प्रमु वह स्थल है जहां पर प्रभु ने वामन का अवतार लेकर राजा बिल को विनिगृहीत करने के कार्य में अपने वरण के अग्रमाग से सभी लोकों को समाकान्त कर लिया था। विना विकास विमाल के वरणों को प्रभालित किया था और अहां पर महारमा वामन के वरणों के जलसे पङ्गा

अही पर भगवान् के कमनीय कोवस चरकों के चिह्न दिखलाई दिया करते

बहुगाइड प्रराज

₹80 का समुद्भव हुआ का ।१। अब आप ससी 🚃 🛮 📖 अनन्य बुद्धि वाले होते 📺 एक मास तक 🔤 स्तोत्र का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत 🚃 नियत अभन (भोजन) वाले होकर रहो ।६। आपने सिद्धि 📰 इच्छा रखते हुए जिस 🚥 🔳 पूर्व में अभ्यास किया वा और अपने समस्त अञ्चलों के निग्रह करने की बाजा से ही किया का वही अब आपको सिद्धि के देने बाला हो जायगा 161 वसिष्ठ उवाच-एवमुक्तो ह्यगस्त्येन रामः तत्रुनिवर्हणः। नमस्कृत्य मुनि स्रोतं निर्जनाश्रमाद्वहः ॥ द

पुनस्तेमैव मार्गेण संप्राप्तस्तव सत्वरम् । यत्रोसरास्परभ्यासान्मिगंता स्वणंदी वृष ॥१ तत्र वासं प्रकल्प्यासावकृतवणसंयुतः । समध्यस्यत्स्तवं विवयं कृष्णप्रेमामृताभिधम् ।।१० नित्यं वतपतेस्तस्य स्तोत्रं सुध्होऽभवद्वरिः । जनाम वर्जमं तस्य जायवग्न्यस्य भूपते ।।११ चतुरुय् हाधिपः साक्षारकृष्णः कमललोचनः । किरीटेनार्कवर्षेन कुंडलाध्यां च राजितः ॥१२ कीस्तुभोद्भासितोरस्कः पीतवासा पनप्रभः। मुरलीवादनपरः साक्षांग्मोहनरूपवृक् ॥१३ तं हष्ट्वा सहसोत्याय जामदान्यो मुदान्वितः। , प्रणम्य दंडवब्धमी तुष्टाव प्रयत्नो विभुम् ॥१४ बसिष्ठजी ने कहा-इस बाला से अचुओं के निवर्षण करने वाले राम

से 🖿 अनगस्त्य मुनिके द्वारा कहा 🚃 वाती फिर राम ने मुनिको नमस्कार करके जो महा मुनि परम जान्त स्वभाव वाले 🗏 उस 🚃 🖫 राम बाहिर निकलकर बसा बया 🖿 🖘 हे भूप ! फिर उसी मार्ग से बहु बहुत शीझ वहाँ पर पहुँच नया का अहाँ पर उत्तर पद के 🚃 से स्वर्गे

गङ्गा निकली की । १। उस 🚃 पर इस परमुराम ने अकृतक्षण 🗏 🚃 ही रहेकर निवास करने का अपने 📰 में संकल्प किया 🖮 और श्रीकृष्य प्रेमा-

भागव-चरित्र (१) 788 मृत नामक दिश्य स्तव का भली-भौति 🚃 किया था।१०। हे भूपते ! 📺 🛮 स्वामी उन भगवान बीकु न उस पर 🚃 🚃 हो मये 🖺 और उन्होंने जमदन्ति के पुत्र के सिए अपना दर्शन दिया था ।११। 📖 भगवान के स्वरूप 🖿 वर्णन किया जाता है जिस 📰 से राम को उन्होंने दशैंन विया या-वनके नेव कमलों 📱 🚃 परम सुरदर ये --- मगवान कृष्ण साक्षात् चतुक्यू हों के अधिप बे-सूर्य के बर्च के 🚃 जाज्यस्यमान किरीट और दोनों कानों में कुण्डलों की जोचा 🖩 तमस्वित 📑 1१२। वक्ष:स्वल में कौस्तुभ महामणि धारण किये हुए 🖩 जिसकी 📖 से उनका वर:स्वल समु-इभासित हो रहा या-पीताम्बर का परिधान करने वासे नील जलद के समान प्रभा वाले के । उनके करकमनों 🛮 वंती ची जितका 🚃 🖫 कर रहे ये तथा वे साक्षात् मोहन करने वाले ...... को धारण करने वाले थे। ।१३। ऐसे उन मगवान भी कृष्ण के बर्तन करके अमवरित के पुत्र परशुराम ने सुरन्त ही अपने आसन से उठकर मानोत्वान दिया वा और वह बहुत ही हुर्व के समन्तित हो गये थे। उस राम ने उनके सामने चरणों 🖩 दण्ड की मौति गिरकर इन विमु को प्रणाम किया या और फिर बहुत ही प्रयत होकर जनशी स्तुति की वी ।१४। परशुराम उवाय-नमो नमः कारणवित्रहास पपन्नपालाय सुरात्तिहारिणे। बह्ये गविष्मिदमुबस्तुताय ततोऽस्मि निस्यं परमेश्वराय ॥१४ यं वेदवावेदिविधप्रकारैनिर्णेतुमीशानमुखाः 🛎 गक्नुयुः । तं त्वामनिर्देश्यमजं पुराणमनंतमीडे 🚃 मे दयापरः 🛈 १६ यस्त्वेक ईक्षो निजवांश्चित्रयो छत्ते तन्लोंकविहाररक्षणे। नानाविष्ठा देवममुष्यनिर्यग्यादःसु भूमेर्मरवारणाय ॥१७ तं स्वामहं मक्तजनानुरक्तं विरक्तमत्यंतमपीदिरादिषु । स्वयं समक्षं व्यभिषारदुष्टचित्तास्विप प्रेमनिवद्धमानसम् ॥१० यं वे प्रसन्ता असुराः सुरा नराः सकिन्तरास्तियंग्योतयोऽपि हि ।

२६२ ] [ बह्याच्य पुरान

गताः स्वरूपं निवासं विहाय ते देहस्त्र्यपत्यार्थम-मत्यमीश्वर ॥११

तं देवदेवं मजतामभीव्सितप्रदं निरीहं नुपर्वावतं भा

असित्यमध्यक्तमधीधनाशनं प्राप्तोऽरणं

व्यमनिधानमादरात् ॥२०

तर्गति तापैविविधैः स्ववेहमन्ये तु यशैविविधैर्यजंति ।

शारण करने वाले --अपनी सरणावति में सम्प्राप्त जनों का प्रतिपासन करने

वाने और सुरगनों की पोड़ा का हरण करने वाले आपके लिए मेरा बार-

स्वप्नेऽपि ते रूप्रमलीकिकं विभी प्रव्यक्ति

नेवार्यनिवद्धवासनाः ॥२१ परतुराम ने कहा—भक्तों की सुरक्षा करने के कारणों से करीय

रहते बित्रवा व्यभिकार बिक्त वासियों में भी प्रेम बित्रद्ध मन वाले बिर्म हे देश्वर ! जिन आपके बिक्स की प्राप्ति परम प्रसन्त होते हुए सम्पूर्ण अपने देह-स्त्री-सन्तित कोर बैभव की ममता का त्यासकर असुर-सुर-नर-किन्नर-और तिर्मण् योनि वाले मी कर खुके बाहि उन्ह्रीं देशों के भी देद-भजन करने वासों के निये अभीष्यत प्रदान करने वाले-निरीष्ट्र गुणों बरहित अर्थात् रजोगुनादि से रहित-न विस्तृत करने के योग्य-अञ्चल्त और अभी के समुदायों के विनाम करने वाले-जरक तथा प्रेम के नियान

ही भक्तों 🖩 जनुराग रखने वाले 🖟 और इन्दिरा बादि 🖩 भी अत्यन्त विरक्त

भागेव-करित्र (१) ६३५ आपको मैंने आदरूसे इस समय 🚃 प्रशा कर सिया है ।२७१ अन्य जन तो नाना भौति के सपम्बर्ध जनित तापों 🖩 अपने देह को संसप्त किया करते हैं और विविध यज्ञों के द्वारा 🚃 🚃 किया करते हैं। हे विभी ! इस प्रकार के परम क्लिष्ट विधानों के करते हुए भी वे 📖 किसी प्रयोजनों की सिद्धि 📕 लिए निवद्ध वासना वाली आपके इस अलीकिक स्वरूप का वंशीन 📟 में भी नेत्रों से भईों किया करते हैं।२१। ये वै स्वदीयं बरणं भवश्रमान्त्रिकिकाविता किधिबरस्यरंसि । ममन्ति भक्तघाऽच समर्थयन्ति वै परस्परं संसवि यर्णयंति ॥२३ तेनैकप्रम्मोद्भवपंकभेदनप्रसक्तविता भवलींऽभिपद्मे । तरंति चान्यामपि तारयंति हि भवीवधं नाम सूचा तवेण ॥२३ अहं प्रभी कामनियद्ववित्ती मदंतभार्यं विविधप्रयस्मैः। आराधये नाथ भनानभिन्नः किते ह विज्ञाप्यभिहास्ति लोके ॥२४ वसिष्ठ उवास-**४२थेवं जामदम्यं तु स्तुवंतं प्रणतं पुरः ।** उनाचामाध्या बाचा मोहयन्त्रिक मायवा ।१२५ कृष्ण उश्राच-हंत राम महाभाग सिद्ध**ं ते कार्यमुत्तमम्** । कवचस्य स्तवस्यापि प्रभावादवधारय ॥३६ हस्या तं कार्सवीयं हि राजानं इप्तमानसम्। साधियत्वा पिनुर्वेरं कुरु नि:क्षत्रियां महीस् ।।२७ मम चक्रावतारो हि कार्त्तवीर्यो धरातले । कतकार्यो द्विजश्रोष्ठ तं समापय मानद ॥२८

बह्याच्य पुराच

439 💀 🔻 यो-मो भी मस्तमण जापके चरचान्युओं का इस शंसार 📕 वारम्बाच

क्रम-मरव 🖩 घोर सम से वैराक्ष वाले होकर विधि कै साथ स्मरव किया करते हैं-भक्ति की कार्य पूरा भावना से नमन करते हैं और आपके चरणों

का भन्नी माति बर्चन किया करते हैं 📖 परस्पर में एक-दूसरे सभा 🖩 इनका बर्जन किया करते हैं ।५२। उस रीति से आपके चरण 🚃 में एक

बन्ध में समुत्यन्त पकु के भेदन करने में प्रसत्ता जिला बाले 📰 🖼

तर जाते हैं और दूसरों को तार दिया करते हैं। हे ईस । जापका परम

पुनीत नाम निविचत रूप से इस साँसारिक शेग के दूर करने के सिए समृत स्वरूप महीवध है।२३। हे प्रमी ! 🛮 तो भूछ 🚃 से निवद चिल भाना

बाला है। मैंने प्रथम क्रोहरम जागकी विशिष्ट्रवंक प्रवल प्रवल्मों के साथ भाराजना भी थी। हे साथ ! आप तो स्वयं ही इसके अधिक 🖥 अवित्

नायको सभी कुछ जात है। आयके निए इस लोक में क्या बात विज्ञापित करने के योग्य है ? वर्षात् कुछ भी नहीं है ।२४। वसिष्ठ भी से कहा—इस प्रकार से स्तवन करते हुए जपने चरणों में जाने प्रचल होने वाले परसुराम

से माया से मोहित करते हुए कं ममान ही अवाध बाली से प्रमुणे कहा था ।२५। जीकुरन पाक भगवान् ने कहा-धड़ी ही ...... की बात है है राम ! आप महानू भाग्य वाले हो । आपका कार्य तिक ही गया है ।

इतकी लिखि करूप और स्तव के ही प्रभाव से हुई है—इसको मन 🖩 man सीजिए।२६। बहुत हो वर्ष से बुक्त मन वाली राजा काल दीर्य का हनन करके अपने पिता के साथ किये हुए कुरिसल अववहार के बैर का बदला

लैकर इस भूमि को अनियों से रहित कर डासिए ।२७। इस धरातल में यह कार्ता बीर्य मेरे ही चक्र का जक्तार है है जानद हिज्जों है। उसकी समाप्त करके जाप 🚃 हो जाइए ।२८। अब प्रभृति लोकेऽस्मिन्नंत्रावे नेन मे भवात्।

चरिष्यति संथाकालं कर्त्ता हर्त्ता स्यमं प्रमु: ।।२६ चतुर्विके युगे 🞟 जेतायां रघुकंशजः। रामो नाम मविष्यामि चतुर्व्यूहः सनातनः ॥३० कौसल्यानन्दजनको राक्षो दशरवादहम्। तदा भौतिकयत्रं तु साववित्वा सलक्ष्मणः ॥३१

गमिष्यामि महाभाग अनकस्य पुरं महन्। तत्रेशचाप निर्मण्य परिणीय विदेहजाम् ।।३२ भागंब-महित (१)

तवा वास्यन्तयोध्यां ते हृद्रिष्ये तेज उत्मदम् ।

वसिष्ठ उवाच-

कृष्ण एवं समादिक्य जामदन्त्यं तपोनिश्चिम् । एकारोप्तर्वेशे तक रामस्य सम्बद्धान्य ॥३३

विवाह करूँ गा। ३१-३२। सस समय में अपनी राजधानी संगोध्यापुरी के नियं गमन करते हुए अपने उन्तरतेय का हतन कर दूँ गा। विश्व भी ने निर्मा—इस रीति ने भगवान् वीक्षण्य ने समय कि के पुत्र परसुराम को अपना आतेश भनी-भाति वेकर को कि राम श्रेप की निश्चि थे। वहीं पर महाश्मा राम के देखते-देखते हुए ही भगवान् कृष्ण अन्तरित हो गये थे। ३३।

## वार्ववन्यरिक (२)

वसिष्ठ उवाधअंतर्शनं गते कृष्णे रामग्तु सुमहायणाः ।
समुद्रिक्तमधारमानं मेने कृष्णानुभावतः ॥१
अकृतद्रणसंयुक्तः प्रदीप्तान्निरिष अवसन् ।
समायातो मार्गवोऽसौ पुरी माहिष्मती प्रति ॥२
यत्र पापहरा पुच्या नर्मदा सरिता वरा ।
पुभाति दर्शनादेव प्राणिनः पापिनो हापि ॥३

पुरा यत्रहरेणाँप निविष्टेन महास्पना ।
त्रिपुरस्य विनात्राय कृतो यत्नो महीपते ॥ ४

ा कि वर्ण्यते पुष्यं नृजा देवस्वरूपिणाम् ।
हर्षा नर्मदां भूप भार्णवः कुलनन्दनः ॥ १

नमस्वसार सुत्रीतः सनुसाधनतत्परः ।
नमोऽतु नर्मदे तुष्यं हरदेहसमुद्ध्यवे ॥ ६

क्षित्रं नाशय शत्रून्ये वरदा मव सोमने ।

इत्येवं स नमस्कृत्य नर्मदा पापनाशिनीम् ॥७

भी वसिष्ठ की ने कहा---मचवाच् की 📺 🖩 अन्तर्ज्ञान हो जाने पर सुमज्ञान् 📖 वासे परस्राभ ने इसके उपरान्त अपने बापको श्रीकृष्ण 📖 📑 अनुभाव समृतिक्त जान शिया 🖿 अर्थात् अपने आपको उच्चस्तरीय व्यक्ति मान निया था।१। अकुशत्रण से समन्यत होकर जनती हुई अरिन नें ही समान जलता हुला यह भागेंच 🗯 माहिस्मती मगरी की ओर आ बार ।२। यह पुरी वहां पर की जहां पर समस्त सरिताओं में परम को ह-पुरुष प्रथा और पापों 🖿 हरण करने वाली नर्मेदा नाम वाली नदी बहुती है। यह नबी बहुती 📕। यह नबी केवल बर्णन मान ही से महापापी प्राणियों को पुनीत 🕬 दिया करती 🖁 ।३। हे महीपते ! प्राचीन काल में त्रिपुर के हमन करने वाले भववान् अस्यु ने 🛗 जो कि महान् आत्मा वाले 🛮 यहीं पर निविष्ट होते 🚃 त्रिपुरासुर के विमान के लिये यत्न किया या । 🗤 वहाँ पर वो भी मनुष्य 🖥 ने महापूष्य साक्षी वेगों 🖩 समान 🚃 नाले 🗜 । जनके महान् पुष्प 📖 क्या कर्णन किया जाने वर्णां ए 🚥 पुष्प ती जवर्णतीय है। 🚃 मार्चव परजुराम ने जो अपने कुल को अभिनन्तित करने बाले में, हे भूप ! उस पुष्यमंत्री परम पावनी नदी का दर्शन किया था।५। फिर राम ने भो अपने महासञ्ज कार्स्तवीर्य के 🚃 करने 🛮 परा-यण वे परम-प्रीनिमान् होकर नर्शदः को प्रचाम किया 🖿 और सन्निय प्रार्थना की थी कि हे नर्मदे ! क्षाप तो साक्षात् भववान् सकूर 🖩 देह 🖩 सरीर धारण करने वाशी 📕 । आपकी सेवा 📕 मेरा प्रक्रियात स्वीकार होते ।६। 📕 मोभने 🕴 मेरा यही विनम्न निवेचन है 🛅 आप मेरे शबुओं का बहुत ही बीझ विनाश करने की नेरें 📖 बनुकम्पा की जिए और मेरे लिए वर- भागेत-सन्दिशुः(२) ] वान देने वाली हो जाइए। इस प्रकार से अभ्ययंना करते हुए 📖 परनुराम दूशं अस्थापयामास कार्त्तवीर्यार्जुनं प्रति । दूत राजा त्वया बाच्यो यदह विक्य तेऽनच ॥= न संदेहस्त्वया कार्यो दूतः क्वापि न वध्यते । धद्वलं तु समाश्रित्य जमदिग्नमुनि नृपः ॥१ तिरस्त्वं कृतवानमूढ तत्त्रुत्रो योद्युमागतः । शीद्यं निर्गेष्छ मंदारमन्युद्धं रामाय देहि तत् ॥१० भागेनं त्यं समासाच गच्छ सीकांतरं त्वरा । इत्येवमुक्त्याः राजानं श्रुत्या 🚃 वचस्तया ॥११ शीध्रमागच्छ भन्नं ते विलम्बो नेह शस्यते । तेनैवमुक्तो दूतस्तु गतो हैह्यभूपतिम् ॥१२ रामोदितं तत्सकलं श्रावयामास संसदि । राजात्रेयभक्तस्तु महाबसपराद्यमः ॥१३ चुक्रोध श्रुत्वा काश्यं सम्बुत्युत्तरमावहत्। कार्त्तवीयं उकाच-मया भूजनलेभीन वत्तवत्तेन मेविनी ।।१४ उसके अनग्तर वहीं से एक वृक्ष की कार्त्त वीर्वयु न के राजा 🖩 पास भेजा था। उन्होंने उस बूत से 🚃 दा कि 🛮 बूत ! दुमको बहु पहुँच कर राजा काल बीग से ग्रह कहना चाहिए है अनेच | अवदि निब्पाप ! जो कुछ भी 📕 इस समय 📕 तुमको बोल रहा है ।=। ऐसे कहने में तुमको बरना नहीं चाहिए और अपने सिये पाये जाने वासे किसी तरह 🗷 💳 🚾 कुछ भी सन्देस नहीं करना चाहिए क्योंकि राजाओं के यहाँ पर ऐसा नियम । कि जो दूत बनकर बाता है वह चाहे कैसी ही सूचना सेकर क्यों ल क्षाया हो उसका वध किसी भी दक्षा में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। 🔤 राजा से तुम कह देवा कि हे नूप ! जिस 🔤 📟 समाध्य लेकर तू ने जनवरित महामुनि का महात् तिरस्कार किया 🖿 हे सूद ! उसी मुनि का पुत्र तुझते युद्ध करके बवला मेने के लिए समायत हुआ है । हे सम्द

२६⊂ ] वहंगच्य पुराच बारमा बाले ! mm तनिक भी बिलम्ब न करके बहुत ही जीहा अपनी नगरी से बाहर विकलकर जा जाजो जीए राम के साथ युद्ध करी।६-१०। उस भागेंव राम के समीप 🖩 पहुंच कर बीझ ही दूसरे मीक को 📖 📖 अर्थात् मृत्यु के भूक्ष में 🚃 📖 । 🚃 तरह 🗐 🚃 📉 राजा से कह वैना और वह इसका उत्तर क्या देता है उसके वधनों का सवण करना । 🛊 १। 📱 दूत ! तुम बहुत ही लीध्र आफिल 📖 जाना । तुम्हारा इसमें ही ही कल्याण होगा। 📖 काय में बिलव्य बिल्कुल भी न होने- इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। 📖 इस रीति से उस दूत से कहा गया वा तो वह यूत पुरन्त हो हेहुग भूपति के समीप 🖩 वहाँ 🗗 चला गया 🖿 ।१२। उस राजा की सभा में 🔤 बूत ने जैसा भी जा 🚃 परम राम के हारा गया था वह सब उसी प्रकार से उसने राजा को युना दिया था। बहु राजा कार्लंबीर्य तो दत्तानेय महासुनि का परश्र भक्त था —इसका भी उत्तको बढ़ा बिभमान था और वह महान् वल-परकाम से भी संबुत था।१३। जब असने बूत के द्वारा परकुराम का कहा हुवा सन्देश सुना तो उसको बहुत ही ब्राधिक क्रोध आ गवा 🖿 और उसने 📖 दूत को इसका उसर दिया था। कालंबीर्य राखा ने कहा---मैंने 🎹 सम्पूर्ण मेदिनी की बसात्रेय के द्वारा प्रवान किये हुए अपनी भुजाओं के ही बन-पराक्रम से अपने अधिकार 🖩 विका 📳 ।१४। जिता प्रसन्त भूषासाम्बद्धानीय निष्यं पुरम् । तद्वलं मयि वर्रोत युद्धं दास्वे तवाधुना ।११५ इत्युक्त्या विससञ्जांशु दूर्त हैहयभूपति:। सेमाञ्यक्षं समाहृय प्रोबाच बदतांवरः ॥१६ सञ्जं कुरु गहाभाग सेन्धं मे बीरलंबतः। योत्स्ये रामेण भृगुणा विलंबो मा भवत्विति ।।१७ एवमुक्तो महावीरः सेनाध्यक्षः प्रशापनः । सैन्यं सक्यं विधायाम् चतुरंगं न्यवेदवत् ॥१= सैन्धं सङ्भं समाकर्ष्यं कार्त्तवीर्यो नूपी मुदा । सूतोपनीतं स्वरयभाकरोह विकापते ॥१६ क्षस्य श्रेष्ट्रः समंतात्तु सामंता मंबनेश्वराः । अनेकाक्ष्मिहिणीयुक्ताः परिवार्योपतस्विरे ॥१०

भागव-वरित्र (२) ] ( २६६ नागास्तु कोटिशस्तक ह्यस्यंदनपत्तयः । असंख्याता महाराज सैन्ये सागरसन्तिमे ।।२१ मैंने इस समस्त भूमि को बीत किया है और बमात् प्राणीं को बांधकर अपने पुर मैं ने बावा है। वह सभी बम भूममें विद्यमान ।।

एशएव अब 📕 तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करू गा । १४) इतना कहकर 📼 हैहय पति ने उस दूत को जपने यहाँ 🖩 जीझ ही विदाकर दिया या। और फिर बोलने वालों में परभ बेच्छ ने अपनी 🚃 सेना के बक्दश की बुला कर उसको आरोज दिया था। १६। हे महाधान ! आप को महास वीरों 📗 द्वारा भाने हुए बीर हैं। इसी 📖 नेरी अपनी 📖 सेना 🛗 सज्जित करिए। मैं अभी भृतुराम के साथ युद्ध कक्ष्मा 🚃 इस कायं 🖩 विजम्ब न होने ।१७। जब इस रीति से भीश ही सेना के सुसच्चित करने 📓 जिये सेनास्थक से कहा गया वा तो उस प्रतापन नामक सेनास्थक ने बसुरिक्क्रणी सेना को बहुत ही की घर सज्जित करके राजा से निवेदन कर दिया या कि सम सेना प्रस्तुत है।१६। हे विकापते ! जिस समय 🖹 कार्स्टवीर्य तृप ने भानम्द 🗎 युक्त होते हुए अपनी सेना को पूर्णतया सुर्खाक्यत सुना 🖿 दो वे सारमि के द्वारा नाये 📰 अपने एव पर समास्त्र 🔣 गये वे ।११। उस राजा कार्त्त वीर्य 🖩 वारों जोर जनेक अशीहिबीवों से समस्वित होकर वर्व-वर्दे तामन्त नंबलेश्वर उन्न राजा को परिवारित करके स्थित हो गये थे।२०। है महाराज ! यहाँ पर सेमा में करोड़ों की संख्या में हायी-अश्व-रय बीर पैयश सैमिज में जिनकी कोई भी संख्या नहीं भी और वह सेन्स एक महान् 빼 के ही सहक्त भी।२१। **११यन्ते तत्र भूपाला नानावंत्रसमुद्भवाः ।** महावीरा महाकाया नानायुद्धविशारदाः ॥२२ नानागस्त्रास्त्रकुशना नानावाहगता मृपाः । नानालंकारसंयुक्ता मत्ता दानविभूषिताः ॥२३ महामात्रकृतीदेशा शांति नागा हानेकशः । नामाज्ञातिसमुत्पन्ना हयाः पदनरहसः ॥२४ प्लबंतो भाति भूपाल सार्विभः कृतशिक्षणाः ।

स्थन्दनानि सुदीर्घाणि जबनाश्वयुक्तानि च ॥२५

चक्रनियाँवयुक्तानि प्रावृत्येकोषमाणि ॥।
पदातमस्तु राजंते खड्यचमंद्यरा नृप ॥२६
अहंपूर्वमहंपूर्वमित्यहंपूर्वकान्यिताः ।
यदा प्रचलितं सैन्यं कार्त्तवीर्याजुं नस्य वै ॥२७
तदा प्राच्छादितं व्योम रजसा च दिको दश ।
मानावादिचनियाँवैहंयानां ह्र वितैस्तथा ॥२६

वहाँ पर 📖 सेना में अनेक बंजों 🖥 समुख्यन्य हुए। भूपान विश्वासाई

दे रहे ये जो परम महान् नीर-बड़े निजाल जरीर को धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार 📕 बुद्ध करने के कीलन 🖩 विशारद 🖩 ।२२। 🖩 📖 नुप विविध प्रकार के सरवों और कश्यों के बनाने में प्रकीन वे और बहुत के बाह्नों से युक्त के । ये सब नृप माना भारत के अलक्कारों से भूचित के । सेना में बढ़े मदमल हाथी थे जो मद से विभूचित थे 1२३। उस सेमा में अनेक प्रकार 🖩 📖 जोचा दे रहे थे। जिनका उँहोत बड़े-थड़े कार्य करना ही या । विविध प्रकार की जानियों में समूत्यम्न होने वासे अरव ये जिनकी गति का वेण बायु के ही सहका । १४। है भूपाल ! उन अक्वों को उनके क्षाईशों 🖩 द्वारा ऐसी जिला दी गयी वी कि 🖩 व्यवन करते हुए सोभा 🖩 रहे थे। 📖 सेता में बड़े-बड़े सुविजाम और सम्बे-बीड़े रथ में जिनमें ऐसे भोड़े जुड़े हुए थे जो बड़ी ही शीधाता 📕 गणन किया करते थे।२४। रथों 🖥 पहिनों के भनने के समय में बड़ी जोरवार ध्वनि होती भी जो ऐसे ही प्रतीत हो रहें थे मानों नवाँ कास के मेच नजेते चले आ रहे होनें। हे हुम औ पैदल सैनिक के के **व्यास का**र तसवार धररण करने वाले **व**ार्ध। वे पैदल श्रीतिक परस्पर 📕 अक्षते के लिये—मैं आगे बसूरा—में सबसे पहिले बहुँगा-इस प्रकार से सभी जागे-आये बदकर सेना में 🚃 के लिये बीर भावना 🖩 तमन्वित चे । 🚃 रीति से जिस 📖 में राजा कार्स बीयें की वह सुभहान, विज्ञास सेना युद्ध के सिए वहाँ से चल वी भी उस 🚃 से सम्पूर्ण दशों दिलाएँ और आकास सेना के सैनिकों और उनके नाहनों के चलने से उठकर उड़ी हुई धूनि से बाच्छादित हो गये वे बचीद चारों ओर रज 🖿 गयी थी। सेना के प्रस्थान के 📖 में अनेक तरह के वाजे 🗪 रहे ये दनके शोध से तथा अन्थों के हिन-हिनाने से आर्कान मण्डल व्याप्त हो गया 🖿 अर्कात् नम में नू न 🖿 रही थी।२७-१८।

गजानां वृंहितै राजन्व्याप्तं भवनगंदलम् । मार्गे दक्ष्मं राजेंद्रो विपरीतामि भूपते ॥२६ णकुनानि रणे तस्य मृत्युदौत्यकराणि 🔳 1 युक्तकेमां छिम्ननासां स्टलीं च दिगं**बराम् ।**।३० कृष्णवस्त्रपरीधानां वनितां स ददसे ह । कुचैलं पतितं भग्नं नग्नं कावायवाससम् ॥३१ अंगहीनं ददर्शासौ नरं दु:खितमानसम्। गोधां च शक्तकं जल्बं रिक्तकुम्भं सरीमृषम् ॥३२ कापीसं कण्छवं तैलं लवणं चास्विश्वकम् । स्थवक्षिणे शृगालं 🖿 कुर्वेतं भैरवं रवम् ॥३३ रोगिणं पुरुकसं चैव बुवं च ब्येनभस्लुकौ । हरू वापि प्रयमी योद्धुं कालपाशावृतो हठात् ॥३४ नर्मदोत्तरतीरस्थो हाकृतप्रणसंयुतः। वटञ्छावासमासीमो रामोऽपश्यवुपानतम् ॥६४

है राजत् ! हाचियों शी चिवाकों से सम्पूर्ण गमन व्याप्त मर कर

गूँज गया था। हे भूपते ! जिस समय वह राजेन्द्र अपनी महती सेना की लेकर परबुराम से युद्ध करने ने लिए प्रमन कर रहा पर उस समय 🖩 मार्ग में विपरीत बहुत से सकुत देखे ये जो कि रण 🚃 🖩 मृत्यु के हीने की सूचना देने वाले दूतों के ही समाम वे । यहाँ से आने अन बुरे वसगुनों 🖩 विषय में बतलाया 🚃 है जो-जो उस राजा ने मार्च में वेबे ये-चस 🚃 ने एक ऐसी नारी को देखा वा जो अपने किर के केशों को खोले हुई पी-वह रदन 🚃 रही की और बिल्कुल नम्न की ।२६-३०। वह काले वर्ण का वरिधान की हुई थी। इसका तात्वर्य यह है कि ऐसी स्त्री मार्ग में मिले तो बड़ाही बुरा समुन है। ऐसा पुरुष भी यदि मिल जाने तो वह भी बुरा सगुन है जैसा उस कार्त्त नीयं ने देखा था। उसे एक ऐसा पुरुष दिखाई दिया 🔳 जो बहुत ही मैले-कुचैले बस्त्र पहिने हुए वा-भूमि पप पड़ा वा-उनका क्षरीर जीणं-क्षीणं था और ह्या (गेहुआ) रङ्ग के वस्त्र घारण

किये हुए या 1३१। यह पुरुष अपूर्ण से हीन 🖿 और उनके मन में बड़ा ही

\$07 ब्रह्मांच्ड प्रराय अधिक दु.स वा । काना-नकटा-सूना-सँगड़ा मनुष्य को किसी भी अपने अक्त से हीन ही वह जुम कार्य के करने के समय 🖩 मार्ग 🖪 मिस आबे तो असपुन होता है । यार्व से तात्पर्य अपने स्थान 🖩 निकसते ही मिस जाने से है। 🎟 राजाने इसके अक्षिरिक्त अन्य भी बुरे-बुरे असगुन थे। उनके माम बसाये आते हैं-असने मोशा (गोह)-शशक (करगोश)-परुव 🚥 से रिक्त 🚃 और सरोसूप को देखा 📉 ।३२। उसने किर क्यास-कण्छ-तेल-लवण-हब्दी का दुकड़ा और अपनी बाहिनी जोर भेरव 📖 फरते हुए श्रुंगाल को देखा था।३३। इनमें से कोई भी एक एवि मार्थ में 🎹 🖥 निक-लते ही देखने को मिल जाता है तो असगून होता है जिसमें उस राजा ने इन सधी भूरे सनुनों को रेखा था। फिर राजा ने पुरुकत-रोनी मनुष्य-बूच-श्येन और मस्तुक को देखा का। 📖 तब बुरे-बुरे असुनुनों की बार-बार वेसाकर भी हठ के वज्ञ बहु राजा युद्ध करने 🖩 लिये 🚃 ही दिया था क्यों-कि बहुतो काल 🖹 पास ने समाकृत वा ।६४। राम अकृतवण के सहित मर्नधा मही के उत्तर भी ओर तट पर स्थित था और एक वट मुक्त की

श्येन और मस्तुक को देखा का । ■ तब बुरे-दुरे असुनुनों की बार-बार वेखकर भी हठ के वज बहु राजा युद्ध करने ■ लिये ■ ही दिया का क्यों- कि बहु तो काल ■ पान ने समावृत्त का ।३८। राम अकृतकल के सहित नर्मधा नहीं के उत्तर की ओर तट पर स्थित का और एक वट बुका की बात माध्य बहुज कर रक्का का । उस परबुराम ने इत राजा काल बीर्य को सेना सहित बावा हुआ ■ लिया का ।३६। काल बीर्य को सेना सहित बावा हुआ ■ लिया का ।३६। सहस्राक्षीहि वीयुक्त उद्या हुटो बभूब हु ।।३६ व्याक्षीहि वीयुक्त उद्या हुटो बभूब हु ।।३६

यदृष्टिगोचरो आतः कार्सनीयों नृपाधमः ॥३७

इस्वेवमुन्त्वा कोत्थाय धृत्वा परनुमायुक्षम् । व्यंज्ञतारिनासाय सिहः श्रुद्धो यवा तथा ॥३८ दृष्ट्वा समुखतं रामं सैनिकानां वधाय च । वकंपिरे भृशं सबं मृत्योगिव शरीरिवः ॥३९ स यत्र यत्रानिवरंहसा भृगुश्चित्रेष रोषेण युतः परश्वचम् । तसस्ततिश्चित्मभुजोक्षधरा नामा ह्याः शूरनरा निषेतः ॥४०

यका गर्जेद्रो मदयुक्समंतिशो नाहाँ वन मर्द्यति प्रधावन् ।

तथैव रामोऽपि भनोनिजीजा विमहं यामास नृपस्य सेनाम् ॥४१ इह्या ममिस्मं प्ररश्तमोजसा रामं रजे शस्त्रभृतो वरिष्ठम् । उद्यम्य भाष महदास्थितो रथां सञ्मं च कृत्वा

किल मस्स्यराजः ॥४२

परबुराम ने भेष्ठ नृप काल बीवर्ष्ट्रिन को बेका 📖 जो की करीड़ राजाकों 🖩 📟 संयुत 🖿 और सहक्ष अक्दीहिनी सेनाएँ भी उसके साथ वीं-ऐसे विज्ञाल समुदायों को देशका परजुराम मन में बहुत ही प्रसन्त 📺 थे। हर्वातिरेक 🚥 कारण बही था कि जब सेविनी को अभियों 🖩 हीन ही करना है तो इस समय में एक ही साथ बहुत से अनिय समागत हो गये हैं।३६। परश्रुराम ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय से भाहा हुआ मेरा कार्य आब सिद्धि को प्राप्त हुआ है कि यह महाच अधम मृप कार्रा बीर्य मेरी हाँ के सामने आ नहां 📳 1901 अपने मन में यह कहकर वह वहाँ से उठकर काई हो गये के और अपने सायुध परश्तुको धारण कर किया वा । फिर अपने सब् 🗏 विनास करने 🗏 किए परसुराम ने गर्जना भी भी जिस तरह से अपूर हुआ सिंह नजीं करता है।३८। फिर समस्त है।३८। फिर समस्त सैनिकों के बन्न करने के निए समुक्त हुए परश्राम की देशकर सभी मूरवू 🖩 गरीर धारियों के हो समान बहुत ही अधिक कपि गमें में ।३६। वाश महानीर परश्रुराम ने रोच से युक्त होकर वहां-जहाँ पर अपने परशुको फैककर प्रहार किया का को कि वायु 🖩 देग के ही समान किया गया या वहाँ-वहाँ पर ही कटे हुए बाहु-बक्त:स्वश और गरवन वासे करी-अञ्च और सूर बीर मनुष्य मरकर चुमि पर बिर गये वे ।४०: जिस तरह से 🚃 से 🚃 कोई श्रेन्द्र दौड़ नगाता हुआ नाल बनका मर्दन कर विया करता है ठीक उसी भौति से परमुराम ने भी मन और बायु के भोज से युक्त होकर उस नृप की सेना का यदंन कर कर दिया का iv रू। उस रणस्थास में इस रीति से अपने ओज के द्वारा प्रहार करते हुए सस्त्रधारियों में परमभो ह परसुराय को बेखकर मध्स्वराज नामक राजा ने अपने घनुष को उठाया 📖 तथा फिर कह अपने विकास रच पर सनास्थित हो स्था बा (४२) 🐪

आकृष्य बाणाननलोय्रहेजसः समाकिरन्भागंदमाससाद ।

वायव्यमस्त्रं विदये स्वाप्लुतो निवारयन्मंगलबाणवर्षम् ।

चापि राजाऽतिबलो मनस्वी सस्तर्व रामाय तु

दृष्ट्वा तयायांतमधो महात्या रामो

गुहीत्वा धनुषं महोग्रम् ॥४३

पर्वतास्त्रम् ॥४४

तस्तंभ तेनातिवसं तदस्यं वायव्यभिष्यस्यविधानदद्यः । रामोऽपि तत्रातिवसं विदित्वा तं मस्यराजं विविधास्त्रपूर्वः ॥४५ किरंतमाजी प्रसंधं मुमोच नारायणास्त्रं विधिमन्त्रयुक्तम् । भारायणास्त्रे भृगुणा प्रयुक्ते रामेण राअन्त्पतेर्वधाय ॥४६ विशस्तु सर्वाः सुभृशं हि तेजसा प्रजञ्बलुर्मतस्यपतिश्चक्षेपे । रामस्तु तस्याथ विलक्ष्य 📰 वाणेश्यतुपि-निजवान बाहान् ॥४७ शरेण चैकेन ध्वलं महारमा चिच्छेद चापं ■ शरहयेन । बाजेन चैकेन प्रसद्धा सार्राय निपात्य भूमी रचमाईयश्विभः ॥४६ त्यवह्या रशं भूमिगतं व मंगलं परण्यक्षेत्राश्च अधान मूर्वेनि । स चिन्नक्षीयों रुक्षिरं वमन्मुहुमूँ च्छमिवाप्याथ ममार च क्षणात् ॥४६ तत्सैन्यनस्त्रेण च संप्रदग्धं विनाशमायाद्य भस्मसात्क्षणात् । तस्मिन्निपतिते राज्ञि चन्द्रवंशसमृद्धवे ॥५० मंगले नूपतिश्रेष्ठे रामो हर्षमुपागतः ॥५१ उस राजा मतस्यराज ने अपने धनुष की प्रत्यरूपा की चींचकर इसने अभिन के समान उम्र तेज कृषि काणों की जारों और भसी-मौति क्यां करते हुए भागंव 🖩 समीप मैं बृह प्राप्त हो यसा 💷 । इसके अमन्तर

भागेय-चरित्र (३) 青の見 महात्मा परसुराम ने जी अपने कार्य करके बावे हुए उसको देख कर अपने महान उस धनुष को वहण कर सिया था।४३। राम ने भी क्रोध से आप्लुत होकर उस भंगस वानों की बृष्टि का निवारण करते हुए अपने का प्रयोग किया का । वह राजा मस्वराज भी बहुत अधिक बली था और बड़ा मनस्वी 📰 उसने परकुराम के उत्पर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया या अर्थात् राम 🖩 ऊपर छोड़ दिया या ।४४। वाणीं और अस्त्रों के विश्वाम 🛮 परम दक्ष उसने उस राम के अति बलवाली वायव्य अस्य को स्तन्भित कर दिया या अर्थात् जहाँ की तहाँ रोककर कियाहीन बना दिया था। परचुवाम ने भी वहाँ पर 📖 मस्स्यराज को अत्यद्विक बल-विक्रम 🚃 विविध भौति के अस्त्रों 🖩 सबूदाओं की मस्त्यराज पर वर्षा करते हुए फिर रजजूमि 📕 विक्रि के 🚃 मन्त्र से युक्त बलपूर्वक नारायणास्य को छोड़ दिया या। हेराजन् ! उस राजा के 🚃 के जिए भृगुराम के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग करने पर सर्वत्र दाह उत्पन्न हो गया 🔳 ।४५-४६। 📖 अरच के तेज से समस्त विनाएँ बहुत ही अधिक प्रज्वकित हो गयी 🎹 और यह मस्स्य देश का राजा भी उसे भीवण दशा

पया ■ 1४५-४६। ■ अस्य के तेय से समस्त दिनाएँ बहुत ही अधिक प्रथनित हो गयी ■ और यह मस्स्य देन का राजा भी उस भीवण दशा को देखा को देखा कर कांप गया था। परश्रुराम ने जब उस राजा के कम्य को देखा तो फिर उसमें थार वालों ■ उसके बाहनों ■ हनन किया था। ४७। ■ महारमा ने एक ■ असका अथा को काट दिया था और दोमरों से भनु का छेदन किया था तथा एक ■ से बस पूर्वक सार्वि का निपातम करके तीन वालों से भूमि पर रच को पूर्व कर दिया था। ४८। अपने रख का स्थाग करके भूमि पर स्थित मंगन ■ मस्तक ■ जीध्र ही परश्रु से प्रहार करके उसका हनन कर दिया था। ■ उसका मिर भन्न हो गया था तो वह दिया ■ वसन करता हुवा बार-बार मूच्छी प्राप्त करके एक ही क्षण ■ गृत्यु के मुख में थला ■ अपने रहा उसकी समस्त सेना भी चा से बात हो गयी थी और क्षण कर में ही इसके उपरान्त मस्मसीत् होकर विनास को प्राप्त हो नवी थी। चन्त्रवंज में समुत्यन्त नुपों ■ व्यक्ष स्थान के निपतित हो जाने पर राम को परम हवे प्राप्त हुआ पर राम को परम हवे प्राप्त हुआ

18 X-0 X 81

## मार्गव-वरित्र (३)

वसिष्ठ उवाच--

मस्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः।
राजेंद्रान्धेरयामास कातंत्रीयों महाबलः १११
वृहद्बलः सोमदत्तो विदश्रों मिथिनेश्वरः।
निपश्चाधिपतिश्चैय मगद्याधिपतिस्तथा ॥२
आययुः समरे योद्धुं भागेंश्रेंद्रेण भूपते।
वर्षतः णरजालानि नानायुद्धविशारदाः॥३
वीरामिमानिनः सर्वे हैष्ट्यस्थाअथा सदा।
पिनाकहस्तः स भृगुज्येलद्यिक्षिखोपमः ॥४
विश्वेप नागपालं च अभिमंत्र्य भरोल्यम् ।
तदस्त्रं भागेंबैश्वरेण क्षित्रं संप्राममुद्धंनि ॥४

ततः क्रुद्धो महाभागो रामः मत्र्विवारणः ॥६ रुप्रदर्शेल गलेन सोमदर्श जवान ह ।

चकर्त्त गारुपास्त्रीण सोमदलो महायलः।

बृहद्वलं च गदया विवर्भ मुहिना तथा ॥७

संसिष्ठजी ने कहा — मत्स्वराज के झर जाने पर पुद्ध करने की कला के महामनीपी — महान वसभानी काल बीगे ने फिर वहाँ रणभूमि में अन्य राजेन्द्रों को भेजा था। १। मिणिला — स्वामी विवर्ष सोमवल कहुल अधिक बल गाना था। निवध देश — अधिपति और — देश — स्वामी — ये

है भूपते ! भार्मवेन्द्र पर कुराम साथ मुद्ध करने के लिए समागत हो गये थे । ये मधी अनेक प्रकार ब्रिट्ड करने में परम प्रक्रित थे और ये वहाँ अपने वाणों के जालों की वर्षा कर रहे थे ।२-३। ये सभी वीरता के अधि-मान रक्षने अने थे और देस समय में राजा इय की आज्ञा पाकर ही मुद्ध

करने के लिए आहे थे। वह भृषु परशुराम जपने हाथ विश्वनुष ग्रहण किये थे तथा जलती हुई अग्नि के समान परम तेजस्वी थे।।। भागेंदेःद्र परशुराम ने नामपास नामक एक सन्त्र 🖿 उसके उत्तम सर को असिमन्त्रित करके

भागव-षरित्र (३) 📗 **₽**00 संप्राम में फेंका 🖿 🖂 किन्तु कार्यकेन्द्र के हारर प्रक्षिप्त किये 📉 अस्त्र को महा बलवान् सोमबत्त ने काट दिया 🖿 और उसको वयने गदहास्त्र से ही क्षण्डित कर दिया था । इसके 📉 महामाग राम 📉 🛎 हुए वे जो कि अपने शशुजों का विदारण करने वाले दे ।६। इसके पश्चास परशुन 🚃 ने भगवान रुद्र के द्वारा दिये 🚃 शूस 🖩 सोमदत्त 📖 हुतन कर दिया बा-गदा से वृहद्वल 🖿 और मुष्टि के प्रहार से विवर्ध का निपातन कर विया 🔳 🕪 भैष्यलं मुद्वरेजेव शक्तवा च निवधाविषम् । मागद्यं चरणाघातैरस्त्रजालेन सैनिकान् ॥< निहस्य निश्विला सेना संहाराग्विसमीरण । बुबाय कार्सवीये च जामधनको महाबसः शह **१९ वा तं योद्धुमायातं राजानोऽन्ये महारयाः।** कार्याकार्यनिधानजाः पृथ्ठे कृत्वा व हैहयम् १९१० रामेण युयुध्वनीय वर्जवंशस्य सीहवय । कान्यकुरुजान्य गलगः मीराव्याऽश्रंतयस्तवा ॥११ **चक्रुश्च शरजालानि रामस्य च समंततः।** गरेजालावृतस्ते**वां रामः संग्राममूर्यं नि** ॥१२२ म चारुण्यत राजेंद्र तका स श्वकृतक्षणः । सस्मार रामचरितं बहुक्तं हरिजेन वै ॥१३ कुशलं भागेंबेंद्रस्य याचमामी हरि मूनि: ३ एतस्मिन्नेय काले तु राम: जस्त्रास्त्रकोषिय: सर्४ राम ने मिक्सा के नृप का हनन मुद्गर के द्वारा बौर सक्ति से निषम्न देश के तृप का वध 🗪 वक्षादेशाधिपति का नियासन चरणों 📗 आचातों से एवं उनके सब सैनिकों 🖿 यद अपने अनेक अस्वों के प्रहारों से 💳 दिया 🖂 📖 रीति मे परशुरामधी ने वहाँ पर स्थित सम्पूर्ण सेना को मारकर महान् बतवाम् जामदन्ति के पूत्र ने उस संहार की बर्गन के समीरण 🔳 राजा कार्त्त वीर्य पर दोड़कर बाक्कमण किया का 🕬 📖 समय में महा-रवी अन्य राजाओं ने औं कि कार्य और अकार्य के विकास के शासा ये अक

hoit } ि ब्रह्माच्य पुराय थेह देखन कि परंसुराम काल बीर्य 🔳 🔤 करने के किए 🖿 रहे हैं तो उन सबने उस काल बीर्य की अपने पीठ पाछ पा दिया वा । १०। और हैह्य राजा के प्रति 🚃 सीहार्दे दिखसाते हुए वे सब परशुराम के साव शुक्क रहे मे । इन राजाओं में कान्य कुन्ज-सौराष्ट्र और सैकड़ों ही अवन्ति कें भूप थे। इश इस सभी ने परसुराय 📖 सभी और अपने सरों के जालों की ऐसी बोर वर्षों की वी कि 🔤 🗪 में परनुराम उनके कामों 📕 उस संग्राम भूमि में वारों और से 🖿 नये 🖥 ।१२। हे राजेन्द्र ! 📖 बाणों की वृष्टि से राम दिखाई नहीं दे रहे थे। तब 🚃 अकुतवल ने उस श्रीराम के चरित का स्मरण किया वा जो हरिण के द्वारा कहा गया था। १३। उस मुनि में भनवान् थीहरि से भार्नवेग्द्र परभूराम 🖩 कुशल रहने 🛅 वाचना की थी। इतने हो बीच 🖩 ऐसा हुआ कि 🚃 जस्बों और अस्बों के नहा-पण्डित परशुराम ने अपने महान् आयुर्धों 📰 प्रयोग किया था ।१४। विध्य शरजालानि वायम्यास्त्रेण मंत्रवित्। उदतिहद्भणाकांकी मीहारादिक भास्करः ॥ ११ त्रिरात्रं समरे रामस्तैः साद्धं युव्धे वली । द्वादनाक्षीहिणीस्तन चिष्छेष लचुविक्रमः ॥१६ रम्भारतम्भवनं बद्धत् परम्बधनरायुधः । सर्वस्तानभूपवर्गाञ्च तदीयाञ्च महाचमूः १११७ दृष्ट्वा विमिहतां तेन रामेश सुमहात्मना । आजगाम महावीर्यः सुचन्द्रः सूर्यवंशजः ॥१८ लक्षराजन्यसंयुक्तः सप्ताक्षीहिणिसंयुतः । तत्रानेकमहाबीराः गर्जतस्तोयवा इव ॥१३ कंपयंती भुवं राजन् युयुष्ट्रभर्भवेण थ । तैः प्रयुक्तानि शस्त्राणि महास्त्राणि च भूपते ॥२० क्षणेन नागयामास भागेवेन्द्रः प्रतापवान् । गुहीत्या परशुं दिव्यं कालांतकयमोपमम् ॥२१ मन्त्रों के परमञ्जाता राम ने अपने अस्त्र के द्वारा समस्त अरों 📗 समुदाम को दूर करके कुछरे से निकसे हुए भववाद सूर्य देवकी मौति बहुर

मार्गण-परिक (३) June 1 पर रण करने की हाला शक्ते सरुकर खड़े हो वये वे ११४। महास् वसवात् उन परशुराम ने 🔤 धनके साथ तीन दिन और राजि पर्यन्त समराञ्चण में घोर युद्धे किया वा । और परभ लघु विक्रम वाले परशुराम ने वहाँ पर भारह अक्षीहिणी सेनाओं 🖿 छेदन कर दिवा वा अर्थात् सबको 🚃 मार गिराया था ।१६। जिस तरह से केमाओं के 📖 की काटकर गिरा विया आया करता है ससी भौति 🖩 परम में 🛢 परसूराय ने अपने परणू से उन सब भूपों को और उनकी बड़ी भारी सेनाओं को काटकर मार विदा था। जब सूर्वेवंत्र में समृत्यन्न महान् वीयं वाले सुबन्द्र नामक नृप ने यह वेखा 🖿 कि उस महारमा राम ने सब सेना को मार गिराया है तो वह वहाँ पर गुद्ध करने 🗏 सिए स्वयं सामने आगवा था ।१०-१६। उसके 🚃 सामों अन्य राजा ये और सात असीहिणी सेना भी थी। उनमें बहुत से ऐसे महाच्चीर थे जो यनघोर मेवो के ही समान गर्धन कर रहे थे।१८। 📗 राजन ! वे अपनी गर्जना-तर्जना से सम्पूर्ण भूमि के प्राणियों की कंपा रहे वे भीर उन्होंने वहाँ आकर परबुराम के साथ बीर युद्ध किया 🖿 । है भूपते ! उन्होंने अगेक गरतों और अस्त्रों का वहां पर प्रयोग किया 📖 ।२०। 💳 एक ही अग में महात् प्रताप वासे परसुराम ने कालान्तक 📖 🗒 सहस अपने परम विका परम् (फर्मा) का नाम करके उन सक्का विनास कर विया था ।२१। कालयम्सकला सेना चिश्लेव भूगुनन्दनः । कर्षकरतु यथा क्षेत्रे पक्षं धार्यं तथा तृणम् ॥२२ नि:सेपयति दात्रेण तथा रामेण तत्कृतम् । लक्षराजन्यसैन्थं तद्वष्ट्वा रामेण दारितम् ॥२३ सुचन्द्रः पृथिवीपालो युयुधे संगरे नृप । तानुभी तत्र संसुन्धी नानाजस्त्रास्त्रकोविदी ।।२४ युय्धाते महावीरी मुनीमनुपतीश्वरी। रामोऽस्मै यानि जस्त्राणि चिक्षेपास्त्राणि चापि हि ॥२४ तानि सर्वाणि चिन्छेद सुबंद्रो युद्धपंडितः । ततः कृदो रणे रामः सुचंद्रं पृथिवीश्वरम् स२६

३१० ]

कृतप्रतिकृताणिकं जात्वोपस्पृथ्य वार्थय । नारायणास्त्रं विकिथे संदधे चानिवारितम् ॥२७ तदस्त्रं शतसूर्याभं किप्तं रामेण श्रीमता । हृटोत्तीयं रयात्सवः सुचंद्रः प्रणनाम ह ॥२८

उस सम्पूर्ण सेना को काटते हुए भृयुनन्तन ने फिल्न-मिल्न करके मार विरावा 🖿 जिस तरह 🖹 कोई बेतिहर किसान अपने खेत 🖡 पकी हुई फसल को 📰 घास फूँस को काट दिया करता 🛮 ।२२। कुचक अपनी दराँत 📕 जैसे काट देता है। वैसे ही परमुरामधी ने 🔤 सेना को काट दिया था। जब जाखों राजाओं की सेना को शम 🖩 परशु 🖩 क्षाश विदीर्ण हुई देखाँ गवा था।२३। तो हे नृप ! राजा सुचन्द्र ने समर 🗏 परजुराम के 📖 स्वयं ही समागत होकर युद्ध किया था। वे दोनों ही बहुत अधिक शुक्ध हो रहे 🗎 और दोनों अनेक अस्त्रास्त्रों के प्रयोग करने 🗏 बहुत ही कुशल पंक्रित 🔳 ।२४। वे वोनों मुनीना भौर राजा महाचू बीर वे और और युद्ध 📼 रहे षे। परमुराम ने जिन-जिन भरशें तथा अस्त्रों 📖 पी उस पर प्रकेप किया मा ।२५। युद्ध में परम प्रकीश पश्चित 📖 सुश्वन्द्र नृपने 📖 सभी महत्रास्त्री को 🚃 गिया था। इसके 🚃 परस्राम को उस रण में बहुत अधिक आ गया अभीर परनुराम को ऐसा का हुआ वाकि यह सुचना नृप ऐसा कुथल । कि जिसका भी इस पर प्रयोग किया का । असी का अतिकार करना यह अच्छी तरह से 🗯 👚 📋 तो 🚃 में जल का उपस्पर्शन किया 📺 जीर फिर विशिक्ष नारायण अस्त्र 📖 सन्धान किया व। जो कि किसी भी प्रकार से निवारित नहीं हो सकता का ।२६-२७। वह नारायणास्त्र संकड़ों सूर्यों की जाना 🚃 वा जिसका कि प्रकेप बुद्धिमान् परशुराम ने सुकत पर किया था। 📖 📰 में इस नारायणास्त्र को देख कर सुचन्द्र तृप तुरन्त ही अपने रच से नीचे 📖 वया था और उसने उस को प्रचाम किया था।२०।

सर्वास्त्रपूज्यं तच्चापि नारायणविनिधितम्। तमेषं प्रणतं त्यक्त्वा ययौ नारायणांतिकम् ॥२६ विस्मितोऽमूलदा रामः समरे अनुसूदनः। हष्ट्वा व्ययं महास्त्रं सद्भूपं स्वस्यं विलोक्य प ॥३० भश्गेय-चरित्र (३) ] [ ३११

रामः शक्ति च मुसलं तरेमरं पिट्टसं ।

गदां च परमुं कोपाण्यिकेप नृपसूर्वं नि ।।३१

गदां च परमुं कोपाण्यिकेप नृपसूर्वं नि ।।३१

गदां च परमि सर्वाणि सुचंद्रो लीलवेष हि ।

थिकेप शिवशूलं च रामो नृपत्तवे यदा ।।३२

वभूव पुष्पमालां च तच्छुलं नृपतेर्गले ।

ददर्शं च पुरस्तस्य भद्रकालीं जगत्त्रसूम् ।।३३

वहंतीं मुंडमालां च विकटास्यां धर्यकरीम् ।

सिहस्थां च चिनेत्रां च चिश्रूलवरद्यारिणीम् ।।३४

हह्ता विहाय भस्तास्त्रं नमस्कृत्व समैडत ।

राम जवाच-

नमोस्तु ते मंकरवल्लभावे जगत्सवित्रये समसंकृताये ॥३६४

और वह अस्य भी समस्त अन्त्रों में परम पूज्य वा क्योंकि साजात् भगवान् नारायण ने ही उसका निर्माण किया 📉 । जब 🔤 सुवान्न की 💳 भौति से प्रणाम करते हुए देखा हो वह 📖 उसकी छोड़कर भगवान् नारायण के ही समीप में चना क्या 📖 ।२१। अपने शनुओं के विनास करने वाले परभूराम को 🚃 समय में समर स्थल में 🛤 ही अक्षिक विस्मय ही गया 📖 जबकि उन्होंने यह वेचा 📖 कि उनके द्वारा प्रयोग किया हुआ 🞮 महान् अस्य भी अपर्व हो नया 🖿 और 🌉 भी सत्रुकान करके उसी कप में 🚃 वह 📺 रहा था।३०। फिर राय में अमेक मक्ति-मुसल-नोमर-पट्टिंग-गदा और परमु आदि 🖿 📉 सुभन्द 🚃 प्रक्रेप बड़े ही क्रोध पूर्वक किया था। ३१। किन्तु इन सबका कुछ भी 🚃 उस पर नहीं हुआ बा और उसने उन सबको यों ही सीमा 📕 ही श्रष्ट्रण 📖 सिया था। जिस 🚃 में परज्ञुराम ने उस सुचम्द्र पर जिनकुस 🚃 प्रकेप दिया 🛍 ।३२। तो वह शिथ शूस भी आकर उस राजा 🖩 गने 🖩 पुरुषों की मासा होकर गिर गया था। 🚃 समय 🖩 परजुराम ने यह देखा वा कि उसकी आगे समस्त अगत् 🔳 जननी भद्रकाली संस्थित हो रही 🖟 ।३३। वह भद्रकाली देवी नरमुण्डों की माला 💴 में पहिने हुई थीं तथा 🚃 मुख बहुत हीं भीषण या और सबको भव देने वाली बी। वह एक सिंह के ऊपर सवार रही वी—तीन उसके नेत्र वे और हावों में तिबुल झारण कर रही बी

ं ब्रह्माच्य पुराण ३१२ ॉ IQVI ऐसी भगवती महकासी का दर्जन करके परश**्राम**्बी में अपने सभी सस्य-अस्त्रों का परिस्थान कर दिया या और देवी के भरणों में प्रणाम करके फिर उसकी भसी भाँति स्तुति की वी। परशुराम ने कहा-अप भगवान् शकुर की प्रिथवल्लका है और इस सम्पूर्ण जर्गत् की जन्म देने वासी हैं। आपके जिए भेरा नगस्कार है ।३५। मानाविभूवाभिरिभारिगावै प्रयन्नरकाविहिलोश्चमार्थे । दक्षप्रसूरये हिमबद्धवायं महेक्थराडीमसमास्थिताये ।।३६ कास्यं कलानाचकलाधरायं भक्तप्रियायं भुवनाधिपाये । ताराभिष्टायै शिवतत्वरायै गणेश्वराराधितपादुकायै ॥३७ परास्परायै परमेष्ठिदायं तापश्रयोगमूलनचितनायै। जगद्भितायास्तपुरत्रयायै बालादिकायै त्रिपुराभिष्ठायै ॥३० समस्तिविद्यासुविलासवार्यं जगजननर्यं निहिनाहिताये । बकाननायै बहुसीड्यदायै विध्वस्तनानासुरदानवायै ।।६६ बराभगाणंकृतदोलंताये समस्तनीवाणनमस्कृताये। पीतांबराये पवनानुगाये जुधप्रदाये शिवसंस्तुताये ॥४० नागारिगार्यं नवसण्डणार्यं नीलाधलाभागलसःप्रभाये । लमुक्तमायं ललिताभिधायं लेखाधिपायं लग्णाकराये।।४१ ं लोकेक्षणायै लयवजिनायै लाक्षारसालंकृतपंकजायै । रमाभिधायं रतिसुत्रियायं रोगापहायं रचिताखिलाये ॥४२ भाप विविध प्रकार 🖩 आधूषणों से समसंकृता हैं और इभारि के हारा गान की गयी हैं। आपकी शरणागति में प्रयन्त हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिये आप उत्तम करने माली 📕। आपने प्रजापति दक्ष के धर में जरम अल्पण किया है और हिमवान् के यहां भी आप समुत्पन्त हुई हैं। आप साक्षात् महेश्वर की पाणिपरिणीता प्रियापत्नी बनकर उनके अर्द्धाङ्क में समास्यित हुई है ।३६। आप कसा नाथ की कसा के छारण करने वासी 👸 --- अपने भक्तों की विषय कालो हैं और समस्त मुक्तों की स्वामिनी हैं। तारा नाम वाली हैं-- भववान् शिव की सेवा में समंदा सत्पर रहा फरती हैं

मार्गव-वरित्रः(३) ] और विश्वेश्यर गणेज आपकी पादुकाओं का समाराधन किया करते हैं ।३७। 🚥 पर से भी परा हैं-परमें ही के पद को प्रदान करने वाली 🛮 और बाध्यारिमक-आधिदैविक-आधिभीतिक—इन तीनों प्रकार के तायों का उन्मूलन करने वाला आपका जिन्तन हुआ करता है---इस जगत् के हित के लिए ही आपने त्रिपुरासुर को निहत किया या। वाला से आदि सैकर अनेक आपके कुभ नाम 🛘 🚃 आपका परश शृध त्रिपुरा--- यह भी नाम 🐉 । ऐसी मापके लिये मेर। प्रचाम 🍍 ।३८। आप समस्त विचायों के सुविजास के प्रदान करने वासी हैं---६स सम्पूर्ण वनत् के जनन देने वासी जननी हैं--बहित करने वाले सुत्रुओं को निहत कर देने वासी हैं—आप बकानना है जबत् बनुसामुक्षी हैं--आपके अनेक असुरी और धानवीं 📖 निहुनन किया है और अस्यक्षिक सौक्य प्रवान किया 📗 ।३६। बाएके कर कमली 🖩 बरदान और अभयदान रहते 📱 और इनसे आपकी भुजनताएँ भूषित रहा करती हैं-समस्त देवगणी के द्वारा आपके करण कमश्र वस्दित है-आप पीताम्बरा अर्थात् पीतवर्णं 🖹 वस्थ 📖 करने वाली हैं--आप 🚃 के ही सभाग अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिये जीवा गमन करने वासी 🖁 —आपका संस्तवन भगवान् मंत्रूर भी. किया करते 📕 तथा आप आप सबको जुभ काल करने बाली हैं-ऐसी खापकी चरच सेवा में मेरा अनेक बार प्रक्रियात है।४०। 📖 नागारि 🖺 द्वारा जान की गयी है—नव काफ्टों वाले जिल्ला का पालमा एवं रक्तक करने वाली हैं तथा मीलावल की आधा थाने वंगों की प्रमा से कोवित हैं। अश्य समुक्रमा-मसिता नाम प्रारिणी-लेखाधिया और जवलाकारा हैं—1४१। आपके नेत्र परमाधिक 📖 🖡-बाद स्थ से क्षित हैं और आवके चरकों में साक्षारस 📖 हुआ 📗 विश्वसे आपके करण कमश समलंकत हैं। आपका सुध नाम रना है-नाप सुरति सै प्यार करने वासी हैं -- बाप सभी रोगों का अपहरण करने वाली हैं और जापने ही सबकी रचना की है-ऐसी जापके लिए नेरा प्रजाम निवेदित है।४२। राज्यप्रदार्थ रमयोतसुकार्य रत्नप्रभावं रुचिरांवराये। नमो नगस्ते परतः पुरस्तात् पार्क्वाधरोज्यं च नमो नमस्ते ११४३ सदा 🔳 सर्वत्र नमो नमस्ते नमो नमस्तेऽखिलविग्रहायै । प्रसीद देवेकि मम प्रतिक्षां पुरां कृतां पालम भद्रकालि शक्ष्य

३१४ ] ( बह्माण्ड पुराण

स्थमेव माता च पिता स्वमेव अगडवयस्यापि नमो नमस्ते ।

उवाय भागंवं प्रीता वरदानकृतोत्सवा । भद्रकाल्युवाय-वत्स राम महाभाग प्रीतास्मि साम सांप्रतम् ॥४६ वरं वर्य मत्तो यस्स्यया चाध्यांचतो हृति ।

एवं स्तुता तदा देवी भद्रकाली तपस्थिनी ॥४१

मातर्यवि बरो वेयस्स्वया में भक्तवस्सले ॥४७ तत्सुचंद्रं जये युद्धे तकानुब्रहभावनम् ॥ इति मेऽभिहितं वेचि कुरु श्रीतेन वेतसः ॥४०

वसिष्ठ उवाध-

राम उवाच-

मेरा नमस्कार है।४३। जापकी सेना विश्वासवा और सर्वत्र अनेक बार क्षापकी है। आप समस्य प्रकार विश्वीर को सारण करने वाली हैं। आपकी सेका में बारम्बार प्रणिपात है। विवेकि | अप मेरे कपर अनु-कम्पा करके प्रसन्त हो जाइए और हे मद्रकासि ! जो समग्र भूमि को

क्षत्रियों से हीन कर देने की पहिले प्रतिक्षा की है उसकी परिपूर्ण विशिष्ट्री।४४। आप ही नेरी माता-पिता हैं और नेरी ही व्या तिन पगतों की माता विशेष अप ही पिता हैं — ऐसी जापके परकों में मेरा बार-आय प्रणाम निवेदित है। वसिष्ठ की ने कहा---उस समय में परमाधिक नेगवाली मझकाली देनी इस प्रकार से संस्तुत विशेष थी।४५। तो वह देवी परम

प्रसन्त होकर वरदान द्वारा बानन्द देने वाली होती हुई मार्गेव परसुराम से बोकी—भद्रकाणी ने कहा—है हैं । अप महान भाग वाले हैं। हि इस समय में मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्त हो गई है। ४६। हि मुझसे वर-दान प्राप्त कर की जो भी कुछ तुमने अपने हुदय में बिकार करके मेरी प्रार्थना की है। परसुराम ने कहा—है भक्तवरससे । युक्त काप है है है।

भागव-चरित (३) 388 मुझे कोई वरदान ही देना चाहती 🛮 को 🖫 यही वरदान चाहता है कि यह राजा सुचन्द्र से इस युद्ध में मेरा 🗪 हो जाने तभी में आपकी अनुकम्पा का पात्र होर्ऊंगा। हे देवि ! यहाे मेरा निवेदन आपकी सेवा में 📰 किया है सो आप परम प्रसन्त थित से हो कर बीजिए।४७-४८। येन केनाध्युपायेन जनम्मातर्नमोऽस्तु 📕 । भदकारयुवाच— आग्नेयास्त्रेण राजेंद्रं सुभंद्रं नव मब्गुहम् ॥४६ ममातिप्रियमधीव पार्वदो मे भवत्वयम् । वसिष्ठ उवाय-इरयुक्तमाकर्णं स सार्ववेदो देव्याः प्रियं कतुं मयोचतोऽसूत् ॥५० प्राणान्नियम्याचमनं 🖿 कृत्वा सुचंद्रमुद्दिश्य च तत्समादक्षे । अस्म प्रयुक्तं नृपतेर्वधाय रामेण राजन् प्रसमं हाला तत् ॥५१ दग्ध्या वपुर्भुतमयं तदीयं निनाय लोकं परदेवतायाः । तत्तस्तु रामेण कृतप्रणामा सा भवकासी जगवादिकर्शी शप्र अंतर्हिताभृषय जामवन्ध्यस्तस्यौ रचे भूपवधाभिकांशी ॥५३ हे जगद की माता ! बिस किसी भी उपाय से मेरा विभय हो जावे यही मेरी 📖 है। नेरा आपके लिए 📹 🚉 । भद्रकाली देवी ने कहा—राजेन्द्र सुचन्द्र को तुम आग्नेबास्त्र द्वारा ही मेरे स्थान ■ पहुँचा दो ।४१। यह मेरा अत्यक्षिक प्रिय भक्त है सो आज ही 📺 मेरे गृह में पहुँचकर मेरा पार्षंद हो आवेगा। वसिष्ठ जो ने कहा--- उस भागंव परशुराम जी ने यह इतना हो देवी 🖥 द्वारा भहा हुआ 🚃 करके इसके 🚃 वह देवी का प्रिय कार्यं करने के लिए समुखत हो गया था। ५०। फिर परशुराम शी ने प्राचीं का आयाम करके आचमन किया 🖿 और फिर राजा सुचन्द्र की उद्दिष्ट करके वह अस्त्र धारण किया 📰 उस 📰 का 🚪 📰 ! राम ने नृपं 🔳 🔤 🖺 लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया या १५१। उसके 🔤 भौतिक सरीर को अपने 📷 से भ्रस्तीभूत करके उसको फिर पर देवता के लोक को पहुँचा विया था। इसके अनन्तर परजुराम के द्वारा प्रणिपात

बह्याक्ट पुरान

की हुई वह जगत की आवि कर्की भद्रकाली देवी वहाँ पर अन्तर्हित हो गयी बी बीर परमुसम उस रण स्वत में भूप के कथ की आकांका वाला होकर क्षित हो गये 🛘 ।५२-५३।

## -x-

395

## **परजुराम** कार्सबीयं-बस

वसिष्ठ उवाच-सुचंद्रे पतिते राजान् राजेंद्राचां किंदीमणी। तत्पुत्रः पुष्कराक्षस्तु रामं योद्युमधागतः ॥१ स रथस्थो महावीयः सर्वशस्त्रकोविदः। अभिवीक्य रगेत्युश्रं रामं कालातकोपमम् ॥२ चकार गरजालं च भागेचेंद्रस्य सर्वेतः। मुहूर्तं जामदग्न्योऽपि बाजैः संछादितोऽभवत् ।।३ ततो निष्क्रम्य सहसा भार्मवेंद्रो महत्त्वलः। शरबंधान्महाराज समुदेशत सर्वतः ॥४ हष्ट्**ना तं पुष्काराक्षं तु सुचंद्रसमयं तदा** । क्रोक्षमाहारयामासः दिशक्षन्तिय पावकः ॥५ 🕮 क्रोडेन समाविद्यो वरदणं समबासृजत् । ततो मेथाः समुत्पन्मा गर्जतो भरवानुबाष् ॥६ ववुषुर्जनभाराभिः प्लावगंती धरा नृप । पुष्कराक्षी महावीयों वायव्यास्त्रमबासृजद् ॥७ श्री यसिष्ठजी ने कहा—हे राजन् ! 🚃 🚃 सुचन्द्र का निपासन

हो गया बाजो कि सभी राजेन्द्रों को सिरोमणि वा तब बाजा पुत्र पुरुकराक्ष परश्रामजी ने युद्ध करने के लिए वहाँ पर बाजा था ११। वह महान बाजों वाला अपर अपने रच पर संस्थित बाजीर सभी बाजा

के अस्त्राग्रस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बढ़ा पश्चित दा तथापि उसकी हृष्टि में परभूराम रणे में अतीव उग्न और कातान्तक यम के क्या दिखाई विये मे १२। इस पुरुषराक्ष ने ऐसी बाणों की वृष्टि उनके सभी और ब्या यी एक हो गया था। उस समय में क्रोध से 📱 जनती हुई अन्ति 🤻 ही 🚃 विखाई 🛮 रहे 🖫 😢। उस हान में 🛗 है समाबिह होकर वारण 🚃 की छोड़ा था। इसके अरुव 🖩 🚃 दे सभी बोर 🖺 बहान भैरव गर्जना करते हुए मेच समुश्यम्त हो गये थे १६। हे नृष ! 📖 मेचों 🛮 अस के आरा सम्पास 🖩 इस पृथ्वी को प्लाबित करते हुए बड़ी बोर वृद्धि की यी। पुरुकराक्ष महान बीर्य 🚃 🔳 उसने भी 🚃 में नायमा भरन को छोड़ विसा मा १७१ तेम तेऽवर्शमं नीताः सद्य एव बलाहकाः । अय रामो भृतं कुद्धो बाह्यं तत्राभिसंदधे ॥= पुष्कराक्षोऽपि तेनैव विश्वकर्ष महावलः। बाह्यं सोऽप्याहितं हर्ष् वा दंबाहत दवोस्यः ॥६ वोरं परशुभादाय निःस्वसंस्तमधावत । रामस्याधावतस्तत्र पुष्कराक्षी धनुर्धरः ॥१० संदधे पंचविभिक्षान्दीप्तास्यानुरमानिव । एकैकेन च बाजेन हृदि जीवें भुजद्रवे ॥११ शिखायां 🔳 कमाद्भिस्या सस्तंत्र मृशमातुरम् 📑 स चैवं पीडिलो रामः पुष्कराक्षेण संयुवे ॥१२ क्षणं स्थित्वा भूतं सावम्परम् मूक्य्येपातयत् । शिखामारभ्य पादातं पुष्कराक्षं द्विधाऽकरोत्।।१३ पतिते एकले भूमी तत्कालं पश्यतां नुषाम् । आश्चर्यं सुमहण्जातं विवि चैव दिवीकसाम् ॥१४ उसने वायव्य अस्य के द्वारा उन सभी मेधों को तितर-वितर करके कुरन्त ही दूर मगा दिया **या जो कि वहाँ वि**ल्कुल मी दि**खाई न दे रहे ये**।

(३) इसके अनन्तर मार्चवेन्द्र जो महान बल से समन्त्रित ये उस बाणों के जाल से सहसा वाहिर निकस आये और हे महाराख ! उसने गरों के बल्धों को सभी और देखा था ।४। अप में परजुराम ने सुचन्द्र के पुत्र पुष्कः राक्ष के उपर अपनी हृष्टि डासी यो और उनको बढ़ा भारी क्रोप्त उत्पन्न

३१८ ] वहान्य पुरान

इसके अनन्तर परमाधिक क्रुब हुए और उन्होंने बह्यास्य अभिसम्बान किया भा । 🖙 महान बली पुष्कराक्ष में भी उसी समय 🖩 बहुा अरूत का ही प्रयोग करके इसको निकृष्ट कर दिया था। 📰 वह इतना क्रोधित हो 💳 💌 🔤 दण्ड 🛮 आहत सर्प हो जाया 🚃 📗 ऐसा 🚃 परशुराम ने उसको देखा था। है। फिर उच्च क्वास सेते हुए राम ने अपना महान घोर परमु ले शिया या और उसकी और दौड़े 🛮 । धनुर्धारी पुष्कराक्ष ने वहाँ पर दौड़ते हुए परश्चराम 🗎 ऊपर पाँच बाज छोड़े के जो परम दीप्त उरगों के ही संमान थे। उसने एक-एक बाब 🖩 परजुराम के जरीर का बेधन किया पा और एक प्रथम में---एक किर 🖩 वो भुआओं 🖩 और एक किसा में मारकर इनका ऐयन कर विया 🖿 सभा बहुत 🔛 आहुर करके स्तम्भित कर विया था। वह राम इस प्रकार से प्रशीकृत हो यदे में भीर युद्ध 🚃 में पुस्कराक्ष ने उनको जहाँ तहाँ रोक दिया था।१०-१२। पर 📖 मर स्थित रहक्य बहुत ही बहुत अधिक 📖 ने दौड़कर नम्होंने फिर उस पुरुकराक्ष के अस्तक 📕 अपने परंगु 📾 प्रशार किया था और पोटी से सेकर पैरों तक उसके वो दुकड़ें कर दिये वे । १३। दो खण्डों में कटकर उसके भूमि पर निपतित हो जाने पर जो भी मनुष्य बही पर देख रहे ये उनको 📖 देवलॉक में देशों को बहुत बड़ा भारणयं हुआ या कि इतने बड़े बसशासी को किस तरह 🖥 दुकड़े कर मार गिरावा है।१४। विदायं रामस्तं क्षोन्नात्पुष्कराक्षं महावसम् । तस्सैन्यमदहरुकुद्धः पावको विपिनं यथा ॥१५ वती यतो बावति भागंबेंद्रो मनोऽनिलीजाः प्रहरन्परश्वधम् । **सतस्ततो वाजिरयेममानया निकृत्तगाचाः भतशो निपेतुः।।१६** रामेण तत्रातिबनेन संबरे निहन्यमानास्तु परश्वधेन । हा 📰 मातस्त्वित जल्पमाना भस्मीयभूतुः सुविचूणितास्तवा ॥१७ मुहूर्त्त भात्रेण च भावविण तत्पुष्कराक्षस्य बलं समग्रम् । अनेकराजन्यकुर्ल हतेश्वरं हृतं नथाक्षीहिणिकं भृशातुरस् ॥१= पतिते पुष्कराधे तु कार्ज्ञवीर्याचुँ नः स्वमम् । आजगाम महाबीर्यः सुबैर्षरथयांस्थितः ।।१६

नानाशस्त्रसमाकीणं नानारत्नपरिच्छदम् । दशनत्वप्रमाणं च शतवाशियृतं नृपः ॥२० युते बाहुसहस्रोण नानायुघधरेण च । वभौ स्वलींकमारोध्यन्देहाते सुकृती यथा ॥२१

परमुराम ने कोश करके उस भहाबसी पुष्कराक्ष को विदीर्ण करके किर कुद्ध होकर उसकी को परम विज्ञाल सेना भी उसको भी मस्मोभूत करके 🚃 दिया जिस तरह से दावान्ति कड़े बारी वन की असा दिया करता है । ११। मन और बाबु के सहस श्रोख वासे परसुराम बहा-जहां पर भी दौड़कर जाते थे और अपने फरका से प्रद्वार कर रहे से वहीं-वहीं पर अश्व-रय-हाची और मानव सैनिक कट-कटकर छिन्न भिन्न गरीर वाले सेकड़ों ही गिर गवे ने ।१६। जरनमा बल बासे राम 🖩 वहाँ युद्ध भूमि में अपने परंतु से जिनको सारकर गिरा दिवा वा अववा सक्षमरे होकर गिए नये 🖩 थे उस समय में मूर्ण्डित होकर पड़े हुए जीतकार कर रहे थे और है तात ! | माता ! हम मर रहे हैं-वह कहते हुए घस्मीभूत हो गये थे ।१७। मुहूल मान 🖩 ही अवति दो पहियों के समय में भागेन ने उस पुरकराक्ष की सम्पूर्ण सेना को तथा बहुत से राजाओं 🖩 समुदाय को जिनके स्वामी निहुत सी गये हैं एवं अत्यन्त जातुर नी बक्तीहिंगी सैभ्य को मिहत कर दिया वा ।१८। जब यह देखा गया था कि पुष्कराझ जैसा महावकी भर गया तो कार्रा वीयां जू न जिसका महान बल-बीय या 🚃 एक सुवर्ण से निमित्त रथ पर समास्थित होकर वहाँ पर युद्ध करने 🗏 मिए 🚃 हो गया था।१६। उसका यह ऐसा 🚥 🖮 जिसमें अनेक भारत 📱 🚃 भरे हुए ये और विविध् भौति के रत्नों का परिच्छव था। उतका 🚃 दशनत्थ 📰 और उसमें सी 📖 अगे हुए थे।२०। यह राजा जी अनेक जायुध धारी 🚃 बाहुओं से युक्त था। उसकी उस समय 📕 ऐसी भी भा हो रही थी जैसे कोई पुष्यात्मा देह के जन्त समय 🖩 स्वर्गकोक को 🖿 रहा होने ।२१। पुत्रास्तस्य महावीर्या जतं युद्धविकारदाः ।

पुत्रास्तस्य महावीर्या जतं युद्धविकारदाः । सेनाः संब्यूह्य संतर्भुः संग्रामे पितुराजया ॥२२ कार्त्तवीर्यस्तु बलवान्।शं रृष्ट्वा रणाजिरे । कालांतकयमप्रक्यं सीव्ह्यं सर्गुपचकमे ॥२३ दशे पंचलतं बाणान्यामे पंचलतं धनुः । जग्राह मार्गवेदस्य समरे जेतुमुद्धतः ॥२४

जग्रह मार्गवेदस्य समरे जेतुमुद्यतः ॥२४
भाणवर्षं चकाराय रामस्योपरि भूपते ।
यथा बलाहको बीर पर्वतोपरि वर्षति ॥२४
वाणवर्षेण तेनाजी सत्कृतो भृगुनस्दमः ।
जग्रह स्वधनुर्दिक्यं वाणवर्षं तयाऽकरोत् ॥२६
ताबुभी रणसंद्रक्तो तदा मार्गवहेह्यो ।
चक्रतुयुं द्वमतुलं तुभुलं लोमह्वंणव् ॥२७
वह्यास्त्रं च म भूपालः संदर्भ रणमूद्धं नि ।
वश्राय भागंबहेहस्य सर्वणस्यास्थ्यस्य

नहारित च मा भूपालः सदध रणमूद्धान । वधाय भागंबेहस्य सर्वशस्त्रास्त्रधृश्वली ॥२= उस कालंबीयं मा पुत्र भी सी वे वो बहान वीयं वाने वे बीर युद्ध

करने की विचा में महान पिकत है। वे भी सब अपने पिता की आज़ा है सेनाओं का संग्रह करके होताल में समयस्थित हो गये थे। २२। उस अल्यान काल बीर्य ने रभभूमि में अब परमुराम को देशा हा उसकी उनका स्वक्ष्य ऐसा प्रतीत होता था मानों वह कालान्तक यम ही होवें किर भी शह हाल करने की प्रस्तुत हो गया था। २३: भागंव को युद्ध में जीतने के सिए उसके वाहिनी ओर पांच सी हाल है जीर बामभाग में पांच सी श्रमुख थे। २४। हे

भूपते । उस सहस्रार्जुन ने परसुराय के ऊपर वाशों का प्रक्षेप ऐसा किया आ जैसे मेच वृष्टि कर रहे होयें। जिस प्रकार बलाइक मेच किसी पर्वत आ भुँ वाभार जल की वर्षा किया करते || ।२४। उसने वाशों की वर्षा के द्वारा

अतुष ग्रहण किया ा। जीर उसी भांति से बाजों की थी ।२६। वे बोनों ही कार्स वीर्य और भागंव राम उस समय में रण करके के दर्प वाले ा और वोनों ने अनुपम युद्ध किया का जो बढ़ा ही तुमुल और रोम हवल ा

ही 🕶 रणभूमि में भृगुनन्दन का 🚃 किया था। उसने अपना दिक्य

रण के प्राङ्गण में उस राजा ने बहा। स्त्र का सन्त्रान किया था। वह राजा सभी शस्त्रों और अस्त्रों के धारण करने वाला और वलवात का जिसने के वध के ही लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। २०।

रामोऽपि वायू पस्पृथ्य आहा बाह्याय संदधे । तस्रो व्योग्नि सदा सक्ते हे चाप्यस्थे नराधिप ॥२६ परसुराम द्वारा कार्तवीर्य-वस 📗 328 ववृद्याते जगरप्रति तेजसा ज्वलमार्कवत् । त्रयो लोकाः 🕶 हष्ट्वा तन्महदद्रभुतम् ॥३० ज्बलदस्त्रयुनं तप्ता मेनिरेऽस्योपसयमम् । े रामस्तदा वीक्य चनस्त्रणाज्ञं जगन्निकासीक्त-मधारमरत्तदा ॥३१ रक्षा विधेयाडच मयाउस्य संवमी निवारणीयः परमोशक्षारिणा । इति व्यवस्य प्रभुरुपतेजा नेत्रद्वयेनाच तदस्त्रयुग्मम् ॥ ३२ पीत्यातिरामं जगवाकलम्य तस्यौ क्षणं व्यानगती महात्मा । ध्यानप्रभावेण ततस्तु तस्य ब्रह्मास्त्रयुग्मं विगतप्रभावम् ॥३३ प्रवास मूमी सङ्क्षाऽध यस्क्षणं सर्वं जनस्त्वास्थ्यमुपरजगाम । स जामदग्न्यो महता महीयान्बह् तथा पालयितुं मिहंतुम् ॥३४ विभुस्तयापीह निजं प्रभावं मोपायितुं लोकविधि चकार । धनुद्धं रः भूरतमो महस्वान्सदग्रणीः संसदि 🚃 💴 ।।३४ इधर परसुराम जो ने भी 📖 🛍 उपस्पर्शन करके बह्यास्त्र के निराकरण करने के लिए बहुगस्त्र का ही " किया किया था। हे नराधिप ! उस समय 🖩 वे दोनों अस्त्र सदा ही अन्तरिक में प्रसक्त हो गये ये ।२६। वे दोनों ही तेज से जारबहबमान सूर्यों 🖩 तमान अब स्प्रान्त में विशेष 🚃 से बढ़ रहे थे। उस समय 📕 पाताल के सहित तीनों लोक इस पहान अव्युत अस्त्रों के पारस्परिक संबर्ध को देख रहे वे ।३०। वे दोनों बहुगस्त्र जाज्यस्य-मान में और क्षत्री सोग उनके तेज से संतक्ष ही रहे थे। 🚃 समय 🖥 इसका उपसंयम सभी ने माना वा । यरबराम ने भी 📺 सम्पूर्ण 🚃 🚃 प्रकृष्ट नाश देखकर उसी 🚃 में जगन्निकास के कथन का समरण किया या।२१। ाज मेरे द्वारा किसो भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और इसका संयम करके निवारण करना ही चाहिए क्योंकि मैं तो परमांश का अथित् प्रभू के ही अंश का 📰 करने वाला हूँ जिसकी यह सृष्टि है। यह निश्चय करके अतीव उग्र देज वासे प्रमु ने अपने दोनों ने को से उन दोनों

इहमाण्ड पुराग

३२२ नेश्रों 📕 उन दोनों बस्भों का पान कर लिया था ।३२। 🚃 के कहवाण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आरमा वाले उनने भर के लिए ध्यान में अवस्थित होकर वृथवाप वे खड़े रह गये थे। इसके उपरान्त उनके ध्यान के प्रवश 🚃 से वे दोनों ही बहाएल प्रभाव

हीन हो गये वे 1331 फिर इसके जनन्तर वह धोनों अस्त्रों का जोड़ा भूमि पर गिर गया 🞟 ।३४। बहु परस्थान तो महान पुरुषों में भी परम महान 🗏 और इस संसार के सुजन-पासन और निहतन करने 🗏 पूर्ण समय थे।

। १४। वे साक्षात् विमु 📕 तो भी जपने वास्तविक प्रभाव को छिपाने के ही लिए 🚃 जोकिक विद्यान की किया करते वे जिससे सोग उनके अससी स्वरूप को 🗷 पहिचान पार्चे । वह ऐसा ही सबकी इति 🗏 वर्शित किया करते 🗎 कि वे बड़े प्रमुखीरी-विकिष्टकूर-तेवाली-सभा 🖩 प्रमुख और संसद 📕 सथ्य के बोलने वाम है।३५।

कलाकलापेषु कृतप्रयरनी विचासु जास्त्रेषु बुध्नो विधिनः एवं नुसोके प्रथयसम्बद्धावं सर्वाणि कल्यानि करोति नित्यम् ॥३६ सर्वे तुलोका विजितास्तु तेन राभेण राजन्यनिष्दनेत । एवं स गमः प्रचित प्रभावः प्रशामविस्या तु तदस्त्रयुग्मम् ॥३७ पुनः प्रवृत्तो निक्षमं प्रकर्तुं रजांगचे हैहयवंशकेतोः । तूणीरतः पत्रियुगं गृहीस्था पुंचे निष्ठायाच धनुज्यंकायाम् ॥३८ आलक्य लक्यं नुपकर्षयुग्मं चकत्तं बृहामणिह्यु कामः । स कुत्तकणों नुपतिमंहारमा विनिर्विताशेषजगरप्रजीरः ।।३६ मेने निजं वीर्यमिह प्रणष्टं रामेण भूमीश तिरस्कुतारमा। क्षणं धराधीशतनुर्विवर्णा गतानुभावा नुपतेर्वभूव ॥४० लेख्येष सच्चित्रकरप्रदुक्ता सुदीनचित्तस्य विलद्ध्यतेऽध । तक्षः 🔳 राजा निजवीर्यवैभवं समस्तनोकाधिकतां

विचित्य पीलस्त्यषयादिलच्छं क्रोचन्त्रिवासीत्स जयाभिकांक्षी ।

प्रयातम् ॥४१

दध्यो पुनर्मीलितनोचनो नुपो दत्तं तमात्रे यकुलप्रदीपम् ॥४२

पर**बुराम हारा कार्त**नीर्य-वध ] 349 जितनी थी कनार्वे हैं उन सबके 📖 श्राप्त करने 🚻 लिए प्रयस्म करने वाले हैं तथा 🚃 विचाओं 🗏 एवं चास्त्रों में बुध है और विधि 📗 हुए सभी कर्लों निस्य किया करते 🖁 ।३६। क्षणियों 🖿 निवृद्दन करने वाले परनुराम ने 📰 लोकों को जीत निवा है इस प्रकार से ही परनुराम प्रचित प्रसाव वाचे वे । उन्होंने उसी 🚃 में उन दोनों बहुशस्त्रों को प्रचा-थित कर दिया था। ३७। फिर ने उस रच मूमि 📕 हैहव वंश के केतु काल"-बीर्य का निवन करने के लिये युद्ध में प्रकृत हो गये 🖩 । तुलीर से दो वाणों को होकर धनुव की प्रत्यक्या को खींचकर उसमें वालों को बढ़ाया था। ।६७। तृप की चुड़ामणि का हरण करने की कामना बाती रामने लक्ष्म पर निजाना लगाकर नृप 🖩 दोनों कानों को 📖 गिराया था। जिस कारी-बीमें ने जगत् में समस्त महान् बीरों को पराजित कर लिया वा वह महात्मा जब कटे हुए कानों वाला हो यया था तो लपने यन में संबंधीत ही गया था तो अपने मन में अवधीत हो गवा था ।३६। उस समय में वह मान लिया था कि हे चूनीन ! कह राम 🖩 द्वारा तिरस्कृत अस्मा बामा होगमा 🖥 और अब उसका बीर्य-बिक्रम सब नष्ट होनवा है। 🛮 तृपते ! एक ही 📟 में जनका मरीर निवर्ण होकर मुथि पर निर गया था और उनके सभी समु-भाष विगत हो गये वे Ivol उसके जनन्तर उस काल वीर्य राजाने देखा था कि समस्त नोकों में अधिकता को प्राप्त होने 🚃 जपने थीर्यविक्रम से सर्वेषा गया हुआ है जीर 🚃 दीनचिस वाले का शरीर किसी अच्छे विशima II द्वारा निमित विश्व के ही mini हो। यथा है।४१। 🛗 अपने विजय की आकारक्षा बाका राजा बड़ी चिन्तन करके कि मैंने पौसरस्य रावण जैसे बलवान पर भी विजय 📖 की बी 📖 नेरी 📖 दशा हो रही है-यही सोध करता हुआ वह वहाँ पड़ा था। फिर छन राजा ने अपने धोनों नेप मूँद लिये ये और नाचेन कुल के प्रदीप बलायेंग का उसने ध्यान किया षा ।४२। यस्य प्रभावानुगृहीत जोजसा तिरश्रकारा-खिनयोकपालकान् । यवास्य हुचेष महानुभाषो दत्तः प्रवातो न हि दर्भनं तदा ॥४३ चिन्नोऽतिमात्रं घरणीपतिस्तदा पुनः पुनर्घ्यानपत्रं जनाम ।

🚺 ब्रह्माण्ड पुराणः

324

🔳 ध्यायमानोऽपि में पालनाम दलो मनोगीचरमस्य

राजन् ॥४४

तपस्विनो दांततमस्य साधीरनामसो दुष्कृतिकारिणो विमुः । एवं यदात्र स्तनयो महात्मा हष्टो न व्यानपथे नुपेण ११४५ तवाऽतिबुःचेन विद्यमानः जोकेन मोहेन युतो वभूव । तं शोकमग्नं नृपति महात्मा रामो

जगादाखिलचित्तवर्शी ॥४६

मा शोकमानं नृपते प्रयाहि नैवानुलोर्चति महानुभाषाः । यस्ते बरायाभवमादिसमें स एव बाहं तब सादनाम ११४७ समागतस्त्वं भव धीरचित्तः संयामकाले न विवादचर्चा ।

सर्वो हि लोकः स्वकृतं भृतक्ति शुभासुमं वैतकृतं विपाने ॥४८

अन्योन कोऽप्यस्य कुभाकुभस्य विपर्वयं कर्तुं मलं नरेश ।

थरी सुपुष्यं बहुजन्मसंचितं तेनेहं दशस्य बराईपात्रम् ॥४६ जिस बलाजेय के प्रभाव एवं अनुसह 🖩 मैंने इतना अधिक अनुपर्म

भोज 📖 किया का कि उससे 📰 समस्त मोकपासी 🛤 भी तिरस्कार कर दिया 🖿 और दे भी मेरे सामने नहीं पढ़ते है। जिस 📖 मैं 📺 यह महापुरव मेरे हृदय में विराजनान 🖩 🖩 महानुमाद भी अब मेरे हृदय का करके प्रयाण 🚥 गये 📗 क्योंकि 🚃 समय 🗷 उनके भी दर्शन नहीं हो रहे से ।४३। वह राजा कार्ता कीर्य बहुत ही अधिक खिल्ल हो गया

■ और बार-बार ब्यान करता था । हे राजन् ! बहुत ही अपकी सरह से ध्यान किये गये भी वे बत्तात्रेय इस राजा के 🗪 में गोधर नहीं हुए पे IVV। दत्तात्रेय मुनि उसके **व्याप** में इसीलिए समागत नहीं हुए ये क्योंकि वे तो विभूषे और यह जानते 🖥 कि यह परमाधिक दमन जील-तपस्वी-निरपराच तातु अमदन्ति के साथ भी इसने परम-दुष्क्रत किया है। इसी

कारण से राजा के द्वारा बार-बार ब्वान करने पर भी महात् 📰 वाले अति के पुत्र उसके ध्यान में नहीं आये 🖩 और उस राजा की उनका देशन प्राप्त नहीं हुआ था । हरू। उस समय में यह काल बीय अस्यधिक पु:स से

परश्रुपाक द्वारा कार्तवीर्थ-वस ] 35% विशेष परितप्त हो रहा या और लोक एवं मोह से भी युक्त हो गया या । वह इस रीति से राजा शोक । नम्न हो रहा था तो सबके चिलों की गति के देखने वाले बहात्मा राम ने उससे कहा 📰 ।४६। 📗 राजन् ! 📖 तुम इतने अधिक मोक की मत करो। जो महामुधाव होते 📗 वे कथी 🔤 ऐसा शोक नहीं किया करते हैं आदि सर्व में जो तुसे धरदान देने के लिए तुक्षा या वही में 🖿 तेरे सद्दत करने के लिए हुआ है।४७। वही तु यही पर समागत हुआ है। जब तुम जिल में धेर्व करण करो। यह ती संग्राम करने का समय है। इसमें विचाय करने की तो कोई चर्ची का जवसर ही नहीं भागा चाहिए। कुम तो जानी हो यह भी मजी भौति समझते ही हो कि सभी प्राणी कपने किये हुए ही कमीं का योग बाहे वह शुम हो या असुन हो निपास हो जाने पर देश के द्वारा किये 🚃 📰 मोना करते हैं। lyal हे नरेल ! इस भूभ और अनुभ का विपर्वय करने 🖩 सिवे जन्य कीई भी सामर्थ नहीं 🚃 📕 । जो कुछ भी बहुत से जम्मी में किये गये पुरुष क्रमी का सक्वय था उसी का यह प्रभाव वा कि भगवान् दलावेय महा-मृति का इस जोक में तुम वरदान 🔳 योग्य पाच बन गये 📕 । तात्पर्य यही हैं कि सभी फनाफन किये हुए कमी के ही बनुसार हुआ। करते हैं यह सभी कर्माधीन | जिस का विचार कोई भी नहीं किया करता | 1881 जातो भवानच तु बुज्कृतस्य फलं प्रभुंस्य स्वमिहाजितस्य। गुरुविमस्यापकृतस्त्ववा मे यतस्ततः कर्णेनिकुन्तनं ते ।।५० कृतं मया पश्य हरंतमोजसा चुडामणि मामपहृत्य ते यशः.। इस्येवयुक्त्वा स भृगुर्मेहात्मा नियोज्य बाजं च विकृष्य चापम् ॥५१ जिक्षेप राजः स तु साम्बेन ज्ञिस्या समि समयुपाजगामः । तदीक्ष्य कर्मास्य मुनेः सुतस्य स चार्जुनो

हैह्यवंश्रवहा ॥१२ समुद्धतोऽभूत्पुनरप्युदायुधस्तं हंतुमाजो द्विमात्मश्रम् । भूलमक्तिगदाचकखड्गपद्दिशतोमरै: ॥१३ शांनाप्रहरंजेआन्वैराजधान दिजारमजम् । स रामी लाधवेनैव संप्रक्षिप्तान्यनेन म ॥१४४ मूलादीनि चकराम् मध्य एव निजासूनैः । स राजा वार्यु परपृश्य ससर्वान्नेयमुरामम् ॥१६४ वस्त्र' रामी वारुजेन नमयामास सस्वरम् । गांवर्वं विदछे राजा वायक्येनाहनदिसुन् ॥१६६

आज बाएको यह परम पुष्कृत का ही फल माल हुआ है। जब यहाँ पर जो भी पाप किया 🛘 उसका फल मोनिए क्योंकि यह बुक्कत भापने ही को अजिल किया है फिर इसका फक भी जाप ही को भीगता है। आपने मेरे गुरु जनशन्त्र का अपमान करके बड़ा भारी जपकार किया है। यही कारण 🛮 कि जायके काशों 🖿 कुम्तन हुआ 📲 १५०। तुम्हारे 📰 का अय-हरण करके मैंने भीज से सुन्धारी चुकामणि का अवहरण किया है यह तुम रेख भी। व्याप्त कहकर उन महात्मा जुनु ने बाज बड़ाकर बनुच की प्रत्यक्या को बॉच निया था। ध्रुश बन्होंने व्या राजा विकार उस व्या का प्रतीप किया था और बड़े हो लावब से उस मन्ति का छेवन किया या जिसते कि वह मान परभुराम के समीप में ....... हो गयी थी। उस मुनि-जुनार के इस कर्म का अभिकी क्षण करके वह हैहब के बंग के बारण करने बाने सहस्राजुन युद्ध को तैवार हो बया था। ४२। यह कार्लवीर्य राजा भागुन प्रहण करके युद्ध 🖥 📖 द्विज सुत को जिसको वह अपना शत्रु सम-था मारने 📕 लिये समुक्त हो नवा था। बूस-सक्ति-गदा-चक्र-खञ्ज-पद्दि और तोगर तथा अध्यन्य া া प्रकार के प्रहरणों से उस कार्स वीर्य ब्रिजनर के पुत्र परक्षुराम पर 🚃 किये वे किन्तु परमुराम ने उनके द्वारा भी भी मस्त्रों का प्रक्षेप किया 🖿 🔳 वे 📰 बहुत ही लायब से उन सबको काट दिया 🖿 और 🖿 दक ने 🚃 तहम तक पहुँचने भी नहीं पाये थे तभी तक बीच 🖩 हो अपने वाणों 🖟 🚃 🚃 सबको शम ने काटकर मीध्र ही गिरा दिया था। उस राजा ने भी जल 📖 उपस्पर्णन करके फिर नपने उत्तम जाग्नेय 🚃 को छोड़ दिया 📺 ।५३-५५। शामने अपने वारण 📟 के द्वारा भीक्ष ही 📟 जल्लेस अस्त्र 📟 📟 कर दिया या। फिर राजा ने गान्धर्व अस्त्र की छोड़ा का और बावका अस्त्र से विश्व परंशुराम के अपर प्रकार किया वा 1951

नागास्त्र' गाव्डेनापि रामग्रिक्छेद भूपते । दत्तेन दर्श यञ्चलमञ्चर्षं मंत्रपूर्वकम् ॥१७ जग्राह समरे राजा भार्मवस्य वद्याय च। तन्त्रलं जतसूर्याममनिवार्वं सुरासुरैः ॥४८ भिक्षेप राममुहिन्य समग्रेण बलेन सः। मूर्डिन तक्भानंतस्याच निषयात महीपते ॥५६ तेम मूलप्रहारेण व्यथितो भानंवस्तवा। मुक्क्रमिवाप राजेंद्र 📟 च हरि स्मरम् ॥६० प्तिते भागेंचे तत्र सर्वे देवा भयाकुनाः। समाजग्युः पुण्यक्तस्य वहाविष्णुमहेरवराम् ॥६१ तंशरस्तु महाभानी मालान्मृत्यु जयः प्रमुः। भागेंचे जीवयामास संजीवन्या स विश्वया ॥६२ रामस्तु चेतमा प्राप्य वडमं पृरतः सुराव् । प्रणनाम च राजेंद्र भक्तमा बह्यादिकांस्तु तान् ।।६३

समाकुल हो गये वे बौर वे सब बहाा-विष्णु और महेरदर को मपने आमें करके वहाँ पर हो गये वे १६११ घनवान् सक्षर तो महाज्ञानी वे और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले साक्षात् प्रभु थे। उन्होंने तुरन्त ही अपनी संजीवनी विद्या से भागंव को जीवन प्रदान करके जीवित हिया था।६२। परनुराय बी को वितना हो गयी थी तो सम्हलकर खड़े हुए थे और उन्होंने अपने बागे सभी सुरमणों को देखा था। है राजेन्द्र ! उन्होंने बह्या आविक उन महास् देखें के चरणों में बड़े हो भक्ति के आपने किया आविक उन महास् देखें के चरणों में बड़े हो भक्ति

ते स्तुता भागंबंद्रेण सकोऽवर्षनमामताः ।

ा रामो वार्युंस्पृथ्य जजाप कवणं तु तत् ११६४
जित्यत्रश्च सुसंरब्धो निर्देहन्तिव चक्षुवा ।
स्मृत्वा पातुपतं चास्त्रं शिवदत्तं स भागंवः ।।६६
सथः संहृतवांस्तत्तु कार्त्तं वीर्य महावलम् ।
स राजा दलभक्तस्तु विश्लोधार्यं सुदर्शनम् ।
प्रविद्दो भस्मसाण्यातं सरीरं वाहुनन्दमः ।।६६
भागंवेम्द्र के द्वारा जनकी स्तुत्ति ।। वशे ।। वशे ।

भागेनेन्द्र के द्वारा उनकी स्तुति से नदी से और फिर ने सभी गुरगण तुरस्त ही अन्तिहिन हो गये ने । उन परमुराम प्रभु ने जल का आजमन
करके सा साम में उस कवन का साम किया ना ।६४। और मली भौति
संस्क्ष होकर ने उठ खड़े हा ने । उस समय से उनके नेत्रों में ऐसा अव्युक्त
तेज हो गया या जिससे ऐसा प्रतीन हो रहा सा मानों ने चसु से सब को
दग्त हो कर रहे होने । उन भागेन ने भगवान् सिव के द्वारा कृपा करके
प्रवान किये पासुपत जरून का स्मरन किया सा ।६४। उस पासुपत अस्त्र ने
महान् बनवान् उस कार्त्र नीर्य को तुरन्त ही संहृत कर विया या अवर्त्त
मार गिराया था।। वह राजा दलानेय महामुनि का परम साम या और
भगवान् विष्णु के सुदर्गन चक्र से प्रविष्ट हो यथा सा और सहस्रों बाहुओं के
द्वारा साम करने वाले उसका जरीर भरमसान् हो क्या था ।६६।

# धार्मन चिरित्र वर्णन (१)

वसिष्ठ उवाच-

भागंद चरित्र वर्णन (१)

हण्ट्या पितुर्वेशं बोरं तत्पुत्रास्ते शतं त्वरा ! वारयामासुरत्युशं मार्गवं स्ववलं: पृथक् ॥१ एकैकाक्षीहिणीयुक्ताः सर्वे ते युद्धदुर्मदाः । संग्रामं तुमुसं चक्कुः संरच्यास्तु पितुर्वेशात् ॥२ रामस्तु हृद् वा तत्पुत्राञ्चक्ररानुणविशारवात् । परस्वशं समादाय युग्धे तैश्व संगरे ॥३ तां सेमां भगवान्।मः शताक्षीहिणिसंमिताम् । निजधान त्वरायुक्तो युद्धतंद्वयमात्रतः ॥४ निःशेषितं स्वसैन्यं तु कुठारेणैव लीसया । हृद् वा रामेण ते सर्वे युग्धुर्वीग्रंसंमताः ॥१ नानाविशानि विव्यानि शहरेतो महीवसः । परितो मंद्रसं चक्कुभगिवस्य महात्मनः ॥६ अथ रामोऽपि वस्रवास्तेषां मंद्रलम्ब्यनः ।

्षिरेजे भक्कान्साक्षाचका नाजिस्तु कक्रगाः।।७ भी वतिष्ठ जो ने कहा—उसके पूर्णों ने व्या यह म

भी विश्व जो ने कहा — उसके पूर्ण ने बाद महान् बोर अपने पिता — देखा — तो — तो पुर्ण ने पृषक्-पृषक् अपने सैन्य वलों सेक्स अतीय उस मार्थय का बारण किया — 1१1 वे सभी पुद्ध करने — अस्यन्त हुमंद वे और सबके — एक-एक बसौहिणी सेना थी। अपने पिता के — हो जाने — वे अस्यन्त ही कोझ — मरे हुए थे और उन्होंने तुमुल संग्राम किया था। २१ परशुराम जी ने देखा वा कि उसके सभी पुत्र बड़े सूरवीर — और रण करने में बहुत कुसल — तब उन्होंने अपना फर्सा उठा लिया — और — सबके — युद्ध किया — वोर युद्ध किया — 1३। भगवान् राम ने सी अक्षीहिणियों से संग्रुत उसे समझ सेना को बड़ी ही त्वरा से युक्त होकर दो हो मुहूर्स के — — विह्नेन करके सार गिराया था। ४। महान् वीये — संगत उन्होंने — यह देखा था — वरश्रुराम ने वपने कुठार —

बहारिक पुराण \$\$0 J

द्वारा सेल ही लेल में जीला से ही जिला कुछ अधिक आयास किये सम्पूर्ण अपनी सेना की मारकर समाप्त कर दिया है तो सबने बढ़ा भारी घोर युद्ध किया 🔳 ।५। महान् आत्मा वाले भार्जेश 📕 चारों और विविध 📰 के दिव्य अस्त्रों के द्वारा अहार करते हुए 📖 महान् ओन् बालों 🖺 सबने एक मण्डल साबना लिया वा अवित् सब बोर से वेर कर बीच में दे लिया या ।६। इसके जनस्तर महान् बलनाली परशुराम भी 🚃 सबके 🚃 (वेरा) में सध्य 🖩 स्थित होकर वह साजात मधवान परम सुद्रोभित हुए ये जिस तरह ■ समस्त नाड़ियों के बाब के मध्य में स्थित गांधि जोशा विद्या करती **₹ =** नुस्यन्तिवाओं विरदाज रामः गतं पुनस्ते परितो भ्रमंतः । रेजुश्च गोपीगणमध्यसंस्यः कृष्णो स्थार ताः परिको भ्रमंखः ॥८ तदा तु सर्वे दृहिणप्रधानाः समागताः स्वस्वविमानसंस्थाः । समाकिरम्नम्दनमाल्यवर्षः समततो राममहीनवीर्यम् ॥६

यः शस्त्रपावादुवतिष्ठत ध्वनिह्**कारगर्था** दिवसस्पृशस्य वै।

तीर्यंत्रिकस्येव शरकतः नि भारतीय यद्गलखदंतपाताः ॥१० क्रदंति सस्त्रीः अस्तिअसोगा गार्यति यहस्किस गीतिश्रशाः।

एवं प्रकृतां नृष्युद्धमण्डलं पश्यंति देशा भृणविस्मिताक्षाः ॥११

ततस्तु रामोऽवनिपालपुत्राञ्जिबधासुराजी विविधास्त्रपूर्गः । पृथवचकारातिथलांस्तु मंडलाहिच्छिदा पक्ति

अभुद्रातचापः ॥१२ एकेकशस्तान्निजनान वीराञ्छतं तदा पंच

तसः पलायिसाः । शूरी वृष्ट्रास्यो वृषण्यस्तिनौ जनव्यक्रमापि विभिन्नैधैयाः ॥१३

महाभयेमाच परीतिचित्ता हिमाद्रिपावतिरकामनं च । पृथागतास्ते सुपरीप्समो मृपा ■ कोऽपि कास्मिह्£शे भृशालं: ॥१४

उस संप्राम भूमि में परकुराम मृत्य करते हुए वैसे परनामिक कोचा को प्राप्त हुए ने और एक तो वे काल नार्य के पुत्र किरते 🚃 वारों ओर जो जिल हो रहे ने । उस 📟 में उन सब की कोमा ऐसी हो रही भी जैसी तिरय विहार स्थल कृष्यावन की निकुठ हों में बजा क्षना गीपियों के समुदाय के मध्य में महारास के 🚃 🖥 जनवान की अपन विराजनान के और उनके वारों और गोपाक्तनाएँ परिकामक कर रही थीं सनकी सोभा हो रही १८। इस नमय सब जिनमें इ हिन प्रमुख 🖩 अपने-अपने विमानों पर समयस्थित हो कर वहाँ पर समानत 🞆 यथे वे और 🗯 महीनवीये वाले परतुराम के अपर सब और से नन्दन बन के कमनीय कुसुमीं की बर्चा कर रहेथे। इस प्रकार को बरुवों का पात उनके ऊपर हो रहा था तब वे परजूराम उस जरों की बृद्धि में उठकर खड़े हो। नवे 📱 और जनकी व्यति हुन्द्वार करने वाली वी तब ऐसा असीत हो रहा था मानों 🖩 स्वर्ग का ही स्पर्ग 🚃 रहे होनें। उनके नरों 🖩 शत ऐसे मासून हो रहे 🖩 जैसे नूरमगीत करने शारी के दन्तों और नवाँ के वातों के ही जिन्ह विवाह वे रहे ही ।१०। ने शहनों से अत निवास नक्षों नाने बन्दन कर रहे ने मानो नोई गीतों 🖩 गाम में विश्व पुरुष 📟 कर रहे होंने । इसी रीति 🖩 अन नृषों के 🕬 पुरु का मामा प्रकृत हुआ मा जिसको देववन मामामा विस्मित नेत्रों वासे होकर देख रहे थे ।११। इसके जननार प्रमु 📖 ने अनुव 🚃 करके विविध अस्त्रों ने समुदाय से उन राजा के पुत्रों का रण में हनन करने की इच्छा ....... होकर यद्यपि ने अतीय बसवाय ने तो भी जनको ...... सम्बस से विच्छित्त करके पंक्ति से पृथक् कर दिया 📖 ।१२। वे सौ बीर वे उनमें से एक-एक को पकड़कर उन्होंने नार डाका 🖿 । उस 🖿 🗎 केवल उनमें 🖥 पाँच ही ma गरे ने जो नहीं से जान गरे ने । ma पीचों का वेर्य टूट ma पा । उनके नाम सूर-बुधास्य-बूध-सूरसेन और व्यापना ने थे ।१३। ने पाँची तूप पृषक् होकर हो जमे गये वे बौर वे ा नृप अपने प्राचीं के बचाने की बाले मा। जन दें बरवन्त अंग्रत होकर किसो ने भी किल को भी वहाँ नहीं देखा था । ताल्पर्य व्या है कि सबको अपनी रक्षा को पड़ी की और कोई मो किसी को न देख पाना 🞹 ११४।

केवर 🗓 ं वृद्धीरण्ड पुराण

रामोऽपि-हस्वा नृपचक्रमाजौ राजः सहायाचंमुपागतं 🔳 । समन्वितोऽसायकृतक्षेत्र सस्मी मुदाऽऽगरम ज नर्मदायाम् ॥१५ स्मात्वा निरयिक्षयां कृत्वा संपूज्य वृष्णभव्यवम् । प्रतस्य द्रष्टु मुर्वीत जियं कैलासवासिनम् ॥१६ ्र गुरुपत्नीमुमां पापि सुतौ स्कन्दविनायकौ । मनोयायी महारमाऽसावकृतवणसंयुतः ।।१७ कृतकार्यो मुदा युक्तः कैलासं 📖 तत्क्षणम् । ददर्श तत्र नगरीं महतीयलकाभिधाम् ॥१८ नामामणिगणाकीणंभवनं ६पशोभितास् । नानारूपधरेवंबीः शोभिता चित्रभूषणैः ॥१६ नानावृक्षसमाकोणैवैनैश्लीपवनैयु ताम् । दीधिकाभिः सुदीर्घाभिस्तडागैक्षोपगोनिताम् ॥२० सर्वतोऽप्यावृतां बाह्ये सीतयालकर्षदया । तम वैवागनास्नानमुक्तकु कुमपिजरम् ॥२१

भगवास् परशुराम ने भी 📖 रण 🖩 🗯 सम्पूर्ण नृपों के पत का

हुतम कर दिया या 🚃 जो राजा की सहायता करने के शिये वहाँ छवागरा हुआ 🖿 उसका भी हमन 📖 📖 था। फिर वह 🚃 के साथ रहकर नर्मदा नदी के समीप में समानत हुए वे और 📖 नदी 🖥 इन्होंने स्नान किया 🖿 ११५१ वहाँ पर स्नाम करके अपना दैनिक 🊃 📟 किया 📟 तथा फिर भगवान् वृषकध्यव का मनी भौति अर्थन किया 📰 । इसके उप-रान्त कैलाश के निर्वासी प्रभुक्षिय 🔤 दर्शन प्राप्त करने के लिये वहाँ से

परमुराम जी ने प्रस्थान किया था ।१६। अपने मन के ही समान बीझ गमन करने वाले परमुराम जी अपने पालित अकुतक्रण विक्य 🗏 साथ गुरु पत्नी जमा देवी-और उनके दोनों पुत्र स्कन्त और विनायक के दर्शनार्य वह महास्मा बहुर पर गये थे । १७। अपने सम्पूर्ण कार्थों में सफल होकर भारतय पात्रुओं 🛗 निहरू करके नहीं ही प्रसन्नता से युक्त होते श्रुए

उसी 📹 में नैसास गिरि पर पहुंच नवे वे और वनकाम सक्कर की 🚃

भागंत-वरित्र वर्णन (३) | [ ३३३

नाम बासी नगरी को देखा का जो नगरी बहुत ही विकास की।१८। 🚥 नगरी की छटा 🖿 वर्णन किया जाता है - उस भगरी में सनेक मबन ऐसे बने हुए ये जो 📰 भौति 🖩 रहनों से संयुक्त वे, उन भवनों की फोभा से वह परम सुसोमित की । उसमें बहुत 🖥 यहा विक्षमान के जो विक्रित्र प्रकार के भूषणों के धारण करने वाले 🚃 विविध स्वरूपों शले थे। इनसे 🔣 असकी बड़ी भोभा हो रही थी। १६। उस नगरी में बहुत तरह के 📖 और उपवन ये जिनमें अनेक प्रकार के मूध वे 🏗 📶 नगरी अनेक विभाश वापियों (बाबड़ियों) से तथा तालावों से भी परम युक्तोशित थी।२०। उस पुरी 🖿 बाहिरी ■ भोर 🛮 सीता और असकनन्दा गांथ वाली सुन्दर सरिसाओं से समाबृत था। वहाँ पर देशों की अञ्चलाएँ स्नाम कर रही थीं जिससे उनके अञ्चा में लगा हुआ कुं कुछ कूटकर उनके जल में प्रवाहित हो रहा सा ।२१। वृषाविरहिताआंभः पिवन्ति करिणो मुदा। यत्र संगीतसंनादा श्र्यन्ते तम तत्र ह ।।२२ गम्प्रभेरप्सरोभिश्च सततं सहकारिभिः। तां रृष्ट्वा भार्नेको राजन्मुदा परममा युतः ॥२३ ययी ततूडवे भिखरं यत्र सैवपरं गृहम् । ततो ददर्श राजेंद्र स्मिग्धण्छायं महाबटम् ॥२४ तस्याधस्ताद्वशस्यासं मुसेव्यं सिद्धसंयुक्तम् । वदर्शे तत्र प्राकारं शतयोशनसंबलम् ॥२५ मानारत्नाचितं रम्यं चतुर्द्वारं गणावृतम् । नन्दीस्वरं महाकालं रक्ताक्षं विकटोदरम् ॥२६ पिगलाक्षं विधालाक्षं विरूपार्थं घटोदरम् । मंदारं भैरवं वाण हहं भैरवमेव घ ॥२७ वीरकं भीरमधं च चंशं मृज्जि रिटि युख्य । सिङ्केंद्रनाथस्द्राञ्च विद्याधरमहोरगान् ॥२८

उन सरिताओं में तृषा से विर्राहित करी बड़े ही आनन्द से उनका जल भी रहे थे। वहाँ पर बहाँ-दहाँ संगीत की परम मधुर ध्वानियाँ सुनाई दे रही थी। २२। वहाँ पर बहुत से गन्धर्व गण अध्यक्तओं को अपने साथ में

ि ब्रह्मांच्य पुरीक ₹**3**4

लिए हुए निरम्तर रंगरेशिया कर रहे 🖥 । भार्यव की परबुराम वी ने जिस

में मा परम सुन्दर पुरी का जवलोकन किया उनको अस्यन्त हवं

हुआ 🖿 ।२३। इसके बनन्तर वे उसके ऊपर वये वे जिस शिखर पर थेगवान् क्रिव का परम सुरम्द निवास करने 🖿 वृह् 📰 । हे राजेन्द्र रे वहाँ पर एक महान विज्ञान बहुत ही वनी छाया 🚃 📧 का बृक्ष उन्होंने देखा

वा।२४। उस 💴 के नीचे एक 🚃 कृह बना हुआ या जो भसी महित सेवन करने के योग्य था और बड़े-बड़े महान् सिद्धगर्णों से समिनित

था । वहाँ पर उसका एक प्रकार (वहार दीवारी) उन्होंने देखा वा जिसका मध्येत (भेरा) एक सी योजन शासा 🖮 ।२५। उस नगर में भनेक प्रकार के

रत समित हो रहे 🖩 🚃 परम रम्य और भार प्रसान द्वारों से बहु सम-न्धित m । वहाँ पर गथ सब ओर दे । m उन mm गर्नो में नन्दीक्दर-महाभाग-रक्ताक्ष और विकडोवर वे ।२६। इनके विविरक्त पिगसाक्ष-

विकलाक्ष-चटोवर-मन्दार-भैरब-वाल-इद-भैरव भी वे ।२७। उन गणीं में बीरमद-चण्ड-रिटि-मुख भी थे। वहाँ पर सिद्धेन्द्र-माथ और का 🖩 तथा विचाधर और महोरग भी विचमान वे ।२६।

भूतं तपिशाचांश्च क्ष्मांबान्बहाराक्षसान्। वेलामान्यानवेदांश्च योगीन्द्रांश्च अटाधरान् ॥२६ यक्षक्षिपुरुषांश्चैव काकिनीयोगिनीस्त्रया । रष्ट्वा नंशाज्ञया तत्र प्रविष्टोंऽतमुं दान्वितः ॥३०

ददर्श तत्र भुवनैरावृतं शिवमंदिरम्। चतुर्योजनविस्तीर्गं तत्र प्राम्हारसंस्थितौ ॥६१

हष्ट्या वामे कासिकेयं दक्षे चैव विनायकम् । ननाम भागवस्ती क्षी जिवतुस्यपराक्रमी ॥३२ पाषंदप्रवरास्तत्र क्षेत्रपानाश्च संस्थिताः । रत्नसिहासनस्थाभ्य रत्नभूषणभूषिता. ॥३३

भागंनं प्रविधन्तं 📕 ह्यपृच्छिज्यवमदिरम् । विनायको महाराज क्षणे क्रिक्ट्रेख वाच ह ॥३४ निद्रिती हयुमया युक्तोः महादेवीऽधुनेति च । ईश्वराजी गृहीस्वाहमजीमस्य क्षणांतरे ॥३५

वहां पर इन जपबुंक बनों के अतिरिक्त बहुत 🖥 भूत-प्रेत-पिक्ताच कूष्मांड-ब्रह्मराक्षस-वेताल-दानवेश्व जौर जटाजूट छारी बहे-बहे योगीन्द्र भी 📕 ।२१। वहां उस जिल की नगरी में यक्ष-किम्पुरुष-दाकिनी और योगि-निर्माभी थीं। इन सबकी बही पर परशुरायजी ने अवसोकन किया था। भगवान् शकुर के औई और स्वामी कालिकेव और उनके वाई और विध्नेरवर विनायक विराजनात हो। भाग केन्द्र ने उन दोनों को प्रणाम किया या क्यों कि ये दोनों किय के पुत्र कक्कूर के हो समान पराक्रम वाले भो। इससे पूर्व परमुरामजी ने नन्दी की आज्ञा बहुण करके ही उस पुर के अन्दर प्रवेश किया वा । अन्दर प्रवेश करने की आजा पाकर उनकी बहुत ही प्रसन्तक्षा हुई थी। वहाँ पर भूवनों से सदाबृत शिवजी के मन्दिर का अवसीकन किया ... । यह मन्दिर पार योजन के विस्तार ...... ... (३०-३१-३२। वहाँ पर परम श्रेष्ठ पावंद और केत्रपाल भी समबस्थित भी ये लोग रत्न व्यटित सिहासमी पर रत्नों के विविध मूचमी से विभूषित श्लोकर विराजयःत थे ।३३। जिस समय में चार्तव शिव परिवर में प्रवेश कर रहे थे सब जन सबने इनसे पूछा वा हे महाराज ! उस समय में विनायक ने जनसे यही कहा या कि एक क्षण मात्र आप यहीं पर ठहरिए। ३४। इस समध में महारेन जी अपनी प्रिय पत्नी जनदम्बा उसा के साथ सथन किये हुए है। एक ही शाम भर में ईश्वर की आजा प्राप्त करके नहीं पर manual होता | Ings

त्वया सार्वं प्रवेदयामि प्रातस्तिहान सांप्रसम् ।

विनायकश्येमं श्रुस्था ह्ययन्दिं भागंबनंदनः ॥३६
प्रविश्वपुपणकाय गर्नेशं स्वर्थान्वितः ।
राम जवान—
गश्वा ह्यंतः पुरं प्रातः प्रणम्य जगवीश्वरौ ॥३७
पार्वतीशंकरौ सक्षो वास्पामि निजमंदिरम् ।
कार्त्व वीर्यः सुचन्द्रश्च सपुत्रबलवाधवः ॥३६
अन्ये सहस्रशो भूषाः क्रांबोजाः प्रमुख्याः सकाः ।
कान्यकुव्जाः कोशलेशा सार्यावन्तो महावलाः ॥३६
निहताः समरे सर्वे मेंग्रा भ्रम्भुप्रसादतः ।

तिममं प्रणिपत्यैव यास्यामि स्वगृहं प्रति ॥४० इत्युक्त्वा भार्मवस्तत्र तस्यौ गणपतेः पुरः । ग्रोवाच मधुरं वाक्यं भार्गवे स वनाधिपः ॥४१ विनायक उवाच -

क्षणं तिष्ठ महाभाग दर्भनं ते भविष्यति । अद्य विश्वेश्वरो भ्रातर्भेवान्या सह वर्ताते ॥४२

■ फिर हे भाई! अध्यको साथ ही लेकर आपका प्रदेश वहाँ पर अभी करा दूँगा। अतएव वहाँ पर कुछ समव तक आप विकार। भागेव नग्दन ने विनायक 🖟 🚃 🚃 का अवन करके बड़ो ही गीधना से युक्त होकर श्री गणेशजी से कुछ कथन करने का ........... किया था। राम ने नहा--हे भाई । आप अन्तः पुर में जाकर 🗪 दोनों जगदीश्वरों को प्रणाम करिए बर्बात् मेरा प्रणिपात निवेबित कर बीजिए। पार्वती और माकूर इन दोतों को प्रणाम करके 🖩 तुरन्त ही अपने मस्दिर को गमन कर्क गा। कार्संबीयं और सुचन्द्र जो अपने पुत्रों-मैनिकों और बान्छवों के सहित थे एवं अभ्य भी सहस्रों नृप को कि काम्बोज-पहलव सक-कान्यकुवज-कोगले-श्वर वे जो कि बड़ी ही अञ्चक माना वाले और महात् बलवात् वे 1३६-३७-३०-३८। मैंने भगवास् मन्त्रु की ही छ्या से समा परिपूर्ण 🚃 🛚 📺 मैं निहनन किया । अतएक ■ 3 व्हीं प्रभु ■ चरणों में प्रणाम करके फिर अपने घर को नाम बाऊँगा ।४०। इतना निवेदन करके परशु-राम वहाँ पर गणपति 🖩 वाने स्थित हो यये थे । फिर उन गणाधिप प्रभु ने मार्गंव से बहुत मधुर स्वर में कहा या १४१। विनायक ने कहा— 🛮 वहा-भाग ! एक मात्र आप वहाँ पर ठहरिए आपको मगवान् ऋकुर 📖 वर्शन हो जायगा । हे भाई ! आज वे विश्वेश्वर प्रमु मवानी के 📖 🖩 विद्यमान **■** I¥₹1

स्त्रीपुं सोयुं क्तयोस्तातः सहैकासनसंस्थयोः। करोति सुखभंगं यो गरकं स वजेद्द्युवम् ॥४३ विशेषतस्तु पितरं गुरुं वा भूपति द्वित्र । रहस्यं समुपासीनं न पश्चेदिति निश्चयः ॥४४. कामतोऽकामतो वापि पश्चेद्वाः सुरतोन्युखम् । मार्गेव-चरित्र वर्णन (१)

स्त्रीविष्केदो भवेत्तस्य घृवं सप्तसु जन्मसु ॥४५
श्रीण वदाःस्वसं वक्त्रं यः प्रस्ति प्रस्क्तयः ।

मातुर्वापि भगिन्या सा दुहितुः ॥ नदासमः ॥४६
भागंव उक्षाच—
वहो श्रुतमपूर्वं कि बचनं तव वक्त्रतः ।
श्रीत्या विनिर्गतं वापि हास्यार्वमध्योवितम् ॥४७
कामिमां सविकाराणामेतच्छास्त्रनिदर्वनम् ।

निविकारस्य ॥ शिकोनं दोषः करिषदेव हि ॥४८
यास्यान्यंतः पुरं श्रातस्तव कि तिष्ठ बासकः ।

पश्चादृष्टं करिष्यामि तत्र यस्तमयोजितम् ॥४९

के ही लिये कहे हैं ? 1801 यह तो सब विकारों से युक्त कामियों के शास्त्र निवर्शन है कर्यात् कामाना से वासित अन्तः करण नाने ही ऐसे विषय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों बिरहित है और शिशु हैं क्या आपको ऐसा कथन करने से कोई दोच नहीं होता है ? 1840 है आई बिर हो अस्तः पुर बिजाऊँ था। जाय को बासक हैं, अस्पको इस बात बिन्या

हेतात । पति कौर पत्नी जब एक ही बासन पर संस्थित होकर

३३८ ]

प्रवोधन है जाप वहाँ पर ही रहिए । मैं वहाँ पर जैसा भी देखूँ गा और ओ भी उस समय में उचित होगा, कर या ।४१।

त्रत्रेव भारता । नाम निरूपिती । अगतां पितरी तौ च पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१० इस्यूक्त्वा भागेंवी राजन्यंतर्गन्तुं समुद्रातः । विनायकस्तदोत्थाय वारयामास सत्वरम् ॥५१ वाय्युद्धं च तयोरासीन्मिको हस्तविकर्वणम् । हर्षा स्कन्दस्तु सञ्चानी बोधयामास तौ तदा ॥५२ बाहुम्यां ही समुद्गृह्य पृथुबुत्सारिती तथा । अय कुञ्जो गणेशाय भागेतः परवीरहा । परश्वद्यं समादाय संप्रजेप्तुं समुचतः ॥५३ तं रह्वा गजामनी मृमुवरं कोधात्किपंतं त्वरा स्वात्मार्थं परम् तदा निजकरेणोक्ष्रस्य वेगेन तु । भूलोंक भुवः स्वरपि तस्योध्य महर्वेजनं लोकं बापि तपोऽध सस्यमपरं बैकु ठमध्यानयत् ।।५४ तस्योध्यं 🎟 निवर्शयनमृतुबरं गोलोकमीत्रात्मको निष्पात्या धरलोक सप्तकमपरिय दर्शयामास च । उद्घृत्याथ तती हि गर्मसलिले प्रक्षिप्तमात्रं स्वरा भीतं प्राणपरिष्सुमानयबको तत्रैव तत्रास्थितः ॥५५ वही पर माता है और पिता मगवान संकर है, आपने

दोनों के व्यापित कर ही दिये हैं। वे पार्वती और परमेश्वर तो सम्पूर्ण जयतों विता-माता विश्व है शबन ! इतना घर कहकर भागेंक्ष राम अन्दर जाने विकार उचन हो यये वे। उसी समय में विनायक ने पीक्ष ही उठकर उनका वारण कर दिया वा अथित अन्तः पुर में आने मे

रोक दिया था। ११। पहिले तो उन दोनों का वाग्युद्ध अवस् कहा धुनी हुई और फिर हाथों की खींच **मा हुई,** जब कास्तिकेय जी ने देखा सी उनकी बहुत सम्झान्ति हुई थी और **मा** समय में उन्होंने दोनों को समझाया या। ११२। स्वामी क्कन्थ ने अपनी बाहुओं से एकड़कर उन दोनों को अलग-असन भागंब-चरित्र वर्णन (२)

कर दिया था। इसके अनस्तर अनु धीरों के हमन अपने वासे आगंद्र गणेश जी पर बहुत इन्हें हो गये थे और अपनी परणु लेकर उसका प्रहार करने 
सिए उसत हो गये थे १५३। गजानन ने ■ यह देखा था कि भृगुवर बड़ी शीझता ■ कोध में भरकर अपने लिए परणु को प्रक्षिप्त कर 'रहे ■ तो उन्होंने उसी समय ■ बड़े ही वेग ■ अपने हाज से परणु राम को ऊपर उठा कर भूलोंक-सुवलोंक-स्वश्रोंक-और उसके भी ऊपर महलोंक-जनलोक तप-लोक-सत्थलोक और दूसरे वैकुष्ठ लोक में ने आये थे १६४। उन मगदान सम्भू के पुत्र गजानन ■ उन भृगुवर उसके अपर गोसोक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के सातों अतल-बितल सुतल-तमा-तम-रसातल-महातल और पाताल लोकों को दिखा दिया था। फिर नीचे के लोकों से ऊपर उठाकर सिलल के गम में बोझता से प्रक्षिप्त किया ■। जब यह देखा कि वह अयभीत होकर अपने प्राचों की रक्षा करने की इच्छा वासे ■ तो फिर बहु प्रयमीत होकर अपने प्राचों की रक्षा करने की इच्छा वासे ■ तो फिर बहु पर उनको साकर खड़ा कर दिवा चा जहाँ पर वे पहिले स्थित ■ १९६०

### मार्गप-घरित्र वर्णन (२).

एवं संभामितो रामो गणाधीनेम भूपते।
हवं भोक्समाविष्टो विव्धित्यारमपराभवम्।।१
गणेशं चाभितो वीक्य निविकारमवस्थितम्।
कोधाविष्टो भूमं भूत्वा प्राह्मिपस्वपरम्बधम्।।२
गणेशस्त्वभिवीक्याथ पित्रा दत्तं परश्वधम्।
अमीधं कत्तुं कामस्तु वामे तं दक्षनेऽमहीत्।।३
स तु दतः कुठारेण विच्छिन्तो भूतलेऽपतत्।
भुवि शोणितसंदिग्धो बच्चाह्त इवाचनः ॥४
दंतपातेन विध्वस्ता साव्धिद्वीपधरा धरा।
चक्षेपे पृथिवीपान लोकास्त्रासमुपागताः।।४

वसिष्ठ उनाथ-

हाहाकारी महानासीह वाना दिवि पश्यसाम् । कार्त्तिकेयादयस्तत्र चुकुश्रुशृं शमातुराः ॥६ अय कीलाहलं श्रुत्वा देतपातव्वित तथा । पार्वेतीशंकरी तत्र समाजग्मतुरीश्वरी ॥७

वसिष्ठ जी ने कहा—है भूपते ! चिति से गणाधीन के द्वारा परंतुराम भली भौति प्रमित किये गये थे । चा उनको बहुत से अद्भुत लोकों के दर्शन से हवं हुआ का और अपने चा पराक्रम की तुम्छता चा कर बड़ा भारी कोक भी हुआ का ऐसे हवं और सोक विस्मानिक होकर

उन्होंने अपने पराभव का चिन्तन किया ा। १। उस व्यास ा गणेश विका सामने देखा था कि विना विकार वाले अवस्थित हैं तो फिर अत्यन्त कोध में भरकर परजुरामको ने अपने परजुको फेंककर वा ।२। गणेशको ने यह देखा था कि वह परका अपने पिताबी के द्वारा राम को

गणेसजी ने यह देशा था कि वह परस्तु अपने पिताजी के द्वारा राम को विदा गया था। उस परस्तु के प्रहार को अमीथ अर्थात् सामा करने की ही वाले गणेशाबी ने उस परस्तु को जपने क्यि दांत पर ग्रहण कर लिया

(३) गणेश की का वह बाँया बाँत का कुठार विकित्स होकर भूतल पर गिर गया था। दक्षिर से संवित्स (स्थापक) वह वांत भूमि पर एक पर्वत वांत कि ही

भा कि सम्पूर्ण तागरों और दीयों के सहित यह ...... विस्थरत हो गया

भा और पृष्टिवीपाल कांप उठे विकास सभी लोकों को बढ़ा भारी करियम हो गया ा। ।१। स्वर्ग में जो देवनम देख रहे ने उनमें बढ़ा भारी हाशुकार सन्य गया विकास करि वहां पर कार्तिकेय आदि जो विकास थे विसभी अध्यक्त आपुर होकर क्रम्यन करने लगे ने ।६। इसके असम्तर वहां भारी वहां पर कोलाहल हो गया जा तो उस बात विकास कि क्यां को निर्म की क्यां मुनकर ईस्वर पार्वती सन्या भगवान सन्दर्भ वहां पर समामत हो गये ने ।७।

हेरम्बं पुरतो हष्ट्या बक्कतुं डेकदंतिनम् ।
पप्रच्छ स्कन्दं पार्वेती किमोतदिति कारणम् ॥वः
स तु पृष्टस्तदा मात्रा सेनाचीः सर्वेमादितः ।
वृत्तातं कथयामास मात्रे रामस्य शुष्वतः ॥।
सा शृत्वोदंतमखिसं जयतां जननी नृपः।

मार्गेय-करिय वर्षेत (२)

3.84

उवाच शंकरं मा पार्वेती प्राणनायकम् ॥१० पार्वत्युवाच-अवं ते आवंवः शंभो शिष्यः पुत्रः सभोऽभवत् । स्वत्तो लश्च्या परं तेजो वर्म त्रंकोक्यजिद्धिमो ॥१११ कार्त्तं वीर्यापुर्व संबये जितवानू जितं नृपम् । स्वकार्यं साधियत्वा सु प्रादास्तुभ्यं मा दक्षिणाम् ॥११२ सत्ते सुतस्य दक्षमं कुठारेण स्यपात्यत् । अनेनैव कृतार्यस्त्वं भविष्यसि न संकथः ॥१३ स्विममं भागंव प्रम्भो रक्षातेवासिमत्तमम् ।

कार्याणि सर्वाणि साधयिष्यति सद्गुरोः !११४ भगवान तकुर ने गणेलथी को अपने साथने देखा था जिनका मुख तिरका हो गया या और केवल एक ही दति वा । पार्वतीयी ■ स्वामी

कार्तिकेय से पूछा वा कि इस युवंटना के वटित होने व्या कारण का । दा माताजी द्वारा व्या स्वामी कार्तिकेय से पूछा गया तो सेमानी ने आदि से सम्पूर्ण कृताका माताजी को कहकर मुना दिया था। उस समय में वहाँ पर परनुराम भी इसको सुन ही रहे वा । हा नृप ! जातों की जनभी पार्वतीजी ने पूर्ण समाचार व्याप करके कह होती हुई अपने प्राणनायक भगवान शकूर वा बोलीं ।१०। पार्वतीजी ने कहा—हे अभी । यह मार्वव तो आपका ही शिद्य है और पुत्र के ही व्याप हुआ था। हे विभी । इसने आप ही से ऐसा परम तेच और जैसोक्य को जीतने व्याप वर्ग प्राप्त किया

है।११। इसने यहान अजित काल बीयाँ जूँन नृप की युद्ध में जीत लिया विकास सह जाप ही के द्वारा प्रदल्त बसविक्रम विश्व हिसकी विकास हुई है। इसने अपने कार्य को साधित करके बचादि अपने जजु व्या निहनन करके अब यह आपकी सेवा में दक्षिणा दी विश्व वहां तो दक्षिणा विकास के पुत्र के दित को अपने कुठार से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। जाप इसी कार्य से इतार्य होंगे—इसमें सेजनाम भी संजय नहीं है।१३। हे सम्भो । आप इस परम अंदेठ अपने व्या तथा जिन्म की व्या की जिए। व्या इसके बड़े ही अब्दे शुरु अब्दे अपने कार्य समस्त कार्यों को क्या ही सिद्ध करेगा।१४।

अहं नैवात्र तिष्ठामि यस्त्रया विमता विभी । पुत्राम्यां सहिता बास्ये पितुः स्वस्य निकेतनम् ॥१४ ३४२ ]

ं ब्रह्माण्य पुराज

संतो भुजिष्यातनमं सत्कुर्वत्यास्मपुत्रवत् । मबता 📲 कृती नैय सत्कारी बचसाऽपि हि ॥१६ बारमनस्तनवस्वास्य तको यास्यामि दुःखिता । नसिष्ठ उनाय-एराज्यु त्वा तु वचनं पावैस्या भगवान्धवः ॥१७ नोवाच किचिव्रचर्न साधु वासाधु भूपते । सस्मार मनसा कृष्णं प्रजलक्लेशनागमम् ॥१८ गोलोकनायं गोपीशं नानानुनयकोवियम् । स्मृतमात्रोऽय भगवान् केशवः प्रणतासिहा । काजगाम वयासिधुर्भक्तश्योऽक्लिक्वरः ॥१६ मेघश्यामी विशवववनी रत्नकेयुरहारी विजुहासा मकरसहसे कुम्डले संद्धानः। वहाँपी वं मणिणगयुसं विश्वदीवरिस्मतास्यो गोपीमायो गरितसुयशाः कौस्तुभोदभासिवक्षाः ॥२० राधया सहितः श्रीमान् श्रीदाम्ना चापराजितः ॥२१ है निभी ! 📕 अन यहाँ पर नहीं रहुंगी क्योंकि आपने मेरा अपमान कर दिया 📕 अर्थाद असको अपनी नहीं 🚃 है, 🚃 मैं तो अपने दोनीं

पुनों को साथ में लेकर अपने पिताबी । धर में चली जाऊं नी ।१५। सत्पुक्त ही अपनी पुनी के पुनों को अपने | पुनों के सभान | किया करते हैं। आपने तो अपने अचनों से भी कभी सत्कार नहीं किया है।१६। | तो लो ही पुन | किर | कभी इसका आदर-सम्मान नाणी | द्वारा भी नहीं किया है। इसी कारण से | अधिक दुःखित होकर ही चली जाऊं नी । वसिष्ठ जी ने कहा | भगवान सक्दुर ने अपनी | प्रिया पत्नी पार्वती के इस वचन का अवण किया जा १९७। हे राजम् ! किन्तु इस वचन को सुनकर भी उन्होंने पार्वती जी | अच्छा वा बुछ भी वचन उत्तर के | में नहीं कहा या। और प्रचर्ती के वने कों | विनास कर देने वाले भगवान भी कृष्णचन्द्र का मन में स्मरण किया था।१६०। इस बच्च की गोपियों के नाथ और

गोसोक के स्वामी तंबा अनेक शांति के अनुनयो-विनयों के जाता महान

भागंद-परित्र वर्णन (२) 243 मतीकी भगवान ने ब्यान में मन के द्वारा स्थरक किया का केवल स्मरक करने ही से अपने चरकों में जिर जुकाकर प्रचत होने वाले मक्तों की पीड़ा हनम कर वेले वाले केलव भगवास् वहाँ पर आकर उपस्थित हो गये थे न्यों कि प्रभुतो 🚃 चराकर के जियर हैं---दवा के सागर हैं और अपने भक्तों 📕 वक्ष में होने दाले हैं ।१२। 📖 भववाद के मृत्दर जगत मोहन स्वरूप का वर्णन किया जाता है - उनका वर्ण नीस सवस मेघ के समान था---आएका मुख विकसित कमस के सहम वा और आप रतन जटित केयूर भौर हार 🚃 किये हुए वे। मौदाभिनी विसृत के समान पीताभ्वर पहिने हुए 🖩 और मक्शों 📰 वाइन्ति वाले दो कुञ्चल कानों में धारण कर रहे थे। मसूर पिच्छों से निमित्त जोर अशेक मणियों 🖩 संयुत नस्तक पर मुकुट पहिन रहे ये तथा उनके मुख कमन पर मन्द मुस्कान 🚃 रही थी। 🖁 गोपियों के नाम जिनके यन का मर्जन किया है कौस्तुच मणि से उद्घासित वक्षःस्थल वाले वे १२०१ अब्सूत ची से हाला विकृष्ण के हाला में रासेस्बरी राधा भी भी और जीशमा से अवराजित 🖩 १२१३ मुख्यंस्तेजांसि सर्वेषां स्वत्रचा ज्ञानवारिष्ठिः । अधैनभागतं हव्हवा शिवः संहृष्टमानसः ॥२२ प्रणियम्य यबान्यायं पूजवामास चानतम् । प्रवेश्याञ्चंतरे वेश्म राज्या सहितं विभुन् ॥२३ रत्नमिहासने रम्ये सदारं स न्यवेणयत् । अथ तत्र गता देवी पार्वती तनयान्विता ॥२४ ननाम अरणान्त्रप्रयो: पुत्राप्यां सहिता सुवा । अब रामोऽपि सन्नैव गरना नमित्रकंत्ररः ॥२५ पार्वत्याश्चरणोपाते पपाताकुलमानसः । सा यदा नाम्यनंदलं भागेवं प्रणतं पुरः ॥२६ तदोवाच जगन्तायः पार्वर्ती श्रीगवन्गिरा ॥२७ श्रीकृष्ण उवाच— अयि नगमंदिनि निदिसचंद्रमुखि त्वमिमं अमदिनसुतम् । नय निजहस्तसरोजसमप्तिमस्तकमंकमनंतगुणे ॥२०

भगवाम् श्रीकृष्य **। । वहाम् सायर वे और अपने दिव्य देह** । कान्ति से सबके तेज को तिरस्कृत कर रहे थे । इसके अनन्तर जिस **। ।** 

कारत संस्थक तथ का तिरस्कृत कर रहे था। इसक अनेन्तर जिसे ■ भगवान् भीकृष्ण ने 'बहाँ पर पश्चमंत्र किया पर तो उनका वर्तन करके भगवाम् शिव ■ ■ मैं परमाधिक असन्तरा हुई भी ।२२। उन वहाँ पश्

नगरान् । सम्बद्धाः स्वयं प्रश्नासक अध्याताः हुइ मा । दश उन यहा पर इए प्रमुक्तो व्या के जनुसार बैसा मी महापुरकों के लिये अभि-नादन किया जाता है प्रश्निपात किया और जर्मन किया था। फिर बड़े ही भावर ■ राधिकाजी के साथ प्रमुक्त अपने व्या में प्रथम कराय। था। २३।

बहाँ पर एक रत्न जटिल परम सुरम्य सिहासन पर राधिका जी के सहित उनको विराजभाग कराया था। इसके स्वास्त्र वार्वती जी ने साक्षात् प्रमुका आगमन देखा तो वह भी अपने दोनों पुत्रों के सहित वहाँ पर पहुँच

गयी थीं ।२४। बड़े ही हवोंस्तास के साम इन्होंने अथने दोनों पुत्रों के सहित श्रीकृष्ण और श्रीराधा चरणों में प्रचास किया था। इसके उपराग्त परशु-राम भी वहीं पर पहुँच गये थे और अपनी गरदम को नीचे की ओर सुकाये हुए शाकुलित मन बाले होकर पार्वती 🔣 के चरणों के समीप में ही भूमि में

गिर गये थे। किन्तु = अपने आणे प्रणिपात करते हुए भागंव को पार्थती जी ने अभिनिन्दित नहीं किया का तो = भगवान् सीकृष्ण ने स्वयं उनके हुद्गत अमर्च का अवलोकन किया = 1२५-२६। उस समय अगती के ===

प्रभु जीकृष्ण ने अपनी परम समुर बाजी मियावंती जी को प्रतान करते हुए उनसे कहा मा १२७। जीकृष्ण ने कहा—अबि ! नगराज की पुणि ! जाप तो इतने अधिक सुन्दर माम बाजी हैं कि जिसकी छठा के सामने साम भी तुष्छ है। आपके अन्धर तो जनन्त गुज गण विकासान हैं। अब आप इस जनवन्ति के पुत्र परशुराम को जपने कर कमलों मि इसका मस्तक पकड़ कर

भवभयहारिण जंमुविहारिण करूमवनाशिन कु'भिगते ।

चरणे पतितं सततं कृतकित्विषमप्यव देहि वरम् ॥२६

श्रृणु देवि महामामे वेदोक्तं वचनं मम ।

यच्छु,स्वा हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशयः ।

विनायकस्ते तनयो महात्या महतां महात् ॥३० यं कामः क्रोध उद्देगी भयं कावित्रते स्था। वेदस्मृतिपुराणेषु संहितासु च मामिनि ॥३१

अपनी गोव में बिठा लीजिए ।२८१

भागंब-वरिष वर्णन (२) \$88 नामान्यस्योपदिष्टानि सुपुष्यानि महात्मभिः। यानि सानि प्रवक्यामि निधिलाघहराणि च ॥३२ प्रमथानां गणा ये 🔳 नानारूपा महाबनाः । तेषामीशस्त्वयं यस्माद्गणेशस्तेन कीर्तितः ॥३३ भूतानि च भविष्याणि वर्रामानानि यानि 🔳 । ब्रह्मांडान्यविलान्येव यस्मिंस्संबोदरः स तु ॥३४ यः स्थिरो देवयोगेन च्छिन्नं संयोजितं पुनः। गजस्य भिरसा देवि तेन प्रोक्तो गजाननः ॥३४ हे जम्भू के साथ विहार करने वामी देवि ! बाप तो 🎟 सांसा-रिक मर्यों को दूर करने वाली हैं और समी प्रकार ने कल्मवों का विनास कर देने वाली हैं। 📗 कुम्भिनते ! अर्थात् यसकरिकी के समान मन्द गति नाशी ! यह परसूराम 📖 बापके चरवों 🖩 पढ़ा हुआ आप को प्रणिपास कर रहा है। यद्यपि इसने निरन्तर जापके अपराध कपी पाप किया 🖥 तथायि इसको क्षमा करके अब बरदान दे दीजिए ।२१। हे देनि ! आप तो महान् मान वाली हैं। 🔤 🔤 नेरे वेदों में कहे हुए 🚾 का अवण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास 📗 कि 📖 वेरे 🚃 को सुनकर भाग निश्चय ही परम हर्जित ही जायगी। इसमें नेजमात्र भी संशय नहीं 🖥 । यह विना-यक (गणेश) आपका पुत्र है और यह लाला जाने जाने महान् पुरुवों में भी शिरोमणि महात् पुथवों में भी जिरोमणि महात् 🖥 ।३०। इनके हुदय में क्यों भी काम-क्रीय-उद्धेग और अब बादि का प्रवेश नहीं हुआ करता है। 🛮 भामिति ! वेदों में स्मृतियों में पुराणों में 📖 संहिताओं में सर्वन इनके शुभमानों का वर्णन है।३१। वर्ड-वर्ड महाश्माओं के द्वारा सुपुण्यमय इनके नामों का उपदेश दिया गया है। वे इनके परम सुभ नाम समस्त अघी के दूर कर देने दासे हैं। जो भी वे नाम 📕 उनको मैं अभी बापको 🚃 दूँगा। ३२। जो भी प्रसन्धों के गण 🚪 जिनके विविध 📖 📕 और जो महानुबल वाले हैं। उन शबके 🚃 मणेश स्वामी हैं। यही 📰 📗 कि इनका नाम 'गणेम' यह संसार में कहा जाया करता है।३३। जितने थी जो भी मविष्य में होने वाले | और समस्त जो भी बहुगण्ड | जिनमें यही लम्बोदर हैं अर्थात् सम्बे विकास 🚃 वासे यही 📕 ।३४। जो भी 🚃 समर्प ■ स्विर है यह पहिले एक बार देव के बोग से इनका मस्तक छिला हो गया वा और फिर उसकी संयोजित किया वा को कि एक गज के शिर से ही जोड़ दिया गया वा । हे देखि ! इसीसिए वह ------ वाले हैं ।३४।

जोड़ दिया गया या । हे नेति ! इसीसिए यह स्थान वाले हैं ।३४।
चतुष्यां मुदितण्यन्द्री दिश्यणा शप्त आतुरः ।
अनेन विधृतो भाले भालचन्द्रस्ततः स्मृतः ।।३६
शप्तः पुरा सप्तभिस्तु मुनिभिः संक्षयं गतः ।
जातवेदां दीपितोऽभूखेनासौ शूर्यकर्णकः ।।३७
पुरा देवासुरे युद्धे पूजिनो दिविववृगर्णः ।
विष्नं निवारयामास विष्यनाशस्ततः स्मृतः ।।३६

अवायं देवि रामेण कुठारेण निपास्य च । दणनं देवतो भद्रे ह्येकदंतः कृतोऽमुना ॥३६ भविष्यस्यय पर्याये बहाणो हरवस्त्रभे । वक्तीभविष्यस्तुं इत्वादकतुं दः स्मृतोः बुधः ॥४० एवं तवस्य पुत्रस्य संति नामानि पावेति । स्मरणात्पापहारीणि त्रिकालानुमतान्यपि ॥४१ अस्माष्ट्रमयोदणीकस्पात्प्वंस्मिन्दश्रमीचवे ।

भयास्म तु वरो दत्तः सर्वदेवाग्रपूजने ॥४२

चतुर्थी तिथि ■ चन्द्रमा उदित हुआ वा और वर्शी के द्वारा इसकी शाप ■ दिया ■ अब यह अरवन्त आतुर हो बाब था। उस बाब ■ इन्हीं गणेश ने इसको अपने बाब वें धारण कर जिया ■ । तभी से इनका बाब भाग चन्द्र कहा गया है ।३६। प्राचीन काल ■ पहिले साल मुनियों ने

एक कार इसकी का दे दिया था। इसी कारण से यह कीणता को प्राप्त हों गया का। इसके हारा एक वार आतवेदा (अध्या) दोपित किया गया था। इसी कारण का तभी से इसका सूपकर्णक नाम हो गया का। ३७। पहिले समय में देवों और असुरों का महान् मीवण देवासुर संप्राप्त हुआ था उसमें देवगर्थों के हारा इसकी बड़ी अर्थना हुई थी। उससे परम प्रसन्त होकर इन्होंने सभी विक्तों का निवारण कर दिया था। फिर तभी से इनका विक्त नाम—यह सुभ मुझ पढ़ समा था।३६। हे देवि ! आज परसुराम का होरा इसके ऊपर अपने कुठार का अहार किया गया है हे महें। इससे इंग्लंबात इनका एक

भार्यतन्त्रहित्र धर्णन (२) 📗 3.80 दाँत दूरकर विर गया है। इस्रोलिये इनने इसकी एकदन्त कर दिया है । २६। हे हर ! बल्लमे ! इसके अनन्तर यह बहुए के प्रवर्षि में होगे । कुठा ह 🔳 ही प्रदार 🛮 इनका मुख कुछ 🖿 था हो गया 📗 तभी से बुधों के द्वारा इनको वक्रतुण्ड कहा गया 📕 १४०१ हे पार्वति ! इसी भाति से आपके इस पुत्र (गणेश) के अनेक नाम हैं। जिनका तीनों कालों में अर्थात् प्रात:-मुख्याह्न और सार्यकाल में स्मरण करने वाले होते 🛮 ।४१। इस त्रयोदशी 🚃 से पूर्व कदमीं भव में मैंने ही इनकी 🜉 वरदान दे दिया 📰 कि 🚃 वेचों के पूजन के पहिले इन्हीं का सर्वप्रयम पूजन हुवा करेगा।४२। आतकमीविसंस्कारे गर्भाधानाविकेऽपि च । यात्रायां च वणिज्यादौ युद्धे देवाचॅने शुभे अ४३ संकष्टे काम्यसिद्धधर्यं पूजयेको यजाननम् । तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धपंत्येव न संशयः ॥४४ वसिष्ट उवाच-इत्युक्तं तु समाकर्ष्यं कृष्णेन सुमहात्मनाः । पार्वती जनता नाचा विस्मिताऽसीच्छुभानमा ॥४६ यदा नैबोलरं प्रादात्पावंती शिवसन्निधी। तवा राधाऽववीहे वी शिवकपा सनातनी ॥४६ श्री राष्ट्रीवान-प्रकृतिः पुरुषश्चीभावम्योग्याश्रयविग्रहौ । दिधा मिन्नी प्रकासेते प्रपंचेस्मिन् यथा तथा ॥४७ त्वं चाहमानयोर्वेवि भेवो नैवास्ति कश्चन । विष्णुस्त्वमहमेबास्मि णिवो द्विगुणता गतः ॥४८ शिवस्य हृदये विष्णुर्मवस्या रूपमास्थितः । मम रूपं समास्थाय विष्णोश्च हृदये शिवः ॥४६ जातकर्म वादि धोडण ग्रहेकारों के कराने के समय में तथा गर्मे 📑 आधान आदि कर्मों में —यात्रा के करते के सपय 🖩 वालिज्य आदि स्पसायीं के करने के काल में —संग्राम 📳 जारंग्य करने के समय 🖩 एवं किसी भी

ब्रह्माण्ड पुराण **∄%⊏** ] शुभ कार्य के करने के समय में तका सम्बुट के जा पड़ने पर और किसी भी कामना से युक्त कार्य की सिद्धि के लिए जो भी कोई इन गवानन प्रभु 📰 पूजन करेगा 🚃 पुरुष के समस्त कार्य अवश्यमेव सिद्ध हो जाया करते हैं--इनमें कुछ भी संसय नहीं है ।४३-४४। श्री वसिष्ठजी ने कहा-परम शुभ मुख वाली जगतों की स्वामिनी पार्वती बीक्रव्य महान् आत्मा वासे प्रमु 🗎 द्वारा इस प्रकार ने कहे हुए क्चन का श्रवण करके अत्यन्त विस्थित ही गयी भी ।४५। 🗪 भगवान् जिब की सन्निधि में पार्वतीजी 🖩 कुछ भी उत्तर नहीं दिया या उस समय में सनातनी 🔤 के 🚃 वाली राघा जी ने देवी 📕 कहा या । ४६। श्री राक्षाची ने कहा--- जिस रीति से 🚃 प्रपत्र व में पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर में एक दूसरे के आवाम में विश्रहों (स्वक्यों) को रखने वाले 🛮 और दो रूपों में भिन्न प्रकाशित हुआ करते 🖥 उसी रीति 🖩 हे देखि ! तुम और मैं दोनों में दो रूप तो 🖥 फिन्तू वस्तुत कोई भी भेद नहीं है। सुम विष्णु और में ही जिब 🖁 और दिनुणता की 📖 हुआ है IYO-रवा भगवान् शिव के हृदय में विष्णु आपके 📖 में समास्थित हैं और मेरे कर में समास्थित होकर भगवान् विष्णु के हुवस में शिव है।४६। एव रामी महाभागे बैच्यनः सेंबता यतः।

रे कर में समास्थित होकर भगवान विष्णु के ह्वम में जिन है।४६।
एव रामो महाभागे कैष्णमः सेवता मतः।
गणेगोऽमं शिवः साक्षाईष्णवरवं समास्थितः।।५०
एतयोरावमीः प्रध्वोक्षापि भेवो न हम्मते।
एवमुक्त्वा तु सा राधा कोडे क्रस्वा गजानमम्।।५१
मूक्त्युं पाझाम पस्पर्श स्वहस्तेन क्योलके।
स्वृष्टमाने क्योले तु क्षतं पूक्तिमुदागतम्।।५२
पार्वतीसुप्रसम्माभूवनुनीताऽथ राधथा।
पादयोः पतितं राभमुख्याच्य निजवाणिना ।।५३

कोडीचकार सुशीता मूध्न्युं पाञाय पार्वती।

एवं तयोस्तु सत्कारं दृष्ट्वा रामगणेशयोः ॥५४

क्राह्मणः स्कन्दमुपाकुष्य स्वांके रेम्मा न्यवेशयत् ।

📺 शम्बुरपि प्रीतः श्रीदामानमुपस्थितम् ।। **१**१

स्कृत्संनै स्थापयामास प्रेम्ना सत्कृत्य भानवः ।।५६

भागंब-चरित्र वर्णम (३) 3×6

हे महाभागे । वह वैष्णव परशुराम श्रीवता को 📖 हुआ 🛮 अर्थात् जिन के स्वरूप को प्राप्त होजाने वाला हो **===** है। और साक्षात् यह गणेश शिव हैं जो बैंडजबत्व को प्राप्त हुआ है अर्थात् विष्णु के स्वरूप में समास्थित

है। इन हम दोशों प्रभुवों का भी मेद दिखसाई नहीं दिया करता है। इस प्रकार से कहकर भी राधा ने अपनी गीव में बजानन को बेठा शिया था

।५०-५१। फिर वजेलजी 🚃 मस्तक सूँच कर अपने हाच 🖩 उनके कपोली का स्पर्ध किया था। उनके कैवल कर कमम के स्पर्ध करते ही हा जो भी दाँत के दूट जाने से क्षत हो गया 🖿 वह भरकर ठीक हो गया था।५२।

इसके अनन्तर श्री राक्षा की के द्वारा अनुसब की गयी पार्वतीकी भी परम प्रसम्म हो गयी थीं और अपने अरखों 🖩 मस्तक नवाकर पहें हुए परशुराम को उन्होंने भी अपने करकमस से पकड़ कर उठा सिया या। पार्वसी भी ने परम प्रसम्म होकर उसको अपनी गोद 🖩 बिठाकर उसके किर का उपध्राण किया था। आर्य संस्कृति में 📺 एवं बड़े कोग अपने छोटे बाककों का शिर सूभ कर उनकी भागु की वृद्धि किया करते थे। इस रीति 🛮 उन दोनों

राम और गणेश मा सत्कार भगवाम् बीकृष्य है अपने मेशों है देशा था। आ श्रीकृष्ण ने भी सम्बद्ध को अपनी और उठाकर बहुत ही देन के साथ जपनी गोद में बैठा लिया था। इसके जनन्तर भगवान् शम्भू ने भी परम प्रसंग्न होकर वहाँ पर समुपस्थित श्रीदामा को अपनी नोद 🖩 संस्थापित कर

शिया 🖿 और मान प्रदान करने वाले प्रभुने उत्तका बढ़ा संस्कार किया **年了「秋寺-女子-父女-父女」** 

#### भागंध-वरित्र वर्णेन (३)

बसिष्ठ उवाच-एवं सुस्मिग्धिक्तरोषु तेषु तिष्ठत्सु भूपते ।

भवान्युरसंगक्षो रामः समुत्थाय कृतांजलिः ॥१ तुष्टान प्रयतो भूरवा निविशेषं विशेषवत् ।

बद्धयं द्वैतमायन्तं निर्मुकं समुकारमकम् ॥२ राम उवाच-

प्रकृतिविकृतिजातं विकामेत्रहिष्ठातुं मम कियदनुभातं वैभवं तत्प्रमातुम्।

अविदिततनुनामाऽश्रीष्ट्रवस्त्वेकधामाऽभवदय भव-

भामा **पातु मां पूर्णकामा** ॥३

प्रकटितगुणमानं कालसंख्याविधानं सकलभवनिदानं कीरयंते यस्त्रधानम् ।

तिवह निश्चिलतातः संबभूबोक्सपातः इतकृतकनिपातः

पातुः मामद्यः स्रातः ॥४

दनुजकुलविनामी लेखपाताविनामी प्रथम-

कुलविकाशी सर्वविद्याप्रकाशी। प्रसभरवितकाशी भक्तदशासिलाजीरवसु विजितपाशी

मां सदाः **पण्मुखा**शी । (५ हरनिकटमियासी कृष्णसेवाविकासी

प्रणतजनविभासी गोपकन्याप्रहासी । हरकृतवहुमानो गोपिकेशैकतानो विदितवहुविधानो

जायता कीर्तिहा नो ॥६ प्रभुनियतमना यो गुम्नभक्तांतरायो हतदुरितनिकायो

ज्ञामदातापरायोः ।

सकलगुणगरिष्ठो राधिकांके निविश्नो मम कृतमपरार्ध अंतुमईत्वगासन् ॥७

भी वसिष्ठ जी ने कहा--हे भूपते ! इस रीति से 📰 सबके परमा-धिक स्नेष्ठ से युक्त कित्त बाले हो जाने पर समवस्थित हुए देखा या तो परशुराम मवानी की गोद से उतर कर दोनों हाथों को जोड़कर पूर्णसया प्रणत हो गये 🛘 ।१। फिर परम प्रवत्नक्षील होकर विशेषता से रहित की भी विशेष की भाँति स्तुति की भी। 🚃 द्वीत से रहित होते हुए भी अयित् एक ही स्वरूप वाले होकर भी इस 🚃 में द्वेत नाव को प्राप्त हो रहे 📗

अवित् दो स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। हारतब में आप गुर्कों 🗎 रहित हैं तो भी 🔤 सगुण स्वरूप 🖥 संयुत हैं हर। परश्रुद्दाम ने कहा---यह सम्पूर्ण विश्व

प्रकृति के विकारों से ही समुत्पन्ने हुआ है । इसकी रचना करने 📕 लिए जो

भावंब-चरित्र वर्णन (१) 1 121 भी भाषका बैभव है जसके बानने के सिथे बेरा बान किसना है अर्थात् में बहुत 📕 तुच्छ जान वासा उसको नहीं वान 🚃 💆 । बापका स्वरूप और नाम किसी को भी विदित नहीं 📕 किन्तु फिर भी आप अभीष्ट वस्तुओं के एक ही बाम है। आप नगवान् अक्टर की धामिनी हैं और पूर्व काम वासी हैं। 📖 नेरी रका की जिए।३। सर्थ-रज जोर तम-इन पुणों 📖 🚃 करने वाला---काश की सक्या । व्याविधान करने वाला---इस सम्पूर्ण संसार जो मूल कारण है वह प्रधान-इस नाम से की सिंध किया जाया है वह अही पर पूर्णतवा 🚃 🚃 निपात 🚃 🚃 जिससे हुना दा है 🚃 🏿 वह साप जान वेरा परिचाल कीजिए।४। सन्पूर्ण दनुओं 🖺 कुनों का विनास करने वाने -- नेवा पातों 📗 अविमासी-अपने कुल 📖 सर्वप्रयम विकास करने वाले-समस्त विकाशों 🖩 🚃 से समन्त्रित-अपने वस से ही काली की रचना के कली-अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार का आसीनाँव देने वाने और जिल्होंने पास को भी जीत किया है ऐसे वण्युओं 🖩 असन करने वाले स्वामी काल्किय नेरी तदा-तर्ववा रक्षा करें।।। भगवान् हर के समीप में निवास करने वाले---श्रीकृष्ण की सेवा 🖩 विकास वासे-जो 🚃 चरचों में प्रभक्त होते हैं उभको विशेष ज्ञान प्रवान करने वाले-गोवों की कस्वाओं के द्वारा प्रहास किये नये-भववान संखूर जिनका बड़ा मान विदा करते हैं गोपिकेश्वर के एक स्थान वाले और जिनको बहुत 🖩 विधान ज्ञान 📱 वे मेरे की लिहा होने (६) को प्रभू के चरणों में निमय मन वाले 📱 तथा भवतों के जन्त:करण में प्रेरणा प्रदान करने वाले-प्रवस्त पापों 🖩 समुदाय का हुरण करने वाले-ज्ञान के 🚃 में तत्पर-सब प्रकार के गुणगणों में परमञ्जेश और भी राम्नाकाजी को गोब में विराजनात प्रमु नेरे किये 🚌 अपराध को समा करने के बोग्य होते 📗 छ। या राघा जगदुद्भवस्थितिलवेष्टाराध्यते वा जनैः जन्यं बोधयतीशवक्त्रं विगनस्प्रेमाधृशास्वादनम् । रासेणी रसिकेश्वरी रमणहृत्विष्ठानिजानंदिनी नेत्री सा परिपातु मामबनतं राधित या कीत्वंते ॥= यस्या गर्भसमुद्भवो हातिविराडयस्यांशभूतो विराह यन्त्राप्यं बुरुहो दुधवेन विधिनैकांतो परिष्टे न बे सृष्टं सर्वेमिदं चराच्यममं हिश्वं 🎟 यद्रोमसु ब्रह्मांडानि विभाति तस्य जङ्गनी जन्यत्त्रसन्नाऽस्तु सा ॥६

पायाद्यः स चराचरस्य जगतो व्यापी विधुः सिष्पदा-नंदाव्यिः प्रकटस्थितो विलसित श्रमांध्या राध्या । कृष्णः पूर्णतमो ममोपरि दयाक्लिन्नांतरः स्यात्सदा येनाहं सुकृती भवामि च भवाम्यानंदलीनांतरः ॥१० वसिष्ठ उवाण-स्तुर्त्वेवं जामदग्न्यस्तु विरराम ■ तत्परम् ।

विश्वातात्विलतत्त्वार्यो हृष्टरोमा कृतार्थवत् ॥११ अधोवाच प्रसम्भातमा कृष्णः कमललोचनः । भागवं प्रणतं भक्तचा कृपापात्रं पुरःस्थितम् ॥१२ कृष्ण उभाध-

सिद्धोऽसि भागंबेंत्र त्वं प्रसादान्यम सांप्रतम् । अद्य प्रभृति बत्सास्मिंल्लोके श्रेण्ठतमो भव ॥१३ तुम्यं वरो मया दत्तः पुरा विष्णुपदाथमे । तत्सवं कमतो भाव्यं समा बह्बीस्त्वया विभो ॥१४

भागंब-करित्र वर्णेन (३) 272 करें । परम पूर्णतय परमेश्यर श्रीकृष्ण मेरे ऊपर करूना से पसीचे हुए तृष्य वाले मेरे अपर होर्वे जिसमे 📕 कुछती हो जारू और आनन्द में जीन अन्तः करण वाला 📰 जाऊँ।१०। वसिष्ठजी ने कहा—इस रीति से जमदिन महामुनि के पुत्र परशुराम ने भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की स्तुति करके फिय इसके परचात् वह विरत होकर चुप हो वए 🔳 । वह सम्पूर्ण तत्वीं के अधी 📰 ज्ञाता एक सफलता प्राप्त होने बासे 🖩 ही समान परम प्रसन्त पुसकीस्गम वाला हो गया था ।११। इसके जनकार कमलों के हाला शोचनों वाले परम **व्याप्त** सारमा से युक्त होते हुए श्रीकृष्ण ने वपने आगे उपस्थित-भक्ति भावना से प्रणत तथा कुए। के पात्र भागंव 🖩 कहा--।१२। श्रीकृष्ण बोसे--हे भागैबेन्द्र ! तुम इस 🗪 मेरे प्रसाद (पूर्ण प्रसन्नता) से सिद्ध हो गये हो। 🛮 वस्स ! सुम आज से मेकर इस लोक में सबसे अधिक श्रेष्ठ हो गए ही ।१३। पहिले समय में विच्यु महाजम में मैंने आपको बर विया था। यह सुब 🌉 हे निमो । क्रम 🖩 बहुत 🖩 बचों 🖩 पूर्ण होना चाहिए अचित् पूर्ण दया विधेया दीनेषु श्रेय उत्तममिच्छता । योगक्च साधनीयों वे णजूनां निवहस्तया ॥१५ रवरसमो नास्ति लोकेऽस्मिस्तेअसा व बलेन च । जानेन यणसा **अगुपि सर्वश्रोष्ठतमो भवान् ।।१**६ अय स्वगृहमासाच वित्रोः मुअूवणं कुरु । तपश्चर यथाकालं तेन सिद्धिः करस्थिता ॥१७ राघोत्संगात्सपुत्थाच्य गणेलं राधिकेश्वरः। आलिग्य गाढं रामेण मैत्रीं 🚃 चकार 🛙 ।।१८ अधोमानपि संप्रीती तदा रामगणेश्वरी । कृष्णाज्ञया महामागौ बभूबतुररिदम ॥१६ एतस्मिन्नंतरे देवी राघा कृष्णप्रिया सती। उभाम्यां च वरं प्रादात्प्रसन्नास्था मुदान्विता ॥२० 'राधोवाच-सर्वस्य जगतरे वंद्यी दुराधवीं प्रियावही । मद्भक्ती च विशेषेण भवंती भवतां सुतौ ॥२१ अब मेरा तुम्हारे लिए वह उपदेश हैं कि परम श्रीयकी अभिनाषा रसने वासे आपको जो विचारे बीन प्राणी 🛮 उन पर दथा करनी चाहिए। और तुमको योग की साधना करनी चाहिए तथा अपने अनुजों का निधह

भेर जाहिए।१५। इस नोक वापके समान जन्म कोई मी तेज-सस-और वाहिए।१५। इस नोक वासा नहीं है और आप सबमें परम क्षेत्रसम्बद्धाः उसके जनन्तर जाप अपने निवास गर वि पहेंचकर अपने

श्रेष्ठतम् 📕 ।१६। उसके जनन्तर जाप अपने निवास गृष्ट 📕 पहुँचकर अपने माता-पिता की शुश्रूषा करो। और 📟 भी समय प्राप्त हो तय तपश्यमी करो । इससे सिद्धि आएके करतक में स्थित हो आवगी ।१७। फिर श्री-राधिका के ईंक्टर ने भी राष्ट्राजी की मोद से गणेशजी को अपनी बाहुओं 📗 स्वयं उठाकर अपने बखास्यल ते सथा लिया था और भक्षी-भाँति स्नेहा-मिक्कन करके फिर उनकी मित्रता परसुराम के 🏬 करादी थी।१८। 🖥 शानुओं दमन करने वाले ! इसके उपरान्त उस समय में भगवान श्रीकृष्ण की आशा से महान भाग वाले वेईबोर्नों ही परशुराम और गणेश बहुत प्रीति भागे हो गये वे अर्थात् उन दोनों की बहुत 📕 गहरी प्रीतिमयी मिनता हो गयी भी और पहिले हुआ है व भाव विल्कुल ही उनके हुदयों से निकल गया था।१६। इसी बीच 🖩 परम सती-साध्वी चीकुल्ल 📖 की प्रिया भीराज्ञा वैकी अधिक भानन्य से समस्थित होकर प्रसन्न मुख कवल वाली ने उन दोनों कै लिए बर दिया था। २०। कीरामाजी ने कहा-हे पुत्रो 🕽 📖 सम्पूर्ण जयस के द्वारायम्पना करने 🖩 योग्य—असङ्घतेक वाले और प्रिय कार्यका बावाहन करने वाने 🚃 🖮 दोनों ही विशेष 🛤 🖁 मेरे एक हो व्याचे १२१।

भवतोनीम भोजनार्य यत्कार्य यः समारभेत् ।
सिद्धिः प्रयासु तत्सर्वं मत्त्रसादाद्धिः सस्य ॥ ॥२२
अधोवाश जगम्माता मवानी भववत्लभा ।
बत्स राम प्रसन्नाऽहं तुभ्यं कं प्रवदे बरम् ।
सं प्रवृहि महाभाग भयं त्यक्त्वा सुदूरतः ।
राम उवाचजम्मांतरसहस्रेषु वेषु येषु वजाम्यहम् ॥२३
कृष्णयोर्गवयोर्भेत्रो भविष्यामीति देहि मे ।

अभेदेन 🖪 पश्यामि कृष्णी चापि भवी तथा ॥२४ पार्वत्युवाच~

एवमस्तु महाभाग भक्तोऽसि भवकुरणयोः।

चिरंजीवी भवास् रवं प्रसादान्यम सुद्रतः ॥२४

अथोवाच धराधीणः प्रसन्तस्तभुमापतिः ।

प्रणतं भागेंबेंद्रं तु बराहं जगेदीक्बरः ॥२६

शिव उथान-राममक्तोऽसि में बत्स यस्ते दक्तो बनो मया ।

and great and and arrived a

न कोऽपि भवताहरस तेजस्वी च भवरपरः ॥२०

जो कोई पुरुष आपके सुध नाम 📖 उच्चारण करके को वी कुछ कार्य 📖 समारम्म किया 🚃 है उसका वह कार्य मेरे प्रसाद से निश्चित कप से सिक्कि को प्राप्त हो आता है। १२। इसके उपरान्त भववान भव (शिष) की बरुनमा धवानी देवी जो 🚃 समस्त जगत को जन्म देने नाली माता हैं, बोकी भी 🖟 हे २।४, 🖟 🚃 ! मैं तुम से बहुत प्रसम्त 🚦 मुझे तुम 🚃 बसना वो कि तुम्हारे लिए मैं क्या बरदान दे हूँ । हे महान भाग वाले ! बसी वरवान को जो तुमको अजिलाचित हो मुझे स्वष्ट वनलाडो और इसमें तर्ववा 🚥 नत करो 🗪 भय को 📶 एकदम बहुत दूर हटा दी । परशुराम जी 🗎 कहा---मैं अपने सहस्रों जन्मी में भी जिन जिन देहीं में पमन करके सभूत्पन्न होऊँ।२३। भी া क्रिक्न और भवागी-भव का अनस्य भक्त होर्के यही दरदान आप मुझ्ले 📟 की विए। बी राखा कृष्ण और भव-भवानी---इन दोनों युगलों 📾 मैं भोई भेद भी नहीं देखूँ अधिद् इनका एक ही स्वरूप मेरी इष्टि में बना रहे। २८। जनवम्बा पार्वतीजी ने कहा---है महामाग ! इसी 📟 से होना। तुम तो 🐃 तंकर और श्रीकृष्ण-ल्या के परम भक्त हो । हे मुक्त ! अर्थात् परम सुन्दर बत वाले । मेरी कृपा के 📺 से तुम बहुत तीव्र चिरकाल धर्यन्त जीवित रहने वाले हो जाओ ।२५। इसके पण्यात् इस वसुन्धरा के स्वामी भगवान उमापति परमा-धिक प्रसन्त होकर उस राम से बोसे और बयद 🖩 स्वामी ने जब देखा था: कि वह भागवेन्द्र परमुराम जनके चरजों 🖩 🚃 हो रहा है तथा वरदान प्राप्त करने 📖 परम योग्य पात्र है तो उन्होंने कहा—।२६। भगवान शिव ने कहा — है वरस ! तुम मेरे राम के हा हो —यह दरदान मैंने तुमको दिया

था। वह दरदान सम्यूर्णतवा कहा हुआ। सत्व ही होना और इस बरमें

शिक्षाण्य पुराण ३४६ ]

अन्यया कुछ भी नहीं होना अर्कार्य इसमें कुछ भी अन्तर 🖩 होगा १२७। 📗 ! इस समस्त लोक में आज ही से बारम्भ करके आपसे अधिक बल-

वान कोई भी नहीं होगा और न कोई जापने अधिक तेज ने धारण करने

बाला तेजस्वी ही होगा ।२६।

वसिष्ठ उवाच-

अथ कृष्णोऽप्यनुज्ञांप्य जियं 🍽 नगर्नदिनीम् । गोलोकं प्रयमी युक्तः श्रीदरम्ना चापि राधया ॥२६

अथ रामोऽपि धर्मात्मा भवानी च भवं व्यक्ताः। संपूज्य चाणिवाचाय प्रदक्षिणमुपाक्रमीत् ॥३० गणेकं कार्त्तिकेय च नस्वापृष्ठ्य च भूपते ।

अक्रतग्रणसंयुक्तो निरमकाम यृहांतरात् ॥३१ मिष्कस्यमाणो रामस्तु नंदीक्वरमुखंगैणैः ।

नमस्कृतो यथी राजनस्वगृहं परया मुदा ॥३२ वसिक्कजी ने कहा--इसके अनन्तर भगवान श्रीकृष्ण शिव और नग-

राज की पूर्वी को अनुज्ञापित करके श्रीराधा और श्री दामा के 🗪 अपने गरेलोक 🚃 को चले गये 🖥 ।२६। इसके पश्चात् धमस्याः राम ने भी भग-

वाम शिव और जगदम्बा 🖿 भली-मांति अर्चन करके और अभिवादन करके इसके भनन्तर उन्होंने प्रदक्षिणा करने 🎹 उपक्रम किया 🖿 (३०) हे भूपते ! फिर राम ने गणेशजी और स्थामी कव्तिकेय की सेवा में प्रणिपात करके तथा उनसे पूछकर उस गृह के 🗪 नान से बाहिर निष्क्रमण किया था

।३१। है राजव ! जिस बेला में राम वहाँ से बाहर निकल कर 📰 रहे थे उस 📰 पर नन्दीश्वर प्रभृति जिव 🖺 मुख्य गर्णों के 📰 उनकी प्रमास किया गया 🖿 और फिर बहु राम बड़ी ही 🚃 से अपने गृह की चले गये थे १३२१

## समरोपाख्यान (१)

वसिष्ठ उवाच~ राजन्तेवं भृगुर्विद्वान्पश्यञ्जनपदान्बहून् । समाजगाम धर्मात्माऽकृतवशसमन्दितः ॥११ तिं लिस्युः क्षण्डियाः सर्वे यत्र तत्र जिरोक्य तक् ।

दलतं भागंवं मानं प्राणरक्षणतत्पराः ।।२

वस्तस्यत्माकीश्रं वेदध्विनिनादितम् ।।

भातस्त्वसमाकीश्रं वेदध्विनिनादितम् ।।३

यत्र सिष्ठा मृगा गानी नागमाञ्जीरमूनकाः ।

समं वरंति संहृष्टा भयं त्यक्त् वा सुवूरतः ।।४

यत्र घूमं समीक्ष्णीय धान्तिहोत्रसमुद्धवम् ।

उन्तदंति मयूराक्ष्य मृत्यति च महीपते ।।५

यत्र सायंतमे काले सूर्यं स्याभिमुखं क्षिणैः ।

जलाजलीन्प्रक्षिपद्धिः क्षियते भूजंलाविला भद्द

यत्रतिवासिभिनित्यं वेदाः जास्त्राणि संहिताः ।

भागस्य ते मुद्दा य के बंद्दाच्यां वते स्थितेः ।।७

भी विश्व महासूनि ने कहा—हे राजन् ! इस प्रकार से वि

भी बसिक्ष महासुनि ने कहा---हे राजन् ! इस प्रकार से विद्वान् 🏬 बहुत-से जन पर्वो का अवसीकन करते हुए 🛮 धर्मात्मा राज 🚃 प्रण से समन्त्रित होकर समागत हो नये 🖩 ११। मार्ग में अहाँ पर भी क्षानिय मिसे को के 📖 उन परजुराभ को देखकर 📖 नवे के क्योंकि मार्ग में राग्र गमन करते हुए उन्हें दिवालाई पढ़े को और वे विवारे अपने प्राणों की रक्षा में परायण होकर इजर-उजर भागे-भावे किर रहे थे।२। हे राजेन्द्र । इसके पश्चात् परशुराम अपने पिता 🖩 बाश्रम 🗎 पहुँच गए में जो 🚃 परस गान्त 🚟 से विराहमा या और जिसमें वेद मन्त्रों 🔳 आनि गूँज रही थी ।३। 🚃 बाधम 🖩 स्वभाव जनित वैर 🚃 भी भाग मात्र को भी नहीं था और परस्पर 🖩 निसर्ग अञ्च जीव भी जैसे सिंह और मृत 🚃 गी-सर्व-पार्जीर और मूलक भी 🚃 मिले-जुले एक साय 🚃 करते से और वपने स्वामाविक शक्तुओं का भी भय दूर करके त्याग विया था।४। है महीपते ! जिस आश्रम ■ निरन्तर कम्नि होत्र ■ होते रहने से समृत्यन्न हुए धूम (धूँआ) को वेखकर ही मेमावरण की भ्रान्ति से वर्षात् वने धूम के द्वारा समाकृत अन्तरिक्ष को मैकाञ्करन समाज मयूर बहुत प्रसन्त हो रहे ये और अपने चित्रविचित्र पिण्छों को फीबा कर नृत्य कर रहे ये जहाँ पर

🖚 के समय में द्विजनन धूर्यवेच के सम्मुख 🖥 📖 की वक्कजियों

३४० ] का प्रक्षेप 📰 रहे वे जिस जस से सारी भूमि आविस हो गई 🕮 अवर्षि

का प्रसप स्था रह या जस जस से लारा भूमि आवित हो गई से अयोत् भीगकर मटमैले रङ्ग की हो रही थी। ६। जहाँ पर स्था शील वटु ब्रह्म-चारियों के द्वारा नित्य ही वेदों-सास्त्रों और सहिताओं से अभ्यास किया

समास्यित रहा करते थे ।७।

अय रामः प्रसन्तारमा पश्यन्ताश्वमसंपदम् ।
प्रविदेश गर्ने राजन्मकृतप्रणसंयुतः ॥
जयभव्यं नमः जक्यं प्रोज्यरिद्धृद्धिजारमजैः ।
दिजेश्व सरकृतो रामः परं हृषंमुपानतः ॥
श्वाश्वमाभ्यंतरे तत्र संप्रविश्व निजं गृहम् ।
दवनं पितरं रामो जमविन्न तपोनिश्चिम् ॥१०
साक्षाद्भृगुमिनासीनं निग्नहानुग्रहस्वमम् ।
पपात चरणोपान्ते ह्राष्टांगांजिगिताविनः ॥११
रामोऽहं तव वासोऽस्मि प्रोज्यरिनिति भूपते ।
जगाह चरणौ चापि विधिवस्सञ्जनुष्यणीः ॥१२
अय मातुश्व चरणाविष्याच कृदांजितः ।

प्रणतो वाक्यं तयोः संहर्वकारणम् ।।१३

राम उदाच-

पितस्तव प्रभावेण तपसोऽतिदुरासदः । कार्त्तं वीर्यो हतो युद्धे सपुत्रवलवाहनः ॥१४

विश्वति का अवनोकन करने से प्रसन्न आत्मा वासे राम ने हे राजन् । अपने पालित अकृत प्रण । सहित सन्दर्गति से उस । प्रवेश किया । । वसे ही राम ने भीतर अपना पदार्थण किया । वसे ही उनका दर्भन करके वहाँ पर स्थित द्विजों के बालकों ने जय-जयकार और नमस्कार की

इसके अनन्तर 📉 परम पुनीत 🚃 की अनिवेचनीय विकास

व्यतियों को प्रोच्चारण किया जा और विश्वों के द्वारा भागवेन्द्र राम ा थड़ा ही अधिक सम्मान-सस्कार किया गया जा । इस रीति विश्वपने स्थागत-समादर को देखते हुए राम को परगासिक हुई हुवा जा ।१। उस बाश्रम के समयोपाच्यात (१) 346 अन्दर अपने गृह में 📖 राम ने प्रवेश किया का तो वहाँ पर पर्युराम जी

ने तपस्या के परम निश्चि अपने पिताश्री जमदन्नि महामुनि का दर्शन किया ।१०। वे अस्विन्ति मुनि साकात् अपने पूर्व पुक्व भृगु मुनि के समान वहाँ पर विराजमान 🛮 जो वयने तपोबस से विवह बीर बमुग्रह करने की विमास सामर्थं 📉 करने बासे ने । उनके समीप में पहुँचकर राम ने उनके चरण कमलों के निकट में अपने आठों अक्तों 🖩 भूमि 📰 आविकृत करते हुए गिर गये ये अर्फात् भूमि पड़कर साष्टाञ्च 🚃 किया 📉 ।११। हे मूपते । परजुराम ने प्रणिपात करते हुए-मैं आपका वासानुदास राम है-जापकी सेवा 📕 घेरा साचर प्रजाम निवेचित है--ऐसा मुख 📕 उच्चारण करते हुए उस सज्जनों में प्रमुख राम ने प्रभाम करने की विधि से साथ पिताओं 🖩 वोनों चरणों का पहुन किया 📰 ।१२। इसके अनस्तर उन्होंने अपनी माता भी के चरकों 🖩 करवड़ होते हुए अभिवादन किया था। फिर परम प्रणत होकर 🕬 दोनों माता-पिता के अतीन हुवें का कारण स्वरूप ■व्यक्त कहा ■ ।१३। राम ने कहा—हे पिताओ, आपके परम धुरासद तप के प्रभाव ने ही मैंने बड़े बनवान कार्स बीवें राजा का पुत्रों-सैनिकों और वाहर्मों के सहित इतन 📖 दिया 🖁 । 🚃 निवेदन का तास्पर्य यही 📲 कि उस इतने बलवाली बच्चू के निपातन करने में भेरा पुरुषार्व 📰 भी नहीं है यह नव कुछ सायके ही तय 📖 प्रभाव 📱 जिस से मेरे आरा 📹 📺 मारा वया है।१४। यस्तेऽपराधं कृतवाम्बुष्टमंत्रिप्रचोचितः । तस्य रण्डो मया दलः प्रसद्धा मुनिपु गव ।।१४

भवन्तं 📳 नमस्कृत्य गतौऽहं ब्रह्मणौंऽतिकम् । तं नभस्कृत्य विधिवत्स्वकार्यं प्रत्यवेदयम् ॥१६ स माभुवाच भगवाञ्छु श्वा वृत्तातमादितः । त्र म स्वकार्यसिद्धधर्यं जिवलोकं समासनम् ॥१७ श्रुत्वाऽहं तद्वचस्तात नगस्कृत्य पितामह्म् । गतवाञ्चिक्वलोकं वे हरद**क्षंत्रकांक्ष**या ॥१८ प्रविश्य तव भगवन्नुमया सहितः शिवः । नमस्कृतो 🚃 देवो वांखिताचंप्रदायकः ॥१६०

तदग्रे निश्चिमः स्वीयो वृत्तातो विनिवेदितः । मया समाहिउधिया ॥ सर्वं श्रुतवानिष ॥२० श्रुत्वा विचार्यं तत्सर्वे ददौ मश्चं कृपान्वितः । व लोक्यविजयं नाम श्रुवणं सर्वेसिद्धिदम् ॥२१

यह वही अधम माना था। जिसने अपने परम कुष्ट भन्नी की प्रेरणा 🖷 प्रेरित होकर आपका महान् 🚃 किया था। उस अपराध का 🚃 मेरे द्वारा उसकी दे दिया गया है। हे मुनियों में परम भे ह | मैने बलपूर्वक स्सको दण्डित किया है। मैंने जिस रीति 🖩 जब दक जो कुछ भी किया 🖥 क्सका पूर्ण दिवरण क्रमानुसार मैं आपकी सम्बिध में निवेदित करता ११५। मैंने आपको नमस्कार करके सर्वप्रथम ब्रह्माणी 💵 समीप में गमन किया 🖿 क्योंकि समस्त सृष्टि बह्या जी के ही होरा हुई हैं। 📖 उनकी असके निपातन से कुछ बुरा प्रतीत न हो, उनकी आका प्राप्त करना न्यायो-चित एवं अध्यक्ष्यक 📰 । मैंने वहाँ जाकर जनको विधि के साथ प्रणिपात निया या और अपना सकुल्पित कार्य उनसे निवेदित कर दिया था ।१६। ब्रह्माजी ने भारम्भ से लेकर सम्पूजं वृत्तान्त सुना 📰 और मुझसे कहा था। समस्त अभियगण भगवान् जिल 🖥 परम 🚃 🖥 बतः अपने कार्य की सिक्कि 🖿 जिए सनातन जिन्नोक में 🚃 चाहिए ।१७। 🖥 तात ! पितामह 🗏 मा अन्य अन्य करके बहुताची को क्यांच्या करके अगवात् शिव के दर्शन की आकाक्ता से फिर 🔣 जिनकी के लोक में गया जा ।१०। है भग-नत् ! यहां 🛤 शिव लोक में अबेश करके 📖 देवी के तहित भगवात् शिव की नमस्कार किया था। जगवानु जिया हो। ऐसे देव 📕 जो सबके लिए वाञ्चित अर्थ का 🚃 🚾 दिया करते 🖥 ।१६। जन प्रभु के सामने मैंने अपनापूरा वृत्तान्त आवेदित कर विया चा। जो भी उनकी सेवा में निवे-दित किया या उस सबको उन्होंने परम समाहित बुद्धि से उस सबका भी किया था। उस सम्पूर्ण बृत्तान्त का अवश करके उन्होंने एक क्षण तक विभार किया था और फिर परमाधिक क्रुपा से समन्वत होकर समस्त सिद्धियों के देने वाले प्रसोक्य विजय नाम वाका कवल मुझे उन्होंने प्रदान किया वा १२०-२१।

तल्लब्ध्वा तं नमस्कृत्य पुष्करं समुपागतः । तत्राहं साधियत्वा तु कषणं हृष्टमानसः ॥२२ संगरीपाचमानः (१) 📑 348 काल वीय निहत्याची शिवलोकं पुनर्वतः । तंत्र ती तु मया हृष्टी द्वारे स्कन्दविनायकी ॥२३ तौ नमस्कृत्य धर्मेज प्रवेष्टुं चोखतोऽभवम् । स मामबेक्य गणपो विजन्तं त्वरयान्वित्यु ॥२४ वाण्यामास सहसा नाशावसर इत्यवः। मम तेन पितस्तत्र वाग्युद्ध हस्तकवेणम् ॥२४ सङ्जातपरशुक्षेममतोऽभूद्भृबुनन्दन । तज्जात्वा समुद्गुहा मामधश्रोद्ध्वमेव च ॥२६ करेण भ्रामयामासं पुत्रश्चानीतवांस्ततः। तं दृष्ट्वातिक्षां जिप्तः कुठारो हि मया ततः ॥२७ वंतो निपतितस्तस्य ततो देव उपागतः । पार्वती तत्र रष्टाऽभूतदा कृष्णः 🚃 ॥ २८ उस कवन की सिक्कि पुष्कर तीयें में बतनायी भी असएव मैंने उस को प्राप्तकर भगवाम् जक्कर को प्रणाम किया और मैं फिर उसकी सिद्धि 🗏 मिये पुष्कर में समामत हो गया 🖿 । यहाँ पर मैंने उस 🚥 की सिद्धि **ा कर जी थी। और उसे साधित करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई** थी ।२२। फिर संप्राम मूर्मि में कालंबीय 🖿 निवासन करके 🗎 पुनः शिव-लोक में गया था कि अपनी विजय 🖿 🚃 प्रमु को सुनादूँ। व्हा पर मैंने द्वारपर 🚃 और विनायक को समबस्थित देखा ।२३। हे धर्म के 🚃 बाले मगबान् ! मैंने उन दोनों की सेवा में प्रकाम किया और 🖩 अन्दर प्रवेश करने के लिए समुख्त हो गया 📉 । 🚃 में बड़ी शीद्यता से युक्त होकर अन्दर प्रविष्ट होने वाले युक्त को देशकर गणेश जी ने रोक दिया मा ।२४। अम्होंने मुझ 🖩 यही कह मुझको अन्दर प्रवेश करने 🗎 सहसा रोका 🚃 कि आज अन्दर गमन करने 🚃 वबसर नहीं है। हे पिताजी ! उस समय में मेरा उन गणेश थी 🔚 📖 पहिले तो वाग्युद्ध अर्थीत् अच्छी तरह से कहा सुनी हुई थी और फिर हायों 🖿 कर्षण अर्घात् मेरा हाथ पकड़कर बींचातानी हुई थी। २५। उस 🗪 में गणेश जी ने यह देखा कि भृगु नन्दन वर्षने परशु का प्रहार करने बासा हो रहा था । उन्होंने 📉 जानकर मुझको पकड़ निया वा बौर अपर इक्कर तीचे की और कर दिया था। १६।

ब्रह्माण्ड पुराण ३६२ ] गणेश जी ने अपने हाका से बठाकर बच्छी तरह ने ऊपर के अनेक लोकों में घुमाया था और फिर नोचे के सोकों 🗏 घुमाकर वहीं पर मुझे लाकर रख दिया था। फिर मुझको बढ़ा करते क्रोध आ गया था और मैंने अपना कुठार उनके ऊपर प्रक्षिप्त कर दिया यह ।२०। उस प्रहार से गणेशजी का एक बांधा दौत दूदकर भूमि पर गिर 🚃 📹 । उसी समध में महादेशजी बहुर्गपर आ मये थे। उस समय में पार्वतीको ने कपने पुत्र के दांत के टूट भाने भी दुर्घटना देखी तो वे बहुत रुष्ट हो गयी भी । उसी 🚃 में भगवान् श्रीकृष्ण भी आ सबे दो ।२८३। राधया सहितस्तेन सानुनीता वरं वदौ। मह्यं कृष्णो जगामाय तेन मैत्री विश्वाय स ॥२६ ततः प्रथम्य देवेको पावंतीपरमेश्वरौ । भागतस्तव सान्निध्यमकृतक्रणसंयुतः ॥३० यसिष्ठ उवाच-इत्युक्त्वा भागेवो रामो विरराम च भूपते। जमवन्निष्वाचेवं रामं शभुनिवर्हणम् ॥३१ ज सद्दिन स्वाध-क्षत्रहरूपाभिभूतस्त्वं ताबहोगोपमात्रये । प्रायश्चित्तं ततस्त्रावद्यथावत्कतुं महंसि ।।३२ इत्युक्तः अह पितवं रामो मतिमतः वरः। ायश्चित्तं तु तक्योग्यं स्वं मे निर्वेष्ट्रमहेंसि ॥३३ जमदग्ति ह्वाच--प्रतिश्च नियमेश्चीय कर्चयन्देहमारमनः । भाक्षमूलफलाहारो द्वादणा<del>व्यं तपम्पर</del> ॥३४ वसिष्ठ उवाच--इश्युक्तः प्रणिपस्यैनं मातरं 🔳 भृगूद्रहः । प्रयमी तपसे राजन्तकृतव्रणसंयुतः ॥३४ सं गत्या पर्वत वरं महेंद्रमरिकर्वणः।

कृत्वाऽऽश्रमपदं तस्मिस्तपस्तेपे भुदुक्वरम् ॥३६ वर्तस्तपोभिनियमैदेवताराधनैरपि ।

निन्ये वर्षाणि कति चित्रामस्तस्यित्महात्मनाः ॥३७ भगवान् श्रीकृष्ण सीराष्टा नी को ह्या में केकर ही पक्षारे वे । उनके

क्षारा पार्वतीजी का अनुमन किया 🖿 और पार्वती अगञ्जनी ने मुझे बर-दान प्रदान किया था। और अवकान् 🚃 ने हम दोनों की मित्रता करा-कर प्रणाम किया 🖿 और नहीं से वे चने नमें ने १२६३ इसके अनस्तर रेवेश्वर पार्वती और प्रवेश्वर दोनोंको सावर प्रविपात करके में 빼 के ही साथ 🖩 उनके समीप में उपस्थित हो बवा था ।३०। प्रतिष्ठजी ने कहा-हे भूपते । इतना हो सम्पूर्ण अपना बुलाम्त कहकर फिर परसुराम चूप हो गये थे। इसके अनन्तर बहायुनि बमदन्ति ने उन सबुजों के विनाध कर देने वाले राम से बोले ।३१। जनदम्मि ने कहा-हे राम । आप हो समस्त अभियों की इत्या से अभिजूत हो गये हैं वर्षात् समियों के बत्र की हत्या आपके कपर छायी हुई है। अंतर्थ्य 📖 आप उस की हुई हत्या 🗏 निवारण करने के सिये यवाविधि प्रायश्चित करने के योग्य 📗 सर्वाद उसके जोधन के नास्ते जानकीत्क प्रावस्थित करना 🔚 चाहिए ।३२। इस तरह से कवन करने अले अपने पितानी 🖩 मतिमानों में क्षेत्र राम ने यह प्रार्थना की भी कि उस विकास बंध के बोधन के बोम्प को भी कोई प्रायक्तिस 🚟 उसकी आप हो मुझे निर्देश करने 🖩 लिए परम बोध्य है ।३३। महामुनीन्द्र जनवरिन जी ने कहा-वहुत-से वतों और निवमों के द्वारा अपने शरीर 📷 कर्षण करते 📺 केवस बन्ध साकों बीर मुसों 🖿 बाहार करने वासे होकर बारह वर्षों तक निरन्तर तपश्चवां 🖿 समाचरण करो ।३४। 📖 📺 प्रकार आत्म-क्रोधन के सथे दिसाधी के द्वारा कहा गया या तो परशुराम जी ते अपने भाता-पिता के चरणों में अभिपात किया और बक्कतवण को अपने साथ में नेकर है राजन् ! यह तपस्या करने के सिने नहीं से जाने गये में । १६। ने परजुराम जिन्होंने अपने समस्त जन्मों का विनास करके पूर्णतया क्षेत्रकार दिया था ने अब अपने बेह की जुद्धि के लिए कर्षण करने के बास्ते महेशा नामक पर्वत पर गये थे। उस गिरि पर अपना एक आध्य बनाकर उन्होंने वहाँ पर 📖 दुश्यर तप किया था।३६। वहां पर राध ने मनेक मत-तप-नियम और देवती के 🚃 🛊 द्वारा उस आध्यम 🕏 महान् मन बाले भार्यक्ष ने कुछ वयं ब्यतील कर दियं ये अवति ऐसे ही अनेक साधनों को करके बहुत से वर्ष विता दिवे थे ।३७।

वसिष्ठ उवास-

#### सगरोपाल्यान (२)

ततः कदासिद्विधिने चतुरंगननान्वितः । मृगयायगमच्छूरः शूरसेनादिभिः सह ॥१ ते प्रविषय महारण्यं हत्वा बहुविधान्मृगान् । जम्मुस्तृषार्त्ता मध्याहने सरितं नर्मदामन् ॥२ तत्र स्नात्वा 🖿 पीत्वा च बारि नवा गक्षश्रणः । गच्छंतो दहशुमाँगे जमदम्नेरथाश्रमम् ॥३ रश्**वाश्रमपर्व रम्यं मुनीनागच्छतः पर्वि** । कस्येदमितिः पत्रच्छुर्माविकर्मप्रकोदिताः ॥४ ते प्रोचुरतिजातास्मा जमदग्नेमहातपाः। वसस्यस्मिन्सुतो यस्य रामः गस्त्रभूतां वरः ॥५ तच्छ, त्या भीरभूतेषां रामनामानुकीर्तनात्। कोधं प्रसन्धानुसंस्यं पूर्ववैरमनुस्थरत् ॥६ व ते प्रोच्रन्थोग्यं पितृहंतुर्वधारिपतुः । बैर निर्यातनं किं तु करिष्यामी विशाधना ॥७ थी वसिष्ठ जी ने कहा--- इसके उपरान्स यह हुआ वा कि किसी समय में भूर शूरसेन आवि के साथ चतुरिङ्गणी सेना लेकर उसी वन 🖩 मृगया (शिकार) 🖥 लिये गया था। जिसमें पैदल-जनव-हाची और रह ये सभी बारों साधन होते हैं वही चतुरिक्कणी सेना सही जाती है ।१। उन्होंने उस महायु विशास अरम्य में प्रवेज करके बहुत-से मृगों 📰 हुनन किया था। ज़ मन्याह्न काल हो गया तो वे 🔤 थिपासा वैश्वन होकर नर्मेदा नदी की और पहुँच गये थे ।२। वहाँ पर उनने 📖 शान किया और स्नान किया या और अपने सम को दूर किया था। जब वहाँ से 🖥 जा रहे मे तो भृगुकर जमदिग्नि मुनि का आश्रम अनने देशा 📖 ।३। बहु आक्षम 📰 स्थान बहुतः ही सुरम्य था। उसका अवलोकन करके उन्होंने मार्ग में आगमन करते हुए मुनियम्भों से पूछा था कि यह किसका ऐसा प्रम सुन्दर आध्य है। उस

समय में हानहार ऐसा हो था और अविध्य में होने वाले कनी से वे प्रेस्ति

**सगरोपास्यान** (२) 754 हो गये वे १४। उन मुनिक्कों ने उस नृप से कहा वा कि इस आव्यम में अत्यन्त ही प्रशान्त आस्मा बामे और महान् तपस्वी अमदिन्त मुनि निवास किया करते हैं जिनके पुत्र 🚃 शारियों में परम श्रोह परशुराम 🖥 ।५। 🚃 श्रवण करके परसुराम जी के नाम के अनुकी लांग 📕 पहिले तो सुनने कै च्या ही उनके हृदय विद्या भारी भय उत्पन्न हो गया था किन्तु फिर क्रोध की सहन करके उनकी परखुराम की बड़ी भारी क्रूरता के ...... किये हुए पूर्व कर का अमुस्मरण ही गया था।६। इसके अनन्तर उन्होंने एक दूसरे से आपस में कहा वा कि इन्होंने तो हमारे पिता का बस्र किया था तो ऐसे थिता के हुनम करने वाले के पिता का अब 📖 समय में 📖 करके हम सक इस रीति से अपने बैर 🖿 बदला सवस्य मिकालेंगे १७। इत्युक्त्वा खर्गहस्तास्ते संघविस्य तदाश्रमम्। प्रअध्निरे प्रयातेषु मुनिवीरेषु सर्वतः ।।= तं हरवाऽस्य शिरो हृत्वा निचादा इव निर्देशाः । प्रयमुक्ते दुरास्थानः सक्नाः स्वपुरीं प्रति ।। ६ पुत्रास्तस्य महात्मामी रश्चा स्वपितरं हतम्। परिवार्य महाराज दरदुः जोककशिताः ॥१० मर्तारं निहतं भूमी पतितं वीक्य रेणुका । पपात मूच्छिता सद्यो नतेवाशनितार्डिता ॥११ सा स्वनेतिस संमुच्छर्य शोकपानकदीपिताच् । दूरप्रनद्दसञ्चेत 📖 प्राणेट्यंयुज्यस ॥१२ अनालपत्यां तस्यां तु संज्ञां याता हि ते पुनः । न्यपतन्भृच्छिता भूमौ निमग्ताः जोकसाग्रे ॥१३ तत्तस्तपोधना येऽन्ये सत्तपोवनवासिनः । समेत्याश्वासयामासुस्तुल्यदुःखाः सुतान्मुने ॥१४ इतना कहकर वे 🚃 करों में खद्ग लंकर उस आसम के बन्धर प्रविष्ट हो गये ये और सभी और से यमनानमन करने वाले मुनियों का हनन किया था । ६। फिर उनने जमदन्ति मुनि का हनन कर दिया था और दया से रहित निवादों के ही समान उस वानदक्ति का मस्तक काटकर हरण कर लिया मा। वे महाम् 📉 🚃 वासे अपनी सेना 🖺 सहित

वहार्ण्ड पुराज 346 अपनी नगरी की और चले गवे चे ।१। हे महाराज ! 📖 महामुनि अमदन्ति के जो अन्य पुत्र ये ने परम साधु प्रकृति से सुसम्पन्न महान् वाश्मा वाले ही ये जब उन्होंने देखा कि उनके पिता 📖 बड़ी निर्दयता से हनन 📖 दिया गया है तो उस मृत पिता ने 📖 के चारों बैठकर महान सोक से उरपीड़ित होते हुए 🚃 करने लग नवे 🛮 ।१०। अपने 🚃 स्वामी की निहत और भूमि पर पड़े हुए देखकर मुनि पत्नी रेजुका देवी तुरन्त ही भूमि पर पछाड़ खाकर अव्यामात से निरी हुई कोमल लता के ही समान मूर्विश्वत होकर गिर गयी थी ।११। उसके मन में मूच्छी जा गयी थी जौर उसको अपने देह का अनुसन्धान नहीं रहा था। वह लोक की अग्नि से दीपित हो नयी थी। यह बहुत अधिक संशा 🖩 हीन 🖩 समान ही होकर तुरन्त ही जपने प्रिय प्राणों से बिबुक्त हो गयी की अर्थात् उसके प्राण पश्चेक पुरस्त ही उड़ गए में ।१२। 🔤 उसके पूर्णों ने वेचा कि वह कुछ भी नहीं बोल रही है तो फिर उनको होत आया का और अपनी माता का मुक्त मरीर देखकर ने सभी गोक के अवास सागर में नियम होते हुए मूर्णिशंस होकर भूमि में पछाड़ 📖 गिर गर्ने ने ।१३। 🛍 ऐसा शोक 🖁 वहाँ कहा हाहाकार मन्य गया तो को अन्य तप 📕 हो 🚃 बाते तपस्वी गण 🖩 जो कि उसी तपीवन में निवास करने वाले 🖩 🛊 पूने ! उन सबकी भी उन मुनि पति-परिनयों 🖷 वियोग से 🚥 🛍 ही दुःव हो रहा या और 🗏 🛍 नहीं पर इकट्ठे हो गये ने तथा रेणुका के पूर्वी को समाध्यासन विया षा ।१४। सांत्व्यमाना मुनिगर्भैजीमदक्या यथाविति । आञ्चर्यं कसा तेवासम्मी पित्रोः कलेवरे ॥१४ चक्त्रेच तदूर्ध्वं वे यत्करीव्यमनंतरम्। पित्रोमंरणद्ः केन पींडचमाना दिवानिषम् ॥१६ तत काले गते रामः समानां द्वादशानधी । निवृत्तस्तपसः 🚃 सहागादाश्रमं पितुः ॥१७ समस्त समागत मुनियणों के द्वारा 📖 अच्छी तरह से उन पुत्रों को दी गयी की तो अभविष्य के द्वत मुनियों के कहने से अपने माता-पिता के सबों का कर्मकाच्य के अनुसाद क्रियन में दाह कर विया था।१५। अस्पेष्टि के जनन्तर फिर को भी करने के बीग्व उध्वें 📰 कसाप या उस

सबको भी पूर्णतया सम्पन्न किया था। वे सभी जमवन्ति के आत्मज अपने वोनों ही माता-पिता के मरण के असद्धा दुःख से रात दिन पीड़ित होते हुए रहा करते थे।१६। इसके अनन्तर कुछ काल के व्यतीत हो जाने पर जबकि बारह बजों की अवधि पूर्ण हो गयी थी तो अपनी तपस्चर्या से निवृत्त होकर राम अकृत वर्ण के साथ अपने पिता भी में आये ■।१७।

## शक्रिय पंत नात प्रतिशा

षसिष्ठ उवाच-स गच्छन्पचि जुश्राव मुनिष्यस्तत्त्वमादितः । राजपुत्रव्यवसितं पित्रोः स्वर्गतिमेव च ॥१ पितुस्तु जीवहरणं शिरोहरणमेव अ । तम्मृतेरेव मरणं श्रुत्वा मातुरूव केषसम् ॥२ विललापं महाबाहदुः वशोकसमन्वितः। तमबारकासयामास तुल्यदु.क्षोऽकृतवणः ॥३ हेकुभिः शास्त्रनिदिष्टैर्बीयंसामध्यंसूचकैः । युक्तिलीकिकरशस्त्रीस्त्रच्छोकं संम्यशामयत् ॥४ सांस्वितस्तेन मेछावी छतिमालक्य भार्यवः। प्रयमी सहितः संख्या भातृ णां तु विद्वसंया ॥५ स तान् दृष्ट्वाभिवाचैसाम् भागेको दुःसकाचितः । गोकामर्वयुतस्तैश्च सह तस्वी दिभवयम् ॥६ तक्षोऽस्य सुमहानकोधः स्मरतो निधनं पितुः । बभूव सहसा सर्वलोकसंहरणक्षमः ॥७

श्री महामुनीन्द्र वसिक्तजी ने कहा— परशुराम ने मध्यें में बाब करते हुए मुनि मण्डल से आरम्भ से सब तत्त्व सुन लिया वा अवांत् वहां पर किस तरह से बावटनाएं हुई वीं बहु श्रवण कर लिया था। उनको यह भी शांत हो गया वा कि उन महान दुष्ट राज पुत्रों ने यह कुचेष्टाएँ बीं बीं और उनके द्वारा पिता की मृत्युं तथा कींक में माना का देहान्त हो बाब है

।१। अपने पिताची के जीवन 🖿 हरण और उनके सिर को काटकर से जाने का समाचार भी उन्होंने जानकर यह भी उनको 🚃 हो गया था कि उनकी माताली का मरण पिताजी की मृत्यु हो जाने ही से शोकोद्रेक वश हो गयी थी।२। वह महाबाद्ध को बड़ा भारी शोक और असहा दु: आहुआ था। इससे वे राम बहुत अधिक विनाप करने लग गये थे। यदापि अकृत 🖿 को भी परजुराम के ही समान दुःश्व हुआ 📖 किन्तु फिर भी उसने राम को बहुत कुछ समास्वासन दिया 🖿 ।३। बीर्य 📰 सामर्थ्य 🗎 सुचक शास्त्रों में निविष्ट किये नए हेतुओं के द्वारा और युक्तियों से 🚃 लोक में होने वाले अनेक रुष्टाक्तों के द्वारा परबुराय भी के उस महान शोक को अकृत तथ ने शियत कर विया था।४। उस बकृत अण के हारा सास्त्रना बिए गए परशुराम ने धेर्य का जनसम्बन निया वा क्योंकि वह बहुत अधिक मेशाबी थे। इकके जनन्तर परजुरामधी अपने 🎟 अकृत 📰 🖩 साध अपने भाइगों के देख ने की 🚃 है अपने गृह की जोर 📖 दिये दे । ५। वहाँ पर भागेंव मे जाकर अभिकादन किया या और इन सबको परम दुःचित देखकर परभूरामजी को भी अत्यक्तिक दुःख हुआ वा। उन सबके साथ में पुनः उस बोरू 📖 नवीनीकरण हो नया वा और दरम शोक में मन्त होकर यह वहाँ तीन दिन तक स्थित रहे थे १६। इसके अनन्तर अपने पिता थी के निश्चन का स्मरण करते हुए उनको महान क्रोध उत्पन्न हो गया या और तुरन्त ही वह सम्पूर्ण सोक 🖩 सहार कर देने में समर्थ हो

मासूर्षे इता पूर्व प्रसिक्षा सस्वसंवरः ।
इतीवकार हृदये सर्वस्ववधोधतः ।। 
ध्रावध्यामशेषेण हत्वा तद्दे हलोहितैः ।
करिष्ये तर्पणं पित्रोरिति निश्चित्व भागंवः ।। १
ध्रातृ णां चैव सर्वेषामाख्यायात्मसमीहितम् ।
प्रययो तवनुत्रातः कृत्वां संस्थां पितुः क्रियाम् ।। १०
अकृतवणसंयुक्तः प्राप्य माहिष्मतीं ततः ।
तद्वाद्योपयने स्थित्या सस्मार ॥ महोदरम् ।। ११
स तस्मै रथचापादां सहसा श्वसमन्यतम् ।

प्रेष्ट्रयामांस रामाय सर्वेसंहननानि च ॥१२

समिम वंशः 📉 प्रतिकाः ]

रामोऽपि रवमारुह्य सन्तद्धः समरं धनुः । गृहीत्वापूरयञ्ज्ञं रुद्धसम्मामित्रजित् ॥१३ ज्याघोषं च चकारोज्ने रोदसी संपयन्तिम । सहसाहोय सारुष्यं चक्के सार्यानां वरः ॥१४

माता रेगुका ने अपने पति के वियोग में विलाप करते हुए इक्कील बार अपने वक्ष:स्थल को पीटा 🖿 बतः परश्रुरामणी ने उसी समय में यह प्रतिका की थी कि मेरे पिता को क्षत्रिय जातीय जुप ने निहत किया है इसलिए में भी इक्कीस बार भूमकाल को संहार करके अधियों 📕 रहिस कर पूँगा--माता 🖥 निए की हुई 📖 प्रतिज्ञा की सत्यवादी दिया था।व। ने समस्त अभियों 🖩 रख करने के सिवे समुचत होकर हुवय में सुष्टढ़ कर भागेंबेग्द्र ने ऐसा निश्चय कर लिया 📖 कि अजियों 🖩 वंश में समुस्परन सबका निहुतन करके उनके करीरों के कछिए 🗎 📕 अपने माता-पिता का तपैण करूँ गा ।६। अपने समस्त भाइयाँ 🖩 🚃 अपना समीतित 🚃 संकल्प कहकर अपने पिताजी 🎹 सस्थित किया को पूर्व करके भाइयों की आक्रो 🚃 करके परशुराम जले गये 🖥 । १०३ फिर अक्रुतन्त्रम की साथ में लेकर माहिष्मती नगरी 🖩 स्थित होकर उन्होंने महोदर (श्रीगणेण जी) का स्मरण किया 🔳 ।११। उन्होंने तुरस्त ही राम के लिए रब-बाप आदि संजी आयुर्वो तथा अन्तों आदि को मेज दिया था।१२। फिर परशुराम प्रभु भी उस 📺 पर समारुद होकर सन्तव हो गये वे और अपुर्धों पर विजय पाने वाले ने सरके तहित प्रमुख 📖 🚃 कर लिया वा तथा भगवान स्व के द्वारा प्रदत्त संख की व्यन्ति करके उससे सम्पूर्ण माग को पूरित कर विधा था। १३। अपने ब्रनुष की प्रत्यंचाकी टंकार से जन्तरिक और सूमण्डल की प्रकम्पित करते हुए बड़ा ही उच्च घोष किया था। सार्थियों में परम 🏬 सहसाह ने उनके रथ 🖿 सारमि होने 📾 कार्य सहस किया वा 🚉 🕏

रथस्याशंकनारेस्तु वधात्पिभारमधिणः । तस्याभून्नगरी सर्वा संबुक्ताश्च नरद्विपाः ॥१५५ रामं त्वागतमाज्ञाय सर्वेक्षत्रकुलांतकम् । संबुक्धाश्चक्कुरुक्षोगं संयामाय नृपारमजाः ॥१६ अथ पंचरथाः शूराः शूरसेनादयो नृप । रामेण योद्धुं सहिता राजभिश्चकुष्टमम् ॥१७ चतुरंगवलोपेतास्ततस्ते अत्रियपंभाः। राममासादयामासुः पतंगा इय पायकम् ॥१८ निवायं तानापतितो रचेनेकेन भागंवः। युद्धे पापिकः सर्वेः समरेजीतिककः॥१६ ततः पुनरभूत्युकः रामस्य ह्या राजभिः। जवान यत्र संक्रुको राक्षा शतभुदारधीः॥२० ततः स स्रसेगादीन्हत्वा सक्तवाहमान्। क्षणेम पात्रयामास क्षितौ अत्रियमंद्रसम् ॥२१

अपने माता और पिता कोनों 🖩 वस हो जाने 🗎 परशुरामणी 📟 थका भारी क्षीप्त हो गया था। 🚃 🚌 कुद्ध भार्नेव 📕 रथ प्रत्यकचा सीव 📟 🖩 नाव हुए तो इनसे उक्त नृप 🔣 समस्त नगरी और नर तबा क्रिप सभी अस्यन्त संकुब्ध हो यथे ने ११६१ उन नृप 🖩 पुत्रों ने जब यह 🚃 किया का 🏬 📖 अभियों 🖩 कुशों का अन्त 📖 देने वाले परसुराय समा-यत हो गये हैं तो वे बहुत ही सुब्ध हुए वे और फिर उन्होंने राम 🖩 साम संप्राम करने के लिए उद्योग किया था ।१६। इसके अनन्तर हे नृप ! रथ शूरसेन प्रमृति शूरों ने अनेक सन्य राजाओं के साथ परसुरामणी युद्ध , करने के लिए उदाम किया था ११७। इसके उपरान्त ने में ह लिंबय अपनी चतुरिञ्जणी सेनाओं से समस्वित हुए थे और 📖 राम के पास प्राप्त हो गये 📕। जिस तरह पावक पर गिरने वाले पतकों को अग्नि मस्मसात् करके निवारित कर विया करता 📕 उसी भारति आर्नवेन्द्र ने अपने एक ही रथ के द्वारा उस पर संस्थित होकर अपने ऊपर बारों ओर से आक्रमण करके 🚃 करने वालों को निवारित कर विवा 🖿 । अपरिमित वल-विक्रम 🗎 सुसम्पन्न राम ने समराकुण 🗏 🚃 सभी मृत्यों के साथ भीर मृद्ध किया 🚃 ।१८-१६। इसके अनन्तर फिर भार्यव का युद्ध राजाओं के 📖 हुआ पा और उस उदार बुद्ध वाले परसुराम ने उन्हें सी राजाओं का 🚃 📺 दिया या ।२०। फिर शूरमेन आदि नृपों 🖿 सेना और बाहनों के सहित हुनन करके एक ही 🚃 में उस पूर्ण श्रात्रियों के मण्डल की चूमि पर गिरा दिया वा ।२१।

ततस्ते भग्नसंकल्या हतस्ववलवाहुनाः। इतशिष्टा नृपत्तयो दुहुवुः सर्वतो दिशम् ॥२२ एवं विद्राब्ध सैन्यानि हत्वा जित्वास संयुगे । जघान कतन्त्रे राजः बुराञ्छरवराग्निना ॥२३ ततः क्रोधपरीतात्मा दग्ध्कामोऽस्त्रिलां पुरीम् । उदैरवद्भागंबोऽस्यं कालाग्निसरशप्रमम् ॥२४ ञ्बालाकवलिना नेषपुरप्राकारमालिनीम् । पुरीं सहस्त्यक्ष्यनरां स दवाहास्त्रपावकः ॥२४ वह्यमाना पुरी हब्द्वा प्राजनाणपरायणः। जीवनाय जगामासु वीतिहोत्री भयातुरः ॥२६ अस्त्राग्निमा पुरी सर्वा दग्डवा हत्वा 🗯 गानवान् । प्राणयामीऽखिलान् लोकान् साक्षास्काल इवांसकः ॥२७ अकृतव्रणसंयुक्तः सहसाहेत्र चान्वितः । जगाम रथमोपेण कंपवन्तिक मेरिनीम् ॥२८

रक्षा में तत्पर वीतिहोत्र भव 🖥 बातुर होकर वहां से जीवन के परिश्राप

२७२ ] करने के जिने भी हा हो चला जना जा १२६। जपनी सस्य की अधि III

सम्पूर्ण नगरी को विकास तथा विवास करते हुए साक्षात् अन्त समय में भागेंगेन्द्र राग समस्त लोकों विवास करते हुए साक्षात् अन्त विवेत विकास करते हुए साक्षात् अन्त को देने वासे को ही भाति विवास करें। फिर अक्टतबण के सहिस और सहसाह से समन्वित होकार अपने रच के महास बीच विकास मुख्यों पृथ्वी को

कियतं करते हुए वहाँ ते गये ■ 1२६।
विनिध्नयं अणियान्सर्थान् संजाम्य गृष्यियीसले ।
महेंद्रादि ययौ रामस्तपसे मृतमानसः ।।२६
तस्मिन्नष्टचतुष्कं च यावत्स्वत्रसमृद्यमम् ।
प्रत्येत्य भूयस्यद्धत्ये बद्धवीको पृतप्रतः ।।६०
अत्रक्षेत्रेषु भूयम्य अत्रमुत्पावितं दिजैः ।
निजमान पुनभूं मौ राजः गतसहस्रभः ।।६१
वर्षप्रयेम भूयोऽपि कृत्या निःक्षत्रियां महीम् ।
धद्चसुष्टयवर्षान्तं तपस्तेषे पुनश्च सः ।।६२
भूयोऽपि राजस् संबुद्धं अत्रमुत्पादितं दिजैः ।
जधान भूमौ निःमेशं साक्षात्काल द्वांतकः ।।६६
कालेन तावता भूयः समृत्यन्तं नृषास्ययम् ।
निध्नंष्टचचार पृथिवीं वर्षद्वयमनारतम् ।।६४

त्रि सप्तकृत्वः पृथिवी तेन निःक्षत्रियः कृता ॥३४

अलं रामेण राजेंद्र समस्ता निधमं पितुः।

इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का निहम्म करते हुए पूर्णतथा इस सूमि पर गान्ति स्वापित करके फिर मार्गव राम तपश्यवाँ करने के लिये मार्में निम्चय करके महेन्द्र पर्वत पर वहाँ से बसे गये थे ।२६। उसमें जितना मी अचिमों का समुद्रथ मा आरह वे उसके प्रति भी आकर फिर उनके हनन करने के नास्ते दल धारण करने बासे परश्रुराम बद्ध बीझा यासे मार्थे ।३०। और विजों ने व्यक्तियों के क्षेत्रों में फिर सचिमों मा उत्पादन कर विया या।

अभी और भी अतिय समुत्यन्त हो वये 📱 तो पूनः उन्होंने सैकड़ों और

## ।। विकास वर्णन ।।

-- X --

वसिष्ठ उवाच--

ततो मूर्डाभिक्तिकाना राजामिसतीयसाम् । पट्सहस्रद्वयं रामो जीवयाहं मृहीस्वान् ।।१ ततो राजसहस्राणि गृहीस्वा मृतिभिः सह । स जगाम महातेजाः कुरुकेत्रं तपोमयम् ।।२ सरसा पंचनं तत्र खानिस्ता भृगूद्वहः । सुखावगाहतीर्थामि तानि चक्कं समततः ।।१ जघान तत्र वै राज्ञः शरीरप्रभवासुन्यः । सरांसि तानि व पंच पूरमामास मार्थवः ।।४ स्नात्वा तेषु यद्यात्यायं जामद्य्य्यः प्रतापवान् । पितृ न्संतपंयामास यत्राज्ञास्त्रमतंद्वितः ।।१ पितुः प्रेतस्य राजेंद्र आद्वादिकमक्षेत्रतः । शाह्यणैः सह मातुश्च तत्र चक्के ययोदितम् ॥६ एवं तीणप्रतीकः स कुरुनेत्रे तपोमये । उवासातंद्रितः सम्यक् पितृपूजापरायणः ॥७

भी बसिष्ठ जी ने कहा--इसके जनन्तर अपरिमित तेज बाले मूद्धी-भिविक्त अर्थात् सर्वे किरोमिन बारह सहस राजाओं का परशुरामधी ने जीवनों का ग्रहण किया चा अवस्ति मार निरावा दा ।१। इसके अनम्बर एक सहस्र राजाओं को यकड़ कर मुनियकों के 📖 महाबू तेजस्वी वे परशू-राम जी तपोमस कुरुक्षेत्र में गमन कर गये थे। २। भृगुद्धह ने बहाँ पर पांच सरोवर बुदवा कर उनको 📖 ओर परम सुख का आवाहन करने वाले तीर्थ कर विया या। ३। वहीं पर उन सहस नृषों 📰 हनन किया या और उनके गरीरों से निकमें हुए रुखिर से भागीय ने उन पाँचों सरोवरों को भर दिया वा ।४। परमाधिक प्रतापी जनवनित 🖩 पुत्र ने न्यायानुसार 📖 सरोवरों में स्तान किया 📖 भीर तन्त्रा है रहित होकर नास्त्रीक विद्यान से अपने पितरों को तृष्त किया वा अवस्ति पितृवर्षों के सिए तर्पण किया या ।॥। हे राजेन्द्र । वहीं पर परश्रुरामधी ने जैसा भी सारण में कहा गया है धही बाह्मणों के साथ रहकर अपने मृत पिता का और नाता 📖 श्राद्ध आर्थ पूर्ण रूप से युसम्पन्त किया था। ६। इस रीति से पितृष्ट्य 🖥 उत्तीर्ण होने वाले उन्होंने 📖 तप से परिपूर्ण कुरुक्षेत्र में पितृगर्जी की अर्थना में तस्पर होते हुए भतन्त्रत रहकर भली भौति निवास किया था ।७।

नतान्त्रत रहकर मना मात निकास किया था ।७।
ततः प्रभृत्यभूद्राजंस्तीर्यानागुत्तमोत्तमम् ।
विहितं जामदग्येन कुरुक्षेत्रे तपोवने ॥=
स्यमंतपंचकमिति स्थानं त्रैलोक्यविश्रुतम् ।
यत्र चक्रे भृगुश्रेष्ठः पितृ णां तृष्तिमक्षयाम् ॥६
स्नानदानतपोहोमहिजभोजनतपंगैः ।
भृशमाप्यायितास्तेन यत्र ते पितरोऽखिलाः ॥१०
अवापुरक्षयां तृष्ति पितृलोकं च भग्यदतम् ।
सर्मतपंचकं नाम तीर्थं लोके परिश्रुतम् ॥११

सर्वपापक्षयकरं महापुष्योपनृ हितम् । मर्त्यानां यत्र यस्तानामेनांसि निविक्तानि तु ॥१२ दूरादेवापयास्यति प्रवाते सूष्कपर्णनत् । तरक्षेत्रचर्यागमनं परयानामसतामिह ॥१३ म लभ्यते यहाराज जातु जन्मजतैरपि । समंतपंचकं तीर्थं कुरुक्षेत्रेऽतियावनम् ॥१४

इसके पश्चात् हे राजन् ! तपश्चयाँ करने 🖩 उस बन कुरकेत्र में जनवरित के पुत्र के द्वारा किया हुआ। यह कुछ क्षेत्रवास तभी से बारम्भ करके तीओं से सकते परम अंच्छ तीर्व 📺 गवा 📖 🗚 वह स्वान सस्मय-अन्तक--इस नाम से तीनों ओकों 📕 प्रक्यात हो गया था । क्योंकि महा पर परशुरामजी ने अपने पितृगर्जों की 🚃 तृष्ति की की ।१। बहुरै पर जम्होंने पितरों को बहुत ही अच्छी तरह से स्नान-बान-तप-होम-विन्नें ■ लिए भोजन और तर्पण आदि के द्वारा सन्तृप्त कर दिया या ।१०। और पितृमणों के लोक ने निरम्तर असय तृति प्राप्त की बी। स्थमन्तक नाम वासा तीर्थं मोक से परिभृत 🖁 ।११। यह कीर्यं समस्त पापों के श्रम का करने बाला है और महान पुष्प ते उपबृहित है। जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के सम्पूर्ण से उपबृक्षित है। जहाँ पर समागत 📺 मनुष्यों के सम्पूर्ण पार दूर से ही बायु में सुरक पत्रों की ही भौति जपमत हो जाता करते हैं। मनुष्यों 🖿 जो असद् 📱 उनकी चर्या तथा 🕬 बढ़ी ही कठिनाई से प्राप्त हुआ करता है। यह । महाराज ! कभी भी सी में जल्मों भी प्राप्त नहीं करता है। स्थमन्तक पंचक तीर्थ कुक्केत्र में बहुत ही अधिक पावन 144-641

यत्र स्नातः सर्वतीर्थः स्नातो भवति मानवः ।
कृतकृत्यस्ततोः रामः सम्यक् पूर्णमनोरयः ॥१४
उवास तत्र नियतः कंचित्कालं महामतिः ।
ततः संवत्सरस्याते बाह्यणैः सहितो वणी ॥१६
पितृपिरप्रवानाय जामदग्न्योऽशमद्गयाम् ।
ततो गत्वा ततः श्राद्धेः वकाशास्त्रमरिदमः ॥१७

बाह्यणांस्तर्पयामास पितृ नुहिस्य सत्कृताम्।
सैवं तत्र परं स्थानं चन्द्रपादमिति स्मृतम् ॥१=
पितृतृष्तिकरं क्षेत्रं ताष्ट्रग्लोके न विचते ।
यत्राचिताः स्वकुलजैयंषाशक्ति मनायपि ॥१६
पितरः पिडदानाचैः प्राप्स्यंति गतिमक्षयाम् ।
पितृ नुहिस्य तत्रासौ तिमतेषु द्विजातेषु ॥२०
ददौ च विधिवर्तियदं पितृमक्तिसयन्वितः ।

ततस्तित्पत्तरः सर्वे पितृलोकादुपागताः ॥२१

वह तीथी ऐसा महिमामम है कि जहाँ पर स्नान कर लेने वाला मनुष्य संसार के समस्त तीयों के 📖 🚾 पुष्य फल प्राप्त कर लेने बाला ही आता है। इसके अनम्तर राम अपने सब कृत्यों को पूर्ण कर लेने वाले संसल तथा सभी साँति पूर्ण मनोरयों बाले हो गये थे।१५। फिर वे महती मति वाले नियत होकर कुछ काल 🗪 निवासी हो गये वे । फिर सम्बद्धार के 🚃 में बनी बाह्यणों के सहित पितृवकों के लिए पिनु समर्पित करने के शिये जनदिन्त के पुत्र गया गये वे । वहाँ पर जाकर शत्रुओं के 🚃 करने वाले ने गास्त्र की पञ्चति के ही अनुसार 📖 किया 📖 ।१६-१७। उग्होंने 📟 से अपने पिशुगणों 🛤 उब्देश्य बहुण करके ब्राह्मणों का संस्कार किया था और उनको संतृष्त किया था। उसके माने सँव स्थान 🛙 जो पन्द्रपाद नाम से कहा गया है।१८। पितृमर्जी 🛗 तृष्टित करने 🚃 उसके समान लोक 🖩 अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। यह ऐसा स्थान 📱 जहाँ पर अपने जुल में समुस्पन्न मानवों के द्वारा जिक्त के अनुसार अस्थल्य क्य 📗 प्री अचित हुए पितृगण पिण्ड दानादिक के द्वारा अक्षय गति को प्राप्त 📺 सेंगे। वहाँ पर विसुगणों का उद्देश्य सेकर द्विजातियों को तृप्त किया था। जब 🛮 पूर्णतया तुस्त हो गये थे तो पितृयण के प्रति मक्तिमाव 🖿 समन्त्रित हो कर विधि पूर्वक विण्डदान दिवा था। इसके अनम्तर सभी पितृलोक से वहीं 🛍 उपागत हो गये वे 1१६-२१३

जुगृहुस्तत्कृतां पूजां जभदिनमुरोगमाः । अय संत्रीतमनसः समेत्य भृगुनंदमम् ॥२२ ऊनुस्त्रत्थितरः सर्वेऽहण्या भूत्वांतरिक्षगाः । वसिष्ठ नम्नःवर्णन | १०७

पित्र अनु:-

महत्कर्मं कृतं वीर भवतान्वैः सुदुष्करम् ॥२३
अस्मान्ति यथान्यायं सम्यक् तर्पितवानितः ।
अस्माकमक्षयां प्रीति तथापि त्वं न यच्छति ॥२४
क्षत्रहत्यां हि कृत्वा तु कृतकर्माभवद्यतः ।
क्षेत्रस्यास्य प्रभावेण भक्तधा च सा दर्शनम् ॥२५
प्राप्ताः व्या पृष्ठितः कि तु नाक्षय्यक्षभाविनः ।
सम्मान्तं वीरक्षणादिवायक्षत्रम्याय वि ॥२६

तस्मार्खं वीरहत्यादियायप्रश्रमनाय हि ॥२६ प्रायश्चितं यथान्यायं कुरु धर्मं च जाञ्चतम् ।

वधार्थ विनिधतंस्य क्षत्रियाणामतः परम् ॥२७

पितुन्नं तेऽपराध्यंते म स्वतंत्रं यतो जगत् ।

तिनिमित्तं तु मरणं पितुस्ते विद्यतं पुरा ॥२व जमदिम्न जिनमें मात्रनामी वे ऐसे उन 📖 पितृनजों ने वहाँ पद

आकर उसके द्वारा या गयी पूजा व्याद्य विकार विवार विवार प्रमुत्तन्त्र पर बहुत अधिक प्रसन्त यत बाले हो गये विश्व उन समस्त पितृगणों ने आकाश में स्थित होते हुए अहत्य होकर ही उससे कहा था। पितृगण ने कहा—हे थीर ! तुमने बहुत ही बढ़ा कार्य किया है जो कि क्या जनों के

दारा कभी भी नहीं हो सकता है जर्बात् महात् कठिन है। २३। आपने न्याय पूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से सन्तुष्त किया है तो भी हमारी कभी सीण है होने वाली प्रीति तुमने हमको नहीं दी है। २४। कारण यह है कि आपने समस्त कियों की हत्या करके ही हैं। इस करने वाले हुए हैं।

इस क्षेत्र का ही ब्यांस है कि हमने आपको बर्गन दिया है तथा भक्ति भी इसका एक कारण है।२५। हम लोग यहाँ पर पूजिस तो ब्यांस हुए हैं। किन्तु फिर भी ब्यांस के भागी नहीं हुए हैं। इस कारण से आपको

महास् पाप के निकारण करने के लिये कुछ अवश्य ही कुछ माना ही होगा जो कि नड़े-बड़े वीरों की हुस्था के सामा के सिये होना चाहिए।र६। आपका कर्ता व्य है कि स्थाब के अनुरूप इसका प्रायम्चित करो और

च्चा आपका कर्ताव्य है कि स्थाब के अनुरूप इसका प्रायश्चित करो और निरम्तर रहने वाला धर्म च्चा कर्म करो । तथा इससे आसे भविष्य हैं अप्रियों चित्रध करने चिकार्य से दूर हो जाओ । अर्चाद् खणियों की हत्या करना बन्द कर दो।२०। इन बिचारों के द्वारा तुम्हारे पिता का कोई भी अपराध नहीं किया गया है क्योंकि यह जगत स्वतन्त्र नहीं हैं अयित जगत के प्राणी स्वेच्छा से ही क्यों के करने 🏿 कभी भी स्वतन्त्र नहीं हुआ करते हैं। पहिसे आपके पिता 🖿 जो मरण हुआ है उसके यह कोई भी निमित्त नहीं 🔻 क्योंकि स्वाधीनता किसी 🖈 भी कमी के करने की हुआ ही नहीं करती है।२६।
हतु के कः समर्थः स्यान्लोके रक्षितुमेद था।
मिमित्तमात्रमेदेह सर्वः सर्वस्य पैतयोः।।२६
धूवं कर्मानुकपं ते चेद्दंते सर्व एव हि।
कालानुक्तं बलवास्य लोको नात्र संसयः।।३०
वाधितु भूवि भूत।नि भूतानां न विधि विमा।

वाधितुं भुवि भूतानि भूतानां न विधि विना ।

शक्यते वस्स सर्वोऽपि यतः शक्तवा स्वकर्मकृत् ।।६१

क्षत्रं प्रति ततो रोवं विमुक्त्यास्मत्प्रवेष्सया ।

शममाप्नुष्ठि भन्नं ते स हास्भाकं परं बसम् ।।६२

वसिष्ठ उवाध
इत्युक्त्वांतर्वधुः सर्वे पितरो भृगुम्ब्यम् ।

स कापि तद्वषः सर्वं प्रतिज्याह सावरम् ।।६३

अकृतव्रणसंयुक्तो मुवा परमया युक्तः ।

प्रययो च तदा रामस्तस्मात्सिद्धवनाश्रमम् ।।३४

तपसे धृतसंकरपो अमूब स महामनाः ।। ३५ इस बोक में कौन है जो किसी का इनन मा रक्षण करने की सामध्यं रखता हो । तास्पर्य यही है कि किसी में भी किसी के मारने मा रक्षा करने की शक्ति नहीं है । यरण और संरक्षण इन दोनों के विषय में सभी कैवल इस लोक में एक निमित्त ही हुआ करते ■ और बस्दुतः स्वयं कोई भी कुछ

तस्मिन्स्थित्था भृगुश्रेष्ठो बाह्यगैः सहितो नृप ।

करने बाला नहीं होता है ।२६। जो भी कोई यहाँ पर किया करते हैं ने सभी सुद्द निश्चम है कि अपने पूर्व हुत कर्यों के ही अनुसार चेष्टा किया करते हैं। तात्वेश यही हैं कि जैसा की जिसका कर्य पूर्व मैं किया हुआ होता है बही करने के लिए सबको बही पर विवस होना ही पड़ता है। यहाँ पर मानवरण काल के ही अनुसार बना करते हैं। यह निस्सन्देह 🚃 📗 कि नृलोक बलवात् है ।३०। 📰 भूमण्डल में कोई भी हे 📖 ! विद्यि के विना प्राणियों को कोई 🚃 पहुँचा 📰 कक्ति के द्वारा सामर्थ्य नहीं रखा करता है कारण यही है कि यहाँ पर सभी अपने कृत कमों के अनुसार ही सब किया करते हैं। तास्पर्य यही है कि कर्म ही बड़ा बलवान् है जिसके वशीभूत होकर प्राची कार्य करने को प्रेरित होता है ।३१। आपने जो क्षत्रियों के वश्च करने 🖿 कोश किया 🖥 उसको अब स्वाग दो यदि आपके 📖 में हुमारे प्रिय करने की अभिकाषा है। अब आप कम को ग्रह्म करो। इस भूमण्डल में इसी शम से आपका भेय होगा। यह सम तो हमारा बढ़ा भारी बल हैं ।३२। वसिष्ठजी ने कहा--- उन भृतुनन्दन जी से इतना ही कहकर सब पितृ-गण अन्तहित हो गये ने । फिर 📖 परचुरामजी ने 🔳 बहुत ही आदर के. साथ धनके उस बचन का प्रश्न किया था। ३३। अञ्चतप्रण को अपने साथ में लेकर परमाधिक प्रसम्नता से संयुक्त होकर उसी समय में परमुराम वहाँ 🛝 सिद्धों के वन में स्थित आक्रम की वने गये वे 1३४। महान् विशाल मन वाने राम बस माजन में समबस्थित होकर यहाँ कि बहुत से पाञ्चाण भी उनके साथ में ये 📕 नूप ! फिर के तप करने के सिए 📖 🗏 सकूरप धारण, करने बाक्षे हो गये थे।३५।

सरयं सहसाहं च धनुः संहननानि च ।
पुनरागमसंकेतं कृत्वा प्रास्थापयस्तवा ।।३६
ततः स सकंतीवंषु चक्रं स्नागमतंद्रितः ।
परीत्य पृथिवीं सर्वा पितृदेवादिपृजकः ।।३७
एवं क्रमेण पृथिवीं त्रिवारं भृतृनन्दनः ।
परिचकाम राजेंद्र लोकवृत्तमनुत्रतः ।।३६
ततः स पर्वतश्रेष्ठं महेंद्रं पुनरप्यथ ।
जगाम तपसे राजन्द्राह्मचरिभसंतृतः ।।३६
स तस्मिश्चरराजाय मुनिसिद्धनिषेविते ।
निवासमारमनो राजन्द्रस्पयामास धर्मवित् ॥४०
मुनयस्तं तपस्यतं सर्वक्षेत्रनिवासिनः ।

द्रब्दुकामाः समाजम्युनियता बह्यवादिनः॥ ४१ दश्युस्ते मुनिगणास्तपम्यासक्तमानसम् । क्षात्रं कक्षमसेषेण दक्ष्या मात्रियनामलम् ॥४२

साज कहा मस्यण देण्या माता मया मत् । १४२

उस समय में पर बुरामजी ने रंग के सहित सहसाह को और अभूभ
तथा समस्त आयुर्धों को पुनः विका विका पढ़ने पर आगमन विकास संकेत
करके वहाँ से प्रस्थापित कर दिवा विकास । १६। इसके प्रश्वाद उन्होंने सभी
तीयों विकास हो कर विकास । १६। इसके प्रश्वाद उन्होंने सभी
तीयों विकास ! भूगुनन्दन ने लोक विकास का अभुवाद करते हुए तीन
बार सम्पूर्ण पृथ्वी का परिक्रमण किया विकास का अभुवाद गर्म अनिवार
उन्होंने बाह्यों से अभितंबृत हो कर किर तपस्या करने के लिए सहेग्द
पर्वत पर जो कि पर्वतीयें परमाने के विकास किया वा । १६। विकास !
इसे विकास उन्होंने युनिगण और सिद्ध-समुद्दायों विकास कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के में के निवास करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के में के निवास किया करने की विचार वा रखकर
वहाँ पर समागमन किया विकास को मुनिगणों ने तपस्था में समासक उनका पूर्ण कप से साजियों के बाल को विकास करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के मों के निवासों नियत और प्रहुवादी मुनिगों
ने तपस्था करने बाल उन मार्थकेश के दर्शन करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के मार्थकेश के दर्शन करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के निवास को निवास करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के निवास को निवास करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के निवास को निवास करने की विचार कर लिया था
।४०। किर बहाँ पर समस्त के निवास को निवास करने की विचार का निवास की निवास करने की विचार का निवास की निवास करने की निवास की निवास की निवास की निवास करने की निवास की निवास

वर्षन किया था ।४२।

अध्य तामागताग्हण्ह्या मुनीन्दिश्यांस्तवोमयान् ।

अध्यादिसमृदाचारैः पूज्यामास भागंतः ।१४३

कृतकीशलसंप्रक्षमपूर्वकाः सुमहोद्धवः ।

तेषां तस्य व संवृत्ताः कथाः पुष्पा मनोहराः ।।४४

तसस्तेषामनुमते मुनीनां भावितात्मनाम् ।

हयमेशं महायजमाहतुं मुप्यक्तमे ।।४५

संभृत्य सर्वसंमारानीवादीः सहितो नृप ।

विश्वाभित्रभरद्वाजमार्केडेयादिभित्तथा ।।४६

तेषामनुमते कृत्वा काश्यपं गृहमात्मनः ।

वाजिमेशं ततो राजन्नाजहार महाकसुम् ।।४७

तस्याभूतकाश्यपोऽध्वयुं स्द्रगाता गौतमो भूनिः। विश्वामित्रोऽभवद्वोता रामस्य विदितात्मनः॥४८ अह्यस्वमकरोत्तस्य भाकंण्डेयो महस्मुनिः। भरद्वाजान्तिकेयाका वेदवेदांगपारमाः॥४६

भागंवेन्द्र मुनि ने जिस समय में उन व्याप परम दिव्य वा वि पूर्ण मुनियों को यहाँ पर समागत हुए देखा वा तो उन्होंने बच्चं आदि वि विप्यारों के द्वारा सहयं उनका अर्थन किया था ।४३। उन समस्त महोदयों ने सर्व प्रथम तो क्षेत्र-कुलस का प्रश्नोत्तर किया था फिर उन सबकी और भागंबेग्द्र की परस्पर में परम पुष्यसम्म मनोहर क्याएँ हुई वी ।४४। इसकी उपरान्त भावित अस्मा काले उन्हें मुनियों की अनुमति वि भूगुनस्त ने महायल के आहरण करने का उपक्रम दिया था ।४५। इसके अनस्तर है नृप ! और्वाद तथा निक्वामिय—अरहाज और मार्क्डिय मावि के सहित यल के उपकुत्त समस्त संभारों वा संग्रह किया वा ।४६। फिर उन्हीं सबकी अनुमति हो जाने पर भृगुनस्त वि वा समाहरण किया वा ।४६। फिर उन्हीं सबकी अनुमति हो जाने पर भृगुनस्त वि वा समाहरण किया वा ।४६। विदित आस्मा वाले भृगुनन्दन के बुढ तो काक्यप हुए वि और उद्यासा गौतम मुनि हुए वे और उस यक्ष में विश्वामित्र ऋषि होता हुए ये ।४६। महामुनि सार्क्डिय ने वहां पर श्रद्धा के पर को श्रद्धा किया था । परद्वाज-अधिनवेश्य आदि को भी वेदों तथा वेदों के बच्च जारूकों के पारगामी विवास पर्यक्त विश्वा के पर को श्रद्धा कि पारगामी विवास पर्यक्त विश्वा के पर को श्रद्धा कि पारगामी विवास पर्यक्त आदि को भी वेदों तथा वेदों के बच्च जारूकों के पारगामी विवास पर्यक्त विश्वा ।४६।

मुगयश्चक्षुरस्यानि कर्माभ्यत्ये यवाक्रमम् ।
पुत्रत्रैः शिष्यः प्रशिष्येश्च सहितो भगवान्भृगुः ॥५०
सादस्यमकरोद्राजन्तन्येश्च मृतिभिः सह ।
स तैः सहाव्यतं कर्म समाप्य भृगुपुंगवः ॥५१
ब्रह्माणं पूज्यामास यवाववृगुरुणा सह ।
अलंकृत्य यवान्यायं कन्यां रूपवतीं महीम् ॥५२
पुरनामशतोपेतां समुज्ञांबरमालिनीम् ।
आह्य भृगुणाद्ं लः सर्वेलवनकाननाम् ॥५३

काश्यपाय ददी सर्वामृते तं शैलमुक्तमय् । आत्मनः सन्निवासार्थं त रामः पर्यकल्पयत् ॥५४ ततः प्रभृति राजेंद्र पूजयामास जास्त्रतः । हिरण्यरत्नवस्त्रास्यगोगजान्नादिभिस्तथा ॥५५ पुराः समाप्य यज्ञाते ब्ला नावभृथाप्तुतः ।

चके द्रव्यपरित्यागं तेचामनुमते तदा ॥५६

इन समस्त मुनियों ने तथा अन्यों ने 📺 के अनुसार अन्यान्य जो भी कर्म उस यज्ञणाला में वे उनको किया था। इस 📰 🖩 भगवाद भृगु भी अपने पुत्रों-सिच्यों और प्रशिष्यों के सहित पद्यारे थे। उन्होंने अन्याग्य मुनियों के साथ हे राजत् । यज्ञ की सदस्यता की की अवर्ति 📖 सदस्य नन गये थे और उन सबके साथ मिलकर भृगुयुक्तव परशुरामजी ने उस सम्पूर्ण कर्म को सुसम्पन्न किया था । १०-५१। 📖 सम्पूर्ण कर्म 📖 हो गया 🖿 वचा रीति अपने गुरुवेव के ही हाला बहुशकी हा पूजन किया था। फिर रूप लाकप्य बाली मही करया को महामूल्यवान् आधूवणों से समलंकुत किया था । ५२। फिर उस मही कन्या को जो सहस्रों पूरों और ग्रामों से समन्नित एवं तागरों और अम्बर की माला वाली वी तथा उसमें अनेकों सैल-बन और कामम भी थे। 🗪 मुनि वाहूँ क ने उसको वपने समीप में बुला किया था । ५३। फिर सम्पूर्ण उसको काश्यप मुनि को दे दिया था केवल उस उसम महेन्द्र पर्वत को नहीं दिया का जिस पर वे स्ववं निवास किया करते थे क्यों कि परणुरामजी ने उस पर्वत को अपने ही निवास करने 📕 लिए कल्पित 🚥 मिया या ।५४। तथी 🖩 लेकर हे राजेन्द्र ! मास्त्रानुसार सुवर्ण-रान-वस्त्र-अश्ब-गौ-गज कादि के द्वारा माना पूजन किया था। पहिले इस सब कर्म को समाप्त करके फिर यज्ञ के अवसान समय में वे यज्ञान्त अवश्व स्नान से आप्लुत हुए वे और उसी 🚃 पर उन समस्त महा मुनियों 🖩 अनुमति से फिर ब्रथ्य का परित्याग कर दिवा वा ।५५-५६।

दरवा च सर्वभूतानामभयं भूगुनन्दनः।
तत्रापि पर्वतवरे तपभ्रतुं समारभत्।।१७
तत्रस्तं समनुकाय सदस्या ऋत्विजस्तया।
ययुर्वधागतं सर्वे मुनयः वंसितवृताः।।१६

गतेषु तेषु भगवाभक्तत्रणसंयुतः।
तथो महस्समास्थाय तत्रेय न्यवसत्सुखी ॥५६
भाष्यपी तु ततो भूमिर्जननाथा ह्यनेकणः।
सर्वयुःखप्रशात्ययं मारीचानुमतेन तु ॥६०
तत्र दीपप्रतिष्ठाच्यवतं विष्णुमुखोदितम्।
चथार धरणीं सम्यक् दुखेःम् काडभयन्य सा ॥६१
इत्येष जामदम्यस्य प्रादुर्भाव उदाहृतः।
यस्मिञ्श्रुते नरः सर्वपातकीवप्रमुख्यतं ॥६२
प्रभावः कार्लवीयंस्य सोके प्रथिततेषसः।
प्रसंगातकथितः सम्यक्नातिसंक्षेपिवस्तरः॥६३

इसके पश्चात् भृगुनम्थन ने समस्त प्राणियों के लिए अभय का दान दे दिया या और नहीं हो उस पर्वत पर तपस्या करने का सारम्भ कर दिया 🖿 ।५७। इसके अनन्तर जो भी 🖿 में समागत सबस्य तथा ऋरिक्ज ये जम्होंने एवं संसित जतों नासे युनियों ने सभी 🖩 जैसे जैसे जहां से वहां आगमन किया वैसे ही विदा होकर चले यथे 🛮 १५८। 📖 सबके चले जाते पर 🚃 ने अक्रुतन्त्रण 🖩 संयुत्त होकर महान तप में समास्थित होकर मुख 📕 सम्पन्न उसी स्थान पर निवास किया करते 🗎 ।५६। इसके पश्चात् जानना या काश्यपी भूमि 🖩 जनेक प्रकार 🖩 समस्त दु:खों की प्रशान्ति के सिए मारीच की अनुमति 🖩 एक तत किया था।६०। वहाँ पर वीप प्रतिष्ठा नाम बासा वत जो कि भगवान विष्णु के मुख से 🚃 गया 🖿 उसकी धरणी ने भनी भारत किया 🖿 और फिर समस्त पु:खों 🖥 मुक्त हो गयी थी ।६१। वह मगवान आमदस्य का प्राहुर्माव 📰 बता दिया गया है जिसके अवन करने पर मनुष्य समस्त पासकों से मुक्त हो बाया करता है।६२। अपरिमित तेज वासे कातंबीयं 📰 लोक में जो प्रकल प्रभाव था वह भी प्रसङ्घ से दिया गया 🖿 जो न तो अति संक्षिप्त था और न विशेष विस्तृत ही या। ६३।

एवंप्रभावः स तृपः कासंबीयाँऽभवद्भुवि । न ताहसः पुमान्कश्चिक्षभावी भूतोऽघवा अतः ॥६४ दत्तात्रेयाहरं वन्ने मृतिमृतमपूरुषात् ।

यत्पुरा सोऽगमन्मृत्ति रणे रामेण पातितः ॥६१

तस्यासीत्पंचमः पुत्रः प्रख्याती यो जयध्वजः ।

पुत्रस्त्रस्य महामाहुस्तालजंघोऽभवन्तृप ॥६६

अभूत्तस्यापि पुत्राणां सत्तमुत्तमधन्यनाम् ।

तालजंघामिन्ना येषां वोतिहोत्रोऽग्रजोऽभवत् ॥६७

पुत्रैः सवीतिहोत्राणं हेँह्याणं भ राणणिः ।

कालं महातमवसद्धिमादिवनसङ्गरे ॥६=

यः पूर्व राममाणेन द्रवन्यृहेऽभितादितः ।

तालजंघोऽपतद्भूमौ मूर्छितो वादवेदनः ॥६६

ददर्ज वीतिहोत्रस्तं द्रवन्यैववमादिव ।

रथमारोप्य वेगेन पलायनपरोऽभवत् ॥७०

वह नृप कार्सवीर्य इस भूमण्डल में 📺 प्रकार के प्रभाव वाला हुआ। था कि उस प्रकार 🖿 कोई भी पुरुष न कभी हुआ। और न भविष्य में भी होगा तथा न कभी सुना ही यथा है १६४। उसने दलानेय मुनीस्ट से यह बरवान प्राप्त किया 🖿 कि उसकी मृत्यु किसी महान उत्तम पुरुव 🖩 होवे । रण 🛮 वह परशुरामकी के झारा निहत होकर पहिसे मुक्ति को 📼 हो गया 📰 ।६५। 🔤 राजा का पश्चिमं पुत्र 🚃 था विसका नाम 🚃 🛗 था। 🛮 नृष ! उसका पुत्र महाबाहु तासजङ्ख हुआ 🖿 ।६६। उसके भीः उत्तम धनुर्धारी सौ पुत्र हुए वे । उन सबके नाम तालबक्क था उनमें बीति-होत्र सबमें बड़ा साई था।६७। वह बीतिहोत्र प्रभृति पुत्रों 🔳 तथा हैहय वंशण भूपों के सहित उस हिमादि पर्वत के वन गष्ट्बर में बहुत सम्बे समय तक उसने निवास किया था।६८। जो पहिले राम के बाज 🖩 द्वारा भागता हुआ। भी पृष्ठ माग में प्रताकित हो 📖 था। फिर वह तालजङ्घ गहरी वेदनासे युक्त होकर मूच्छिको प्राप्त हो गयावाबीर भूमि पर गिर गया या १६६१ भाग्यवश उसको भागते हुए बीतिहोत्र ने देखा या। बड़े ही वेग से उसको रथ पर समारोपित करके वह भाग जाने में तस्पर हो गया था ७०।

थतिष्ठ 🔤 वर्णन 📄 300 ते तत्र न्यवसन्सर्वे हिमात्री भयपीडिताः । कृष्छुं महांतमासाच भाकमूलफलाभनः ॥७१ ततः शांति गते रामे तपस्थासक्तमानसे । तालजंबः स्वकं राज्यं सपुत्रः प्रत्यपद्यतः ॥७२ सन्तिवेश्य पुरीं भूयः पूर्ववन्तृपसत्तमः । वसंस्तदा निजं राज्यमपालयदर्दियः ॥७३ सुपुत्रः सानुगवलः पूर्ववैरमदुस्मरत् । अभ्याययी महाराज तामजंचः पुरं तव ॥७४ बतुरंगवलोपेतः कंपयन्निव मेदिनीम् । हरोवाच्येस्य नगरीमयोध्यां स महीपतिः ॥७**४** ततो निष्काम्य नगरात्फल्युतंत्रोऽपि ते पिता । युगुधे तेनु पैः सर्वेर्नु द्वोऽपि तस्मो यथा ॥७६ निहतानेकमातंगतुरंगरयसैनिकः । शत्रुभिनिजितो वृद्धः पनायनपरोऽभवत् ॥७७ वे सभी मागते हुए आकर अब 🖺 बहुत पीड़ित हो गये ये और हिमादि पर्वत में 🗪 गये थे। उन सबको महान 🚃 प्राप्त हुआ। या और बहुरै पर वे सब शाक-मूस और फलों 🚃 🚃 करने वाले हुए ये 1७१। जब वहाँ 📖 परशुराम परत नामित की बान हो जाने पर केवल तपस्वा में ही जासक्त मन वाले हो गये वे कीर फिर उनका कोई भी भय नहीं रहा 🗯

तो तालजङ्ग ने अपने पूर्वों 🖩 सहित अपना राज्य कर किया था १७२। उस

उस 🖿 🖩 वहीं पर निवास करते हुए अस अरिन्दंस ने अपने राज्य का परिपालन किया 🖿 १७३। हे महाराज ! सुन्दर पुत्र वाले और अपने बजु-करों 🚃 सेना से युक्त होकर 🔤 तासअक्क ने पूर्व वेर का अनुस्मर करके वह तासजञ्ज आपके पुर में हिल्ला हो गया वा १७४। वह चतुर्राकृणी

श्रेष्ट राजा ने फिर पूर्व की ही चौति अवनी नगरी को सन्तिवेजित करके

सैना से संयुत्त होकर मूमि को कॅपाला हुआ वैसे हो चला था। जम 📺 अयोध्या नगरी में पहुँचा तो वह राजा रोने सय गया व्यास्त्रः। इसके पश्चात् आपके पिता के पास बहुत 🚃 📆 ये तो भी वह भगर से निकल

आये ये और उन िन्न नृष्टें के िन्न होते हुए भी तरण पुरुष के ही समान असने घोर युद्ध किया विश्व उसके बहुत हे हाथी-अश्व-रथ और सिनक अब निहत हो गये ये तो वह अनु औं विश्वरा निजित हो गया था और फिर यह बृद्ध वहां से मागने लग िन्न विश्वत हो गया था स्थान सिहतों सिनामिक स्थान सिहतों सिनामिक सिन्न । अ तर्वल्या विश्व से भागों सिहतों सिनामिक सिनामिक । । असे तर्व स्थानिमिक सिनामिक सि

जारागितप्रवेशाय सुरुढी मितास्मनः ॥६२ और्षेयसदिक्षणं श्रुत्वा स्वयमेव महामुनि । निर्गस्य जाश्रमात्तां च वारमिनदमववीत् ॥६३ न मर्संब्यं स्वया राजि सांप्रतं उठरे तव । पुत्रस्तिष्ठति सर्वेवां प्रवरम्भवत्तिमम् ॥६४

वृद्ध नृप ने अपना सम्पूर्ण राज्य-नशर-कोय-वस समस्त बाहुनी की छोड़कर गर्भवती तुम्हारी माता को बाद्ध सिकर बाद्ध प्रदेश कर कर लिया था १७६। वहाँ सन बिजोर्व मृति बिजाब के समीप में अस्प बाद्ध हो उसने निवास कियर बाद्ध स्वयं वृद्धतर बिकारण से बहुत ही अधिक शोक तथा अमर्व से समाविष्ट हो गया बा। तुम्हारी माता

उसको देख रही थी और उसके नेवों से अध्युपात हो रहा था उसका कष्ठ गद्गद हो गया था। हे राजेन्द्र ! वह बृद्ध नृप एक अनाव के हो समान यहाँ से स्वर्गकोक में कल वा वा 138-द०। इसके जनन्तर हे राजन् | तुम्हारी माता विचारी पति विकोग के महा दुःख और शोक से समन्दित हो गयी

थीं। फिर करण क्रन्दन करती हुई उसने स्वश्मी के मृत शरीर की जिसा

वसिक्षः गमकः वर्णनः

্রীদত

भर समारोपित कर दिवा चा 🖛 । पति 🖥 कृत हो आने पर उसने कुछ मी बाया नहीं या-शोक हुदय में बैठा ही या-ऐसे दु:बों से अपने स्वामी 📗 वियोग के मु:क 🖩 वह बहुत कर्तित हो गयी भी । अत्रक्ष्य उसने भी अपने आपको भी अरिंग में पति 📕 हो जब के साथ प्रवेण कर सती हो धाने का सुरुढ़ निरुवय कर लिया 📰 ।थ२। और पहासूनि 📱 यह सम्पूर्ण समाचार भुना तो ने महामुनि स्वयं 📕 अपने आश्रम से बाहिर निकलकर आ गये थे और उससे यह 🚃 कहा वा १८३। हे पर्शक्त ! तुमको इस समय 🖩 पति के साथ प्राणत्याय नहीं करना चाहिए कारण यह है कि तुम्हारे उदर में पुत्र स्थित है जो कि समस्त वक्रवस्तियों में परम को होगा । 🕬 इति सद्वयनं श्रुत्वा माता तव मनस्विनी । विरराम मृतेस्तां तु मुनिः स्थात्रममानयस् । ततः सा सर्वेदुःसानि नियम्य त्वन्मुखांबुजम् ।।८५ विद्धाराभ्यमोपति तस्यैव न्यवसरसुखन् । सुषाव च ततः काले सा स्वामीर्वाधमे तवा ।। ६६ जातकर्मादिकं सर्वं भवतः सोऽकरोग्युमिः। भौवित्रमे विवृद्धम भवास्तेनानुकंपितः ॥६७ श्ययैव विदितं सर्वेमतः परमरिदम । एवं प्रभावो सुपतिः काल वीयोंऽभवद्भुवि ॥८८ वतस्यास्य प्रभावेण सर्वलोकेषु विभृतः । यद्वंगर्गैजिती युद्धे पिता ते बनमाविजत् अवह तद्वृतांतमशेषेण मया ते समुदीरितम् । एतच्य सर्वभावयातं वतानामुक्तमं तव ॥६० समन्त्रतन्त्रं लोकेषु सर्वलोकफलप्रदम् । न हास्य कत्तां न् पतेः पुरुषायं चतुरुवे ॥६१ तुम्हारी मनस्विनी पाता ने इस 📰 मृति के अचन का अवण किया था तो फिर 🎹 सती होकर 🗪 होने से कार्य से विरत हो गयी वी और

फिर उसको वह मुनि अपने **काला** में के बावे के। इसके पश्चात् उसने सव दु:खों को ओर से अपने मन को नियमित कर लिया वा तवा उस गर्मस्य हेपद ी महाभिक संदर्भ अपने 🚃 के मुख कमक की बेखने की इच्छा बाली होकर उसी बाज्यस 🖿 समीप 🖿 सुख पूर्वेक निकास कर रही की । 🖛 प्रसंब कास उपस्थित हुआ तो उसने उसी और्व मुनि के आधम 🗏 🚃 किया था ।=६। उसी मुनि में आपका 🚃 आतंकमें बादि संस्कार किया 📹 और 🚃 उसी मुनि की कुपा 🖩 🚃 होते 🚃 जीवश्रिय में ही पालित होकर बड़े हुए 📗 🖘। 📱 अरिश्वम ! इसके पश्चात् जो भी कुछ हुआ है वह बापको 🚃 🚃 ही है। 🚃 प्रकार के प्रमाय वासा राजा कार्त्तवीर्थ इस भूमण्डल पर हुआ पा । बदा इसी बन के 🚃 से वह सोकों 🖩 प्रक्यात हुआ है । जिसके बंध में समुपल्न होने बाओं के द्वारा जापके पिता को युद्ध में जीत शिया गया है और वन में चले गये थे। 🗪 सम्पूर्ण कुलाम्स 📟 आपकी कहकर सुना विया है और यह सब बतों में उत्तम बत 🎹 जापको बतला दिया है I है o । यह ऐसा 📖 है कि लोकों में मन्त्रों और तन्त्रों के सहित सब ही लौकिक फल को प्रदान कर देने वाला है। जो 📺 📺 को राजा किया करता है उसको जारों (धर्म-कर्म-काम -मोक्ष) पुरवाकों की प्राप्ति ही जामा करती 🖁 🕸 श

भवत्यभी दिसतं कि विश्व हर्णभं भृद्यत्रये ।
संक्षेपेण मयाक्यातं वतं है हथभू भुजः ।
जामदान्यस्य व मुने किमन्यत्कथयामि ते ।।६२
जीमिनिक्काच—
ततः स सगरो राजा कृतांजलिपुटो मुनिम् ।।६३
उवाच भगवन्नेतत्कतुं मिच्छाम्यहं वतम् ।
सम्मक्तमुपदेशेन तत्रानुज्ञा प्रमच्छ ने ।।६४
कर्मणानेन विश्ववं कृताचाँऽस्मि न संशयः ।
इत्युक्तस्तेन राजा तु तचेत्युक्त्या महामुनिः ।।६५
दीक्षयामास राजानं जास्त्रोक्ते नेव वर्त्यना ।
स दीक्षितो वसिष्ठु न समरो राजसत्तमः ।।६६
द्रव्याण्यानीय विश्ववत्त्रच्चार भ्रुभवत्तम् ।
पूज्यत्वा जनन्नाकं विश्वना तेन पर्यथवः ।।६७

समाप्य । थयायोग्यमनुत्राय मुठं ततः । प्रतिज्ञामकरोद्राजा वसमेतदनुत्तमम् ।।६द आजीवातं धरिष्यामि यन्नेनेति महामतिः । अथानुजाप्य राजानं वसिष्ठो मगवान् षिः ।।६६ सन्निबर्यानुगञ्छंतं प्रजगाम निजाक्रमम् ।।१००

फिर इन तीनों भुवनों में कुछ भी ऐसी अभी प्सित वस्तु नहीं है जिसका 🚃 करना दुर्जेय हो सर्थात् सभी कुछ 📖 हो जाया करता है। यह हैह्य राजा का बन 🔤 संक्षेप से कह विवा है और अब जसवरिन के पुत्र परसुराम मुनि के विषय में 🖩 जापको क्या बतलाऊँ ? । १२। जैमिनि ने कहा —इसके अनन्तर राजा नगर अपने हाथों की अञ्चलि को जोड़कर मुनिवर से कहने जगा था। १३। उसने कहा—हे भगवन् ! 📕 इस पत 📕 करने की इच्छा करना । सो आप भली भौति उपदेश के द्वारा इसके करने में मुक्षे अपनी अनुजा प्रवान की जिए। १४। हे विश्वर्षे ! 🚃 कर्म से मैं कुतार्थी हो एका है --इसमें लेशभात्र भी संशय नहीं है। 📰 राजा के द्वारा इस रीति ने प्रार्थना की गयी तो उस मुनि ने भी ऐना ही होगा -- यह कह दिया या । फिर उस मुनि ने जास्त्रीक मार्ग के द्वारा उस राजा को वीका दी भी और श्रेष्ठ राजासगर वसिष्ठ मुनि के द्वारा दीक्षित होगया 🗯 ।१५-१६। फिर ममस्त द्रक्यों को मंगा 📖 विधि-विधान के साथ उस सुभ समाचरण किया 🖿 । राजा ने उसी विधि से भगवान् 🚃 📺 ना पूजन किया १९७। यथा योग्य उसकी सङ्ग समाप्त करके फिर अपने गुरुदेव की आज्ञा आज की भी और उस राजा ने 🔤 सर्वोत्तम वस के करने 🔳 हद प्रतिज्ञा की थी। १६ व। महामति 📟 नृप ने यही प्रतिज्ञा की बी कि मैं इस दत को जन तक मेरा जीवन रहेगा तब तक छाएण करूँगा और यस्न पूर्वक करता रहैगा। फिर भगवान् वसिष्ठ ऋषि ने उन राजा को अपनी आज्ञा प्रदान कर दो थी। १६। फिर अपने पीछे बनुवसन करने वाले राजा की वापिस लौटाकर वसिन्छ जी अपने 🚃 को बले नये 📑 (१००)

## संवर-प्रतिहर

जैमिनिस्वाच-गते तस्मिन्धुनिवरे सगरो राजसत्तमः। 🦠 अयोध्यायामधिवसन्यानवामासः मेदिनीम् ॥१ सर्वसंपद्गणोपेतः सर्वधर्मार्येतत्त्ववित् । वयसेव स बालोऽमूलकर्मणा वृद्धसंमतः ॥२ तयापि न दिवा भुंक्ते जेते वा निश्चि संस्मरन्। सुदीर्वं निःश्वसित्युष्णमुद्धिग्नहृदयोऽनिशम् ।।३ ्श्रुत्था राजा स्वराज्यं निजगुरमवजित्यारिभिः संगृहीतं मात्रा सादै प्रयातं वनमतिगहतं स्वर्गतं तं च तस्मिन् । शोकाविष्टः सरोवं सकलरिपुकुलोच्छित्तये सरप्रतिज्ञानको सधः प्रतिका परिधवभननं सोदुमिक्वाकुवंश्यः ॥४ स कदाचिनमहीपालः कृतकीतुकमंगलः। रिपुं जेतुं मनअके दिशक्य सकलाः कमान् ॥५ अनेकरथसाहक्र गंजास्वरथसैनिकै:। ंसर्वतः संवृत्तो राजा विश्वकाम पुरोसामात् ॥६० णत्र न्हंतु प्रतस्ये निजयलनिवहेनोत्पत्तदिशस्तुरंगै-नसित्त्वोमिजालाकुलजलनिधिनिधेनाच चार्डगिकेन । ामत्तेमतिंगय्यैः सकुलगिरिकुले**नैव भूमंडले**न । क्षेत्रच्छत्रस्वजीर्षरपि शशिसुकराभातखेनैव सार्द्धं म् ॥७ जैमिति मुसि ने कहा—उस मुनिवर के बसे जाने पर शेष्ठ तृप

सगर ने अयोध्या पुरी में अधिवास करते हुए इस मेदिनी का परिपासन किया था।१। वह सभी प्रकार की सम्पदाओं से संयुक्त था और सम्पूर्ण धर्म के तास्त्रिक अर्थ का स्था था। यह अवस्था से ही स्थान स्था किन्सु उसके सगर-प्रतिका पासन ]

135

क्य ऐसे 🖩 कि वह शूकों के सम्मत थे ।२। वह दिन में भोजन नहीं करता है 🚃 रात्रि में 📰 भी नहीं किया करता है और स्थरण 🚃 हमा बहुत लम्बी 🚃 सिया करता है जो कि बहुद गर्म होती हैं समा उसका हुरेय रात दिन बश्यन्त ही उद्दिश्न रहता है।३। 📖 राजा ने यह श्रवण किया था कि अपने मुख को अवस्थित करके अपना सम्पूर्ण राज्य सनुओं ने ले जिया है। वह पिता पराजित होकर येरी माता के सहित बहुत ही गहन क्षत्र में प्रयाण कर गये 🖩 और बहुर पर ही स्ववंत्रोक के प्रवासी हो गये 📕 । वस पर इक्वाकु के बंध में समु/पन्न उसने महान् कोच से युक्त होकर तथा गोक से संविष्ट होते हुए सत्पतिका वाने 🗏 🚃 📺 सपूर्वी के कुल 📖 उच्छेदन करने के लिये तूरन्त ही प्रतिज्ञा की वी जीर इस परिभव की थी और 🚃 परिचय की अधिन को कठिनाई से सहन किया वा 🕪 फिर किसी सब्ध में उस महीपान ने मञ्जून कीतुक करके सब दिनाओं में 🛤 ने जाकर जन् के जीतने का मन 🖩 विचार किया वा ।५। वह राजा जनेकीं सहस्र रच-अश्व-नज और मैनिकों से 📖 जोर 🖩 तंतृत होकर अपने उत्तम-पुर में निकल विवा वा 1६। उस राजाने अनुओं को जीतने 🎹 किए प्रस्थान 🔤 दिया वा । जिस 📖 में बहा ने चना है 📖 नमय 🗏 उसकी सेनाओं का ऐसा विशास समुबाय उसके साथ 🖩 वा कि अवर्ष को 🗪 🗎 अपर की और उछानें मार्ग रहे 🖩 कि ऐसा बतीत होता वा मानों **अस्पृष्य तर**्यों 🖩 समाकुल जननिधि ही होचे। यह सेना छओं जड़्तों से पुन्त की। 🕬 हाजियों के समूह ऐसे 🖩 मानों भूनव्यस कुश्वनिरियों 🛤 समुदाय से संयुक्त 📱। उसकी सेनार्ने क्वेल व्यवस्थां 🗷 समूह आकाम 🗏 कहरा रहे वे जो ऐसा आभास हो रहा का कि पूर्व जनतरित 🚃 🔚 किरेजों से स्वेत करक रहा हो । ऐसी महान विकाल मेना को 🚃 नेकर ही वह चला 🗰 101 तस्याचे सरसैन्ययू वचरणप्रक्षुण्णज्ञीलोच्चयः भोदापुरितनिम्ममागमवनीपालस्य संयास्यतः । प्रश्येकं चतुरंगसैन्यनिकरप्रकोदसंभूतरेणुप्रावृतिकस्थली

भीदाप्रितनिम्मभागमवनीपालस्य संयास्यतः । प्रश्येकं चतुरंगसैन्यनिकरप्रकोदसंभूतरेणुप्रावृतिक्तस्यली समभवद्भूमिस्तु तत्रानिषम् ॥६ निध्नन्द्ष्ताननेकान्द्रिपतुष्ठगरथञ्यूहसंभिन्नवीरान्सखः शोभां द्यानोऽसुर्रानेकरचमूर्निष्नतश्चन्द्रमीलिः । दूरादेवाभिभंसन्तरिनगरिनरोधेषु कर्माभिवंगे तेषां भीद्रापयानक्षणमभिदिशति प्राणिधेर्यं विधले ॥६ विजिगीषुविको राजा राजो यस्याभियास्यति ॥१०
विषयं ■ नृपस्तस्य ■■ प्रणतिमेष्यति ।
विजिरम नृपतीन्सर्यान्कृत्या च स्वपवानुगान् ॥११०
संकेतगामिनः कांश्चित्कृत्या राज्ये न्यवस्ति ।
एवं स विसरित्यकु दक्षिणाभिमुखो नृपः ॥१२
स्मरन्पूर्वकृतं वेरं हैह्यानभ्यवत्ते ।
ततस्तस्य नृपैः साद्धं समग्रयकु जरैः ॥१३
वश्च हैहयेवरिः संग्रामो रोमहर्षणः ।
राजां स्त्र सहस्राणि स वलानि महाहवे ॥१४

जिस समय में वह राजा सम्प्रयाच कर रहा था उस समय में उसकी

जी सबसे अ।ने चलने बाली सेना 🖩 समुदावों 🖥 चरणों 🗎 गैशों के उच्च-भाग अपूज्य हुए 🛮 उनके ओकों ने निकन भाष जो भृति में थे 🗷 घर गये वे भौर चतुरिक्कणी सेना के हाथी-जरूब-रक और पेदल सैनिकों के हर एस 🔣 एक के चरणों ने को भूगि जुदकर प्रशीप रेजु उठी भी उससे ऊँचे स्थल इक गये थे। इस सरह में वह भूमि निरन्तर ऐसी ही होगयी थी। द। अनेक क्षार अवस्ति वर्ष से परिपूर्ण हावी-कोड़े और रवों के ब्यूह 📗 संधिरन वीशों को निहनन करने वाले उसकी शोभा सूरम्न ही असुरों 🖩 समूहों की सेनाओं हिनन करने वाले मनवान् किय की जोशा को धारण वह तृप कर रहा बा। उनके कर्मों के मधिवजू होने पर बूर से ही सब्को 🖩 नगर के विरोधों में ऐसा अभिजंसन करते 🊃 कि यहाँ 🖩 जीवा ही कहीं से माग जाने 🖩 क्षणों 🖿 निर्देश करता है और प्राचियों के धैर्य 🖿 किया करता 🛘 📳 वह राजा जिसको सब दिसाओं 🖩 विकास प्राप्त करने की इच्छा है जिस राजा के ऊपर अभिमान करेगा। १०। वह राजा उसके देश को प्रणति को प्राप्त करा देया । उस नृष ने सभी नृपतियों को बीवंकर उनको अपने वरणों का अनुचर बना लिया या ।११। उसे महान् बीर राजा ने कुछ नृपों की सक्ट्रोस पर गमन करने वासे बनाकर उनकी अपने ही राज्य पर मेज विधा था जर्यात् अपनी आजा 📕 इकारे वाले होना उन्होंने स्वीकार कर लिया या **छो उनको राज्य पर बिठा दिया 🖿 । इस रीति से विसरण 🗪 दिशाओं 🗏** करकै फिर 🔤 दक्षिण की ओर अभिमुख हुवा वा।१२। उस राजा ने अपने साथ पूर्व में की हुई सचुता स्मरण करके हैहय राजाओं 🗏 अपर

सगर-प्रतिका पालन

आक्रमण किया 🖿 । फिर जन सबके 🚃 वो पूर्णतया रूपों और हाक्सिं

ते संयुत थे इसका महान् युद्ध हुआ था ।१३। उन हैहय बीरों के साथ उसका

बड़ा ही रोक्षाञ्चकारी भीषण 📉 हुना था जिस युद्ध में सहस्रों राजा थे निजधान महाबाहुः संकुद्धः कोसलेश्वरः ।

जिल्ला हैहयभूगालान्भंवस्वा दक्तवा 🔳 तत्पुरीम् ॥१५

निःशेषशून्यामकरोद्वैरातकरणरे नृपः ।

हैह्याभामलेषं तु चक्रे राज्यं रजः समम्।

राज्यं पुरीं चापहाय भ्रष्टेश्वर्या हतत्विषः ॥१७

अभिद्रस्य नृपांस्तांस्यु द्रवसाणान्त्रहीपतिः ॥१८

जधान सानुगान्मतः प्रजाः कुट्ट इवांतकः । क्तरतान्त्रति सकोधः सगरः समरेऽरिहा ॥१६ मुमोबास्त्रं सहारोहं भागवं रिपुभीवणम् ।

तेनोरस्ष्टातिरीद्रशिधुवनभयदप्रस्फुरद्वायैवास्त्र-ञ्चालादंदह्यमानायणसमुत्ततयस्ते नृपाः सद्य एव ।

वाय्वस्त्रावृत्तव्योवृगमपटलतमोमुद्दृष्टिप्रसारा भ्रो सुभू पृष्ठलोठ**्बहुलत**मरको गूढमात्रा मुहूत सु ॥२० <del>जान्तेयास्त्रप्रतापप्रतिहत्तगतयोऽदृष्टमार्गाः समंता-</del>

वृष्णेपाला नश्संघाः परवजतनवो व्याकुलीभूतिवताः । भीताः संरयुक्तवस्त्रायुधकवचिवमुषादिकाः मुक्तकेशाः विस्पष्टोन्मक्तभावानभूभतसम्बुकुर्वत्यग्रतः

उन सभी का निहनन महास् हां औं वासे कोस्सेश्वर ने अस्यन्त हुड़

होकर कर विया था। फिर हैहुय नृथों को जातकर उनकी पुरी को तोई-कर दग्ध कर दिया था। ११। वैँदं 🗐 अन्त करने वाले मृथ ने उनकी पुरी

शात्रवाणाम् ॥२१

और बड़ी दिशाल सेनाएं भी की ।१४। समग्रनलसंमर्द्धमृष्टाज्ञेषभूतलः ॥१६

राजानो हतभूविष्ठा व्यवस्थ समस्ततः।

की पूर्णतया चून्य कर विवा था। वह राजा ऐसा वलवान् वा कि उसने अपनी समय सेना के द्वारा मर्दन करके सबको भीड़ बाला 📰 और सम्पूर्ण भूतभ को प्रमृष्ट कर दिया था।१६। 📖 राजा ने हैहवों के 🚃 राज्य को धूस में मिलावियाचा। जब वही कुछ को केव न रहातो वे सब अपने राज्य और पुरीको छोड़कर लीच कान्ति बाक्ने और विनष्ठ ऐश्वयं वाले हो गये थे। १७३ जो राजा भरने से 📖 गये थे, ऐसे बहुत से वहीं चारों जोर भाग गये 🛮 । उस महीपति ने जो भी बहुा 🗎 भाग रहें थे उनको देग मै आगे बढ़कर निप्रहीत कर सिया 📖 ।१८। इस मदोन्थल वलशानु नृप ने क्र इ. व्याप्त जैसे प्रजाबों को मार दिया ....... है बैसे ही इसने भी सबका संहार कर विवा 🖿 । समर में सन्दुओं के श्लश करने आके राजा सगर ने जन पर बड़ा मारी क्रोध किया था ।१३। फिर सबर बुप ने महात् रीद्र-गनुक्षों 🖩 लिये बहुत ही भीवण भागंब अस्य को उन पर छोड़ा था। इस महारथ का बढ़ा भारी सब पर प्रधाय पढ़ा था। उसके छोड़े जाने पर ओ कि 🚃 ही रीड का, वह तीनों भूवनों की 🚃 देने 🚃 वा। ऐसा प्रस्कुरण करता हुआ जो भार्यव अस्य 🖿 उसकी ज्वानाओं से दश्य होते हुए और अवन सरीरों वाने 🖩 नगस्त न प्रान्त हो। गये थे। इसके अपरान्त जी बायु-अस्त्र का प्रयोग करने से चारों और भूम के समूह ने उनकी ऐसा मेर जिया या कि वहाँ पर बोर अञ्चलार 🖩 उन को इष्टि भी मुद्र हो गयी थी अर्थात् वेकावे की वाक्ति समाप्त हो नवी भी और मुहलां भर तक तो वे सब अधिक अन्यकार और रज से इके हुए होकर चूमि के पृष्ठ पर शोटते हुए 🚃 काट रहे थे।२०। शत्रुओं 🖺 सैनिकों की 📖 उस 🚃 🗏 ऐसी हो गयी भी कि छोड़े हुए आफ्नेबास्त्र के प्रताप से जिनकी पति प्रतिहत हो गयी है अवस्ति वे पश्रते में बसमर्थ हो नवे के क्वोंकि जनकी उस समय 🖩 मार्ग दिखलाई नहीं दे रहा बा—बारों कोर कन नृपों के सङ्ग 📖 हो गये और उनके सरीर परवत हो यथे थे दवा उनके वित व्याकुल हो गये थे। वे ऐसे भीत हो एवं वे कि उन्होने अपने बस्त्र-बायुख-कवच और विभूवा जादि सबका त्यान कर दिया चा-उनके मस्तकों के केस खुले हुए रे — ने सब मरवन्त अन्मलों 🖩 हो भाषों कर उस समय 💾 मनुकर्ण कर रहे ये। २१।

विजित्य हैह्यान्सर्वान्सगरे सगरो बलो । संक्षक्षमागराकारः कांगोजानभ्यवर्तंत ॥२२

नानाबादित्रघोषाहतपटहरवाकर्णनद्दरसर्धयाः सधः संस्यक्तराज्यस्वदलपुरपुरंश्रीसमूहा विमूढाः। ःकांबोजास्तालजंघाः शक्यवनकिरातादयः साकमेते भ्रे मुर्जु वस्त्रभीत्या दिश्चि दिश्चि रिववी यस्य पूर्वापराधाः ॥२३ भीतास्तस्त नरेश्वरस्य रिपवः केविलाता पानलज्वालामुष्टदशो विसृज्य वसति राज्यं 🖿 पुत्राविभिः। ब्रिट्सैन्यै: समिभद्रुता वनभुवं संप्राप्य तत्रापि तेऽ-स्तैमिरयं समुपायता गिरिगुहासुप्तीत्वितेन द्विपः ॥२४ तालजंवाम्मिह्त्याजी राजा सबलवाहनान्। क्रमेण नाशयामास तदाज्यमरिक्षंणः ॥२४ ततो यवनकांकोजिकरादीननेकशः। निजवान रुवाबिष्टः पल्हवान्पारदानपि ॥२६ इन्यमानास्तु ते सर्वे राजानस्तेन संयुर्ग । द्रुबुन्: संचर्गा भीता हमसिष्टाः सर्मवतः ॥२७ युष्माभियंस्य राज्यं बहुभिरयहतं 🚃 पुत्रोऽधुनाऽहं हुन्तुं वः सप्रतिज्ञं प्रसम्भूपगतो बैरनियासनेची। इत्युष्यैः आवयाणो युधि निजन्तरितं वैरिधिनीगवीर्यः क्षत्रैर्विञ्वंसितेजाः सगरनरपतिः स्मारयामास भूपः ॥२८ मा में उस समय में सगर मूप ने 🚃 हैहय नृपों को पराजित

करके वह बलवान मृप संबा व्यक्तागर शिस्तान आकार वाला हो साम वा बौद फिर उसने काम्बोओं पर अरक्षमण किया सा 1221 जिन्होंने सगर मृप का पहिले अपराध किया था ने सा इस समय में बहुत ही बुरी दशा हैं पड़कर विभाओं में भारे-मारे इसके मश्रुगण मूमि पर अमण कर रहे हैं अर्थात प्राणों को रक्षा शिलिए घटकते हुए धूम रहे शि। सा युद्ध में अनेक तरह के वाद्यों के घोष से बौर पटहों की स्वित के अथण करने से उन सम 784 वह्डाक्ट पुरान

की श्रीरज छूट गया या-उन्होंने तुरन्त ही बयना राज्य-सेना और स्त्रयों 📖 भी त्याग कर दिया और किकलब्य विसूद हो गये वे । इनके स्रतिरिक्त

तालजङ्ग-काम्बोज-सक-परन और किरात शादि तय साथ ही 📖 बस्बी

🖩 मय से 🚃 करे रहे में ।२३। उस लगर नरेज्यर के अब से दरे हुए शत्रुगण उस समय में ऐसे हो नवे कि कुछ की तो बताप की जरित की

ज्वाला से इष्टि ही 🖿 हो नवी थी और 🖥 सब अपना राज्य-असति का त्यागकर के पूजादि के मान नजुकी सेनाओं से खरेड़े हुए अञ्चय में पहुँच

गये ये वहां पर भी उनके नेणों में स्तिमता 🚃 हुना था जैसे कि बिरियों की मुफाओं में लोकर उठने पर होता है। ताल्पर्य वह है कि अम 🗏 भी उनको कुछ सूछ नहीं रहा 🖿 ।२४। न पूजों से कर्षण करने शाने उस राजा

ने रण 🖩 तालजच्चों को निहत करके और उनके सैनिक तथा बाहुमों का विनाश करके उसने कम से उनके राज्य का व्यंख कर विया था। २५। इसके

अनम्तर पवन-काम्बोभ और किरात जाहि समा बल्ह्य एवं पारद प्रभृति को सब को क्रोध में नमाबिष्ट होकर शका सगर ने मार निरावा 빼 ।२६।

उस महायुद्ध में मारे जाते हुए वे सब राजा कोन उस प्रतापी राजाके द्वारा प्रतादित होकर भरने ने जो भी कुछ 🗪 गये वे भयभीत होते हुए समुदाय के समुदाय चारों ओर भाग नये थे।२७। 🗎 📖 परस्पर में यह कहते हुए

और बहुत ही ऊँचे स्वर से चिल्लाते हुए 📖 रहे चे कि आप 📖 ने जिसके राज्य को बर बच छोन लिया था उसी \bmod पूर्व यह है भी इस समय के अपने बैर को निकासने 🔤 🚃 वाला होकर वजरवस्ती से यहाँ उपगत हुना है-हाणियों के समान नीर्वशक्ते सगर नृप ने विसका क्षेत्र ही विध्वस-मारी 🛮 उस मुख केन में वैरिवॉ के हार। जपना चरित सुनाता हुआ उन्हें

बाद करा रहा था।२०। तं रह्वा राजवर्यं सकलरिपुकुलप्रकाबोपारतदोक्षं भीताः स्त्रीबालपूर्वं शरणसभिययुः स्वासुसंरक्षणाव । इक्याकूमां वसिन्छं कुलगुदमभितः 🗪 राज्ञी कुलेषु प्रस्याक्षाः संप्रश्नुता नृपवररिपषः

पारदाः पस्त्वा**धा**ः ॥२६ वसिष्ठमाश्रमोपाते वसंतमृषिभिन्नं तम्।

उपगम्यामुबन्सर्वे कृतां मिलपुटा नृपाः ॥३०

शरणं भव नो बहान्नात्तांनामभयेषिणाम् ।
सगरास्त्राग्नितिदंग्धश्वरीराणाः मुमूर्वेताम् ।।३१

■ हं स्यस्मानशेषेण वैशिककरणोन्मुखः ।
तस्मार्भयाद्धि निष्कांता वयं जीवितकांक्षिणः ।।३२
विभिन्नराज्यभोगद्धिस्वदारापत्यबांधवाः ।
केवलं प्राणरक्षायं त्वां स्वयं णरणं गतः ।।३३
न श्वन्योऽस्ति पुर्माल्लोके खोह्रदेन बलेन ■

यस्तं निवर्त्तियत्वास्मान्पालयेग्महतो भयात् ।।३४

स्यं किलार्कान्वयमुवां राशां कुलगुष्वृतः ।
तहं णपूर्वजेभूं पैरस्वस्प्रभावभ्य ताह्यः ।।३५

समस्त नत्रुओं 📕 कुलों 📖 पूर्णतया क्षय करने को वीका ग्रहण करने बासे उस राजा को देखकर करे हुए सब नव्यक्त क्वी और बच्चों को आगे करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाता नृप की सरकागित में जा गये। इटबाकु के बंगजों के कुलगुढ वसिक्षजी के भारों ओर वे सात राजाओं के कुकीं में परम प्रसिद्ध समुख्यन हुए पारव और वस्त्रव आदि सगर के शत्रु राजा उपस्थित हुए थे। २१। बसिष्ठजी के समीप में ही ऋषियों से मिरे हुए निवास कर रहे वे। वहाँ पर इस सबने अध्यात होकर हाय जोड़कर उससे कहा 🛤 ।३०। है ब्रह्मन् आप हैं। हमारे 🗯 करने वाले होंने । हम बहुत ही आर्स हैं जीय अभय दान के इच्छुक 🛮 । हम 🖿 राजा सगर के अस्त्र को अस्ति से निर्देश्ध गरोर वाले हैं और मर रहे 📗 1३१। वह राजा सगर लो अपने मेर का काल करने के लिए उन्युक्त हो रहा है और हम सबका ही मार रहा है। उसी 📕 📖 से हम निकासकर भागे हुए हैं और अपने जीवन की रक्षा के बाहने काले हैं । ३२। हमारा सबका राज्य-भोग-समृद्धि-स्त्री-सन्तति और बान्धव सभी कुछ विभिन्न हो गया है। अब तो हम केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको सरणागति में आये हैं (३३) इस कोफ 🖩 आपके स्वित्व अन्य कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो सौहार्द से 🗪 बर्स-विक्रम से उसको इटाकर इस महान भव से हमारी रक्षा कर सके।इ४। आप तो निश्चिस 📖 से सूर्य वंश्र के भूषों 🖺 कुलगुरु माने गये हैं और उस राजा 🖩 वंश में भी भी पूर्वक हुए के उन सबने आयको कुलगुरु बनायां है 'और'इन सब पर भो बापका प्रभाव तसी प्रकार का है ।३५। 👙 😘 🤭

तेनायं सगरोऽप्यद्य गुरुगौरवयंत्रितः ।

भवन्निदेशं नात्येति वेलामिन महोदिष्टः ॥३६ त्वं नः सुहृत्यिता माता सोकानां च गुरुविमो । तस्मादस्माम्महाभाग परित्रातुं त्वमहंसि ॥६७ शैभिनिश्वाच---इति तेषां वचः श्रुत्या वसिष्ठो मगवानु विः। शर्मैविलोकयामास शरणं समुपागतान् ॥३८ बुद्धस्त्रीबालभूयिष्ठान्हतशेषान्त्र्यान्यान् । हष्ट्वा स्वतध्यद्भगवान्सर्वभूतानुकंपकः ।।३॥ चिर्व निरूप्य मनसा तान्विसोक्य च सावरम् । उज्जीवयञ्चनैर्वाचा मा भेडेति महामतिः ॥४० अधावोचम्महाभागः कृपवा परवान्दितः। समये स्थापयामास राजस्ताञ्जीविक्षाचिनः ॥४१ भूपव्याकोपवर्धं भूपकुलविहितानेवश्वमदिपेतं क्रस्या तेषां वसिष्ठः समयमवनिपालप्रतिक्रानिवृत्त्ये । गस्ता तं राजवर्यं स्वयमच भनकैः सांस्वयित्वा यथावत् । सप्राणानामरीणामपनमनविद्यावम्यनुक्षां ययाचे ॥४२ इस 🚃 से 🚃 भी 📉 राजा सकर अपने कुलगुरु जापके गौरव

समुद्र की भाँति नहीं करता है ।३६। हे विभो । हमारे तो इस समय में आप लोगों के मुख हैं । इसलिए हे महाजान ! आप ही इससे हमारी रक्षा करने के योग्य होते हैं ।३७। जैमिनि ने कहा—ऋषिवर भगवान वसिष्ठजी ने उनके इस बचन का करके जरणावति में समागत उनको धीरे बजलौकित किया था ।३६। उनसे सभी वृद्ध-स्त्री-जौर बालक बहुत से थे और मरने से बचे-बचाये तृप बंगज थे । ऐसी दुरवस्का में स्थित उन सबको देखा था तो वसिष्ठजी का हृदय करणाइ हो युवा या क्योंकि यह तो सभी प्राणिमात्र पर अनुकम्पा करने वाले महा पुरुष के ।३९। बहुत क्या पर्यन्त उनका निरूपण

🛮 यन्त्रित है। यह कभी 🔛 व्ययके वादेश का 🚃 अपनी मर्यादा को

ेसंगरे प्रतिक्षा वर्णन 🔠 335 किया वा और मन 🖩 बङ्ग आदर करके उनका विनोक्त किया 📰 । फिर उन महती मति वासे वांसक्षत्री ने उनको उन्जीवित करते हुए धीरे 📕 कहा था-भाप सौग बरो मत ।४०। इसके पश्चात् उन महाभाग ने अत्यधिक फ्रुपा से समन्वित होकर कहा का तका जीवन के पाहने आले उन 📖 नुपौँ की समय में (सन्धि करने में) स्वापित कर दिया था। ४३। वसिष्ठणी ने राजा सगर की प्रतिका की निवृत्ति के लिए ऐसा समय किया था कि वह राजा सगर की क्रोधारिन 🖩 दग्ध नृप समुदाय नृपों के 🌉 🖷 किए हुए सम्पूर्ण धर्म से अपेत हो गया था। फिर वे स्वयं ही धीरे से उस मुण श्रेष्ठ सगर के समीय में 📖 हुए वे और उनको यवा-रीति सान्त्वना दी थी तथा अविस्त समुक्षीं 🖩 अपगमन के विकास में उनकी आज्ञा की याचका की थी। अमृति ने सभी जीवित ही चले आवें--ऐसी वाचना की 🛗 ।४२। सकोषोऽपि महीपतिमुं स्वचः संभावयस्तानरीन् ्धर्मस्य स्वकुलोश्वितस्य 🖿 तथा वेपस्य सत्यागतः। श्रीतस्मार्श्तविभिन्नकर्मनिरवास्विप्रैश्च दूरोक्झतान् सासुन्केवलमस्यजन्मृतसमानेकैकन्नः पार्थिवाम् ॥४३ अर्द्धमुण्डाञ्छकांश्यके पत्हवान् श्मश्रुधारिणः। यवनान्विगतपमश्रूनकोबोजांश्चिबुकान्वितान् ॥४४ एवं विरूपानन्योश्य 🖩 चकार नुपान्वयान् । वेदोक्तकर्मनिमु कान्विद्यश्य परिवर्जितान् ॥४५ कृत्वा संस्थाप्य समये जीवतस्तान्क्यसर्जयत्। ततस्ते रिपवस्तस्य त्यक्तस्वाचारलक्षणाः ॥४६ त्रात्यता समनुत्राप्ताः सर्वेत्र**जं**निविताः । धिक्कृताः सततं सर्वे नृत्तंसा निरयत्रपाः ॥४७ क्राप्त्र संघमी लोके बभ्वुम्लॅंखजातयः ॥४८ मुक्तास्तेनाम राज्ञा शक्यवनकिरांतादयः सद्य एव त्यक्तस्थाचारवेषा गिरिगहनगृहाद्याथयाः संवभूदुः। एवा अचापि सिद्धः सततमबमका जातयोऽसरप्रवृत्त्यो नर्तन्ते दुष्टचेष्टा जगति नरपर्तेः पालयंतः प्रतिशाम् ॥४६

बह्याण्ड श्रुराण

Y00 ]

यथिप राजा सगर को बहुत अधिक कोध हो रहा वातो भी उस नृप ने अपने गुरुदेव की जाजा का समादर करते हुए ऐसा स्वीकार कर सिया वर वे सब गवु तथी जीवित एक-एक छोड़े जा सकते 🛮 📖 कि वे अपने कुल के उचित धर्म और वेच का स्थान कर देवें और ओत तथा स्मात कर्मों से भिन्न कर्मों में निरत रहें और विश्रों के द्वारा दूर ही से स्वागे हुए रहें मृत के ही समान रहे तो रह सकते हैं।४३। उसमें जो शक जाति वासे वे उनके जिर तो आधे मुख्यित कर विवे गये वे और भी पशक्ष्य ये सनको क्मभूक्षारी करा दिया था। जो शवन ये उनकी क्ष्मधूओं की मुँडा दिया गया था और काम्बोज को बुकान्वित 📖 विवा 🛍 🖼 । 🖼 तरह से उस लगर ने अन्यों को विकय विभी के द्वारा परिवर्तित 🚃 विये गये थे। ४५। ऐसा ही सबको बनाकर समय में (सन्धि में) अर्जात् इस प्रकार की गर्स में बाधकर सस्यापित करते हुए जीवित ही छोड़ विया 📖 अवदि ऐसे दंग से ही उनके रहने पर उनका हनश शहीं किया था। इसके अनग्तर असके व समस्त ग्रजुगण आकार के लक्षकों के परिस्थान कर देने शाले हो गए दे । ४६। इस तरह से रहने पर वं सभी बात्य हो नये वे बीर सभी वर्णों के द्वारा विनिन्दित वस गये के अवस् किसी भी वर्ण वासे नहीं रहे के । सर्ववा उनको धिशकार दिया 📖 आता था--वे बहुत क्रूर हो गये थे तथा एकदम निर्लाण्य भी बन गये वे 1801 🖩 सभी अध्यक्त क्रूरों के समुदायों वाले हो गये वे जो कि लोक में स्लेक्छ अर्थात बासे हो गये वे जो कि लोक में स्लेक्छ आति वासे हुए वे ।४६। 🚥 समय 🖩 जो भी राजा सगर के द्वारा जीवित ही छोड़ दिये गर्के 📕 । वे 🚃 और किरात बार्ष के वे सूरत ही आजार जीर वेद 🖩 स्थान देने वासे हो गये और फिर वे पर्वतों की मुफाओं में बाध्यय लेने बाले हो गये थे। ये जातियां अब भी सत्युरुषों के द्वारा बहुत ही नीच मानी जाती है क्योंकि बहुत ही बुरी प्रवृत्ति होती है और उनकी चेव्हाएं भी दुह है। वे अगर में राजा सनर की प्रतिज्ञा का पालन किया करते 🛮 । ४६।

> —×− को दिग्विसय

जंभिनिष्वाच-अयानुज्ञाय सगरो वसिष्ठमृषिसत्तमम् । बलेन महत्रा युक्तो विदर्शनभ्यवस्तंत ॥१ ततो विदर्भराट् तस्मै स्वस्ता प्रीतिवर्धकम् ।

केशिन्याक्यामनुपमामनुरूपां न्यवेदयत् ।।२

तस्या राजजाद्वं सो विधिवद्धिन्तसामिकम् ।

सुभे मुहूर्ते केशिन्याः पाणि जग्राह भूमिपः ।।३

रियत्या दिनानि कतिचिन्यृहे तस्यातिसत्कृतः ।

विदर्भराज्ञा संगंज्य ततो यंतुं प्रचक्रमे ।।४

अनुज्ञातस्ततस्तेन पारिवर्हेश्च सत्कृतः ।

विदर्भराज्ञा संगंज्य ततो यंतुं प्रचक्रमे ।।४

अनुज्ञातस्ततस्तेन पारिवर्हेश्च सत्कृतः ।

विदर्भराज्ञा संगंज्य ततो यंतुं प्रचक्रमे ।।४

अनुज्ञातस्ततस्तेन पारिवर्हेश्च सत्कृतः ।

विदर्भराज्ञा तत्पुराद्वाजा जूरमेनानुपेदिवान ।।१

संगावितस्तनगर्भव यादवैमीतृसीदरैः ।

धनीवैस्मपितस्तैश्च मघुराया विनिवर्यो ।।६

एवं स सनरो राजा विजित्य वसुष्टामिमान् ।

करेश्च स नृपानसर्थात्र्यक्रे संकेतनगरिप ।।७

जैमिनी मुनि ने कहा-इसके अनन्तर नुप सगर ने प्रम श्रोडि ऋषि विशिक्षणी की अनुजा प्राप्त करके हिल्ला तेना ने समस्वित होकर विदर्भ देश पर आक्षमण किया या । १। फिर विदर्भ के तूप ने अपनी के किसी नाम वाली पुणी को अनुत ही प्रीति के साथ उनकी मेवा में समर्पित कर दी थी। यह कन्या रूप लाक्ष्यादि सब मुर्जी में अनुपम की और उस मुप के सर्वेश। अंगुरूप थी।२। उस राजनादूँ अ मृप सनर ने अगिन को साकी करके परम मुभ मृहूर्त में उस 🖿 पानियहंग किया था।३। वहाँ पर समुराल ही में कुछ दिन तक स्थित रहकर उस विदर्भेष्टर के द्वारा बढ़ा सरकार प्राप्त किया था फिर विदर्भाधि अनुमति पाकर बहां 🖥 नमन करने का उपक्रम किया मा ।४। उस राजा ने भी जाजा देवी थी तथा पारिवहीं के अवत् दायों के द्वारा उसका अच्छा सत्कार किया यह। किर वहाँ पुर से राजा ने निकक 🗯 शुरसेन देशों में पहुँचा चा । 🗶। वहाँ पर भी माला 📕 सादरों 📕 द्वारा यादवों से असका सम्मान किया 📖 वा और बहुत-सा धन देकर उन्होंने भी उसको पूर्ण सन्तुष्ट किथा 🖿 । इसके पक्ष्यात् वहाँ से निकल कर कल दिया था।६। मधुरा से चलकर 📰 रीति से उस राजा सगर ने इस सम्पूर्ण वसुधा पर विश्वय प्राप्त की बी और समस्य नृथों पर 📖 वशाकर समको अपने ही सकेती पर समने वाके अनुगामी बना दिया था ।७।

ततोऽनुमान्य नृपतीन्निजराज्याय सानुगास् । अनुजन्ने नरपतिः समस्ताननुवायिनः ।। द ततो बलेन महता स्कंधावारसमन्त्रितः। सनै रपीडयन्देशान्स्वराज्यमुपजग्मि**वान्** ।। ह संभाव्यमानश्च मृहुरुपदाभिरनेकशः । नानाजनपर्वस्तूर्णमयोध्या समुपागमत् ॥१० तदागभनमाज्ञाय नायरः सकलो जनः। नगरीं तामलंबके महोत्सवसमुत्सुक्षः ।।११ ततः स नगरी सर्वा कृतकौतुकमंगला। सिक्तसंमृष्टभूभागा पूर्वेश्वम्भगतावृता ।। १२ समुच्छितस्यजनता पताकाधिरलंकृता । सर्वत्रागरुधूपाढ्या विचित्रकुसुमोक्ज्वला ॥१३ सद्रत्नतोरणोस् नगोपुराट्टालभूषिता । प्रसूत्रलाजवर्षेश्च स्वलंकुतमहापद्या ॥१४

संगर की विश्विषय 📑 £08 नाना भांति के सुन्दर सुमनों की मासाओं से वह समुज्यन बनायी गयी थीं ।१३। अच्छे-अच्छे रत्नों 🖩 द्वारा निर्मित तोरण वन्दनवारें समायी गयी 🖷 🚃 ऊँचे-ऊँचे गोपुर बौर बहुासिकाओं से वह 🚃 भूषित थी जो महापय थे उनमें पुरुषों और साजाओं की क्षा को 🖿 निससे वे बहुत ही सुन्दर एवं सुशोभित हो रहे थे ।१४। महोत्सवसमायुक्ता प्रतिगेहमभूतपुरी । संपूजिताशेषवास्युदेवतागृहमालिनी ॥१५ दिक्षक अधिनो राज्ञः संदर्शनमुदान्बितैः । पौरजामपर्वहुँ है: सर्वतः समलंकृता ॥१६ ततः प्रकृतयः वर्षे तर्धातः पुरश्रासिनः । नारकांताकदंवैश्व नगरीभिश्व संवृताः ॥१७ अध्याययुस्ततः सर्वे समेत्य पुरवासिनः । म तैः समेरय नृपतिलंब्बाशीर्यादसरिकयः ॥१८ निधिरीकृतदिक्षको अयगब्देव सूरिगा। नामावादिश्रसंघोषमिश्रेण मधुरेण च ॥१९ सरकृत्य तान्यथायोगं सहितस्तैभुं दान्वितैः । आनंदयन्त्रजाः सर्वाः प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥२० वेवयोवः सुमधुरैवांह्यगैरभिनन्दितः । संस्तूयमानः सुभृषं सूतमागधवंदिभिः ॥२१ उस समय से अयोध्या पुरी में महान् उल्लास छात्रा हुआ या तथा प्रत्येक घर 📕 महोत्सव सनाया 🖿 रहा था। वहाँ पर सभी गृहीं की पंक्तियों में भनीभाँति समस्त शस्यु देवताकों का पूजन किया गया 🖿 ।१५: विग्विजय करने वाले चक्कवर्ती राजा समर के दर्शन करने के आजन्द से गुरू नागरिक और देखवासी अहुत ही 🚃 ने और इनसे सभी ओर वह पूरी समलंकत थी।१६। फिर वहाँ पर सभी प्रकृतियाँ तथा अन्तःपुर के निवासी परम प्रसम्त 📱 भीर बार कान्ताओं के समुदायों से जीर नगरियों से संदृत थी । अर्थात् बहुत सी नस्तिका वेश्या से भी एकत्रित थीं ।१७। इसके पश्चात् सभी पुरवासी इकट्ठे होकर वहां पर बा बये वे और सबने एकत्रित होकर 🖿 राजा को सत्कृत किया चा तथा जासीवॉटों से मुदिस किया था। १०।

YOY. ि बह्याण्य पुराण उसे समय 📕 जयजयकार की संशुंख्य ध्वति से सभी दिशाएँ विधिर हो गयी यो अयति अयवीय में कहीं पर भी कुछ भी सुनावी नहीं दे रहा था। वहीं पर बहुत 📕 प्रकार के 🚃 बज रहे वे उनकी भी ध्वति बहुत मधुर उसी जयमीय में मिल रही थी। १६। राजा ने भी उन समस्त स्वागत करने वालों योग्यता के अनुसार सत्कार किया का जिससे उनको भी परमाधिक हुई हो रहा था। इन प्रसन्न पुर वासियों के ही 📺 में समस्त प्रजाजनों को आनन्दित करते हुए राजा ने पुत्र में प्रवेश किया वा ।२०। उस समय में बाह्यकों ने भी परम मधुर वेद के मन्त्रों की ध्वनि 🖥 राजा 🖿 अभिनन्दन किया था। तथा मूत-मागन और वन्दियों के द्वारा उस मुख समागमन के समय में राजा का संस्तंथनं किया जा रहा भा । ११। जयशब्दैश्च परितो नानाजनपदेरितै:। करतालरकोन्मिकवीणावेण्तलस्वनैः ॥२२ गायदिभगयिकजनेनुं त्यदिभगं णिकाजनेः । अम्बीयमानो विलसच्छ्वेतच्छत्रविराजितः ॥२३ विकीर्यमाणः परितः सत्लाजकुमुमोन्करैः । पुरीमयोध्यामविशस्त्वपुरोमिय वामवः ॥२४ हष्टिपूरीन गंधेन बाह्मणानां 🗯 बरमेना । जगाम मध्येनगरं गृहं श्रीमदलंकुतम् ॥२५ अवरुहा ततो यानाव्यायाच्या सहितो मुदा ।

प्रविवेश गृहं मातुर्ह् ष्टपुष्टजनायुत्तन् ॥२६ पर्यंकस्थानुपागम्य मातरं विनयान्वितः ।

तस्पादी संस्पृणन्युष्टर्गा प्रणाममकरोश्नदा ॥२७

साभिनंद्य तमाशीमिहेषैगद्गदया गिरा ।

ससंभ्रमं समुत्याय पर्यंब्वजत चात्मजम् ॥२० अस मृपति के दोनों ओर अनेक अस्पदों के द्वारा कहे गये। का योग हो रहा या और करताल—की ब्यनि से मिले हुए वीणा और वेणु

के मधुर स्वर निकल रहे थे। २२। राजा के पीछे-पीछे गांव करने वाले गान कर रहे थे और गणिक।एँ नृत्य करती हुई चली जा रही थीं। राजा के

मगर की दिग्वजय अपन्य अपनाता YOX उन्नर हवेत छ न लगा हुआ हुए (२३) राजा के उपर लाजा और पुर्शों की बर्जा की जा रही थी। इस रीति से राजा ने अपनी पुरी अविध्या में सहेन्द्र देव जिस तरह से इन्द्रेगरी में गमन कर रहे ही उसी भाति अवेजा किया था। २४१ हिंद पूर्व गन्ध से युक्त बाह्यणों के मार्ग से नगर के बच्च में जो भी। सम्प्रत्त एवं अलंकत गृह था, उसमें राजा ने पिमने किया का अपनी अपनी दोतों भाषाओं के मार्च प्रसन्तता से योगे में नीचि उत्तर कर अपनी प्रसन्ति होतों भाषाओं के मार्च प्रसन्तिता से योगे में नीचि उत्तर कर अपनी प्रसन्ति होतों भाषाओं के मार्च प्रसन्तिता से योगे में नीचि उत्तर कर अपनी माताबी के घर में राजा ने प्रवेश किया था जहीं पर सहस्रो परमाहरापुष्ट जन दिसमात थे,।२६। उन्की माना जो एक पैथे दूर पर विराजभान धेरे अनके ममीय में परम विनय से यक्त होकर उस ममये में उनके जरणों का स्पर्ण करके साथा है इकर प्रणाम किया था एक मिनाजी के भी जा सामीकार देकर उसका अभिनत्व किया था और फिर अस्यधिक हुन से ग्रामक माणी के द्वारा बड़े ही सम्भ्रम के साथ पुठकर अपने परम प्रियं पुंच को छाती। से: खगाकर परिध्यन किया था रहता लग।कर परिष्यत किया था (५०) सहर्पं बहुधाशीसिस्पनंददुभे स्नुषे। म ता संभाव्य कथवा तभ्र स्थित्वा विद्यदिव ॥२६ अर्थुजानस्तर्था राजा निश्चकाम तदालयात्.।ः तेतः सान्चरी राजा व्यक्तिव्यजनधीजितः ॥२० सुरराज उब श्रीमान्सभा सम्गमङ्ख्नै । संप्रविष्य सभा दिल्यामनेकनृषसे विनास ॥३१ नत्वा गुरुवनं सर्वमाणी्भिक्षाभिनंदितः सिहासने शुभे दिव्ये नियमाद नरेण्डर ॥ १२ संसेव्यमान् अनुपैनिनिजिनपदेश्वरी । विकास विकास नानाविधाः कयो किवैन्से तीर्घ नपसनमें भिक्ष है 🖖 🔠 संब्रीयमेलां! सू<del>र्वितिस्</del>वासं सह सेब्रुसि ाल !! ः मा हरः प्रतिज्ञां पालियितेवैवै जिलिदिङ्मेंडली मृषः सङ्ख्यास्याः अन्वतिष्ठद्यथान्यायमेर्चभैयीमृद्धार्रहीते 👀 🔧 🖰 🖰 🖽 स्वप्रभावजिताशेष**वैरिकिङ्ग्यस्लाधिप**ः गाँ३प्र<sub>ापसङ्ग</sub>ः इसके अनन्त र क्षो प्रथम सुन्दर हो पुत्र वधुए सम्य में हो समुपस्थित हुई थी। उनको भी बहुत आर्थ्युक्तिमें से साताजी ने अभिन्दित किया या।

पर्द ] विहाग्ड पुराक्ष फिर राजा ने अपनी सभ सुनाकर कुछ काम पर्यन्त नहीं पर स्विति की थी ।२१। फिर माताजी से अनुझा आप करके राजा उनके घर से बाहिर निकल आये ■ और इसके जनन्तर अनुपरों ■ सहित नहीं से गमन कर रहे थे और श्वेत उग्रजनों ■ द्वारा सेवश्रमण उनकी हवा करते जा रहे थे।३०।

बाँर श्वेत व्यवनों बहार? सेवश्यम उनकी हवा करते जा रहे थे ।३०। वेवराज इन्द्र के ही समान भी सम्यन्त राजा घीरे धीरे अपनी सभा के मणुष में समागत हो गये थे । राजा ने क नेक अधीन नृषों से संसेवित परम दिक्य किया का ।३१। सर्व प्रकर वहाँ पर जो गुरुजन विराजमान थे उनको प्रणाम किया था और उनके द्वारा विवे हुए आजीर्वाद प्राप्त का अधिनतिवत हुए थे । फिर नरेक्बर ने परम शुभ एवं अतीय दिक्य सिंहासन पर अपनी संस्थित की थीं ।३२। वहाँ पर जनक जनपदों बि स्वामी गृषों के हारा यह भसी-मंति सेव्यमान हुए थे और अनेक प्रकार की अस थे ह नृष

हारा वह भती-मित सेव्यमन हुए वे और अनेक प्रकार की उस थे है नृप ने वहाँ पर क्यालाय किया था। ३३। शा तरह से बन्धूओं के आफ मुतरा परम प्रसन्नता प्राप्त करते हुए वहाँ पर श्रेनवास किया था। इस रीति से नृप ने समस्त दिणाओं को जीतकर अपनी की हुई प्रतिशा का पासन किया था। ३४। ग्याय के बनुतार उस उदार बुद्धि आने शृप ने तीनों धर्म-अर्थ और काम को प्राप्त किया था। उस शाजा का व्याप्त ही ऐसा था कि जिसके हारा विविध एवं समस्त दिशाओं के मण्डल के स्वानियों को पराजित कर दिया था। ३४।

स्वर्गातस्य पितुः पूर्वं परिभावनमधितः ॥३६ स यां प्रतिभागास्थस्तां सम्यक्परिपूर्यं च । सप्तद्वीपाविश्वनगरप्रामायत्वनमानिनीम् ॥३७ जित्वा अनूनमेषेण पालगामास मेदिनीम् । एवं गच्छति काले च वसिष्ठो भगवान्षिः ॥३६ अभ्याजगाम तं भूगो अच्छकामो जनेम्बरम् । तमायांतमति म्य मुनिवयं ससंभ्रमः ॥३६ प्रत्युज्जगामार्थेहस्तः महितस्तैर्वपेन् पः ।

प्रणाममकरोत्तसमै गुरुमक्तिसमन्वितमः।

आशीशिबंद्धं विस्थाः तं वसिष्ठः सबरं तदा ॥४१ आस्यतामिति होवाच सह सर्वेनंरेक्वरैः।

उपाविशत्तो राजा कांचने परमासने ॥४२

स्वर्गं 🖩 गये हुए पिताओं 📑 पूर्वं 📕 परिभव से यह सगर अत्यन्त अपुत्र क्षुए थे और फिर विन्त्रियय करके एक छत्र समय यसुधा पर इसने बनुशासन किया था ।३६। उसने जिस प्रतिशा की किया था उसकी अच्छी तरह परिपूर्ण करके ही छोड़ा था। समस्त कभुओं को जीतकर सातों द्वीप भीर सागर से युक्त नगर-प्राम और अध्यतनों की माला मेदिनों 📖 पासन किया था । इस रीति से अब कुछ काल व्यतीत हो नया वा तब भगवान् वसिष्ठ अञ्चल ने बहाँ पर पटार्पन किया वा १३०-३०। उस राजा को पुनः नेखने की कामना वाले अनुवि बहु। पर समानत हुए थे। औसे ही वहाँ पर पदार्थेय करते हुए ऋषि का अवशोकन राजा ने किया था वैसे ही सम्भ्रम के मामा राजा ने अपने हाथों में अर्थ-सामग्री ग्रहण कर तुरस्त ही जनका मृभःगमन किया वा उस 📖 🖩 उसके साव 📖 सभी तृप विद्यमान वे। महामति भूप ने अर्था-पाच बाबि समग्र उपचारों से मली माति उन ऋषि-वर 📖 अर्थन निया या ।३१-४०। चुक्देव की भक्ति 🖩 युक्त होकर सनकी प्रणाम शिक्षा था: अस समय में बसिष्ठ जी ने की आसीर्वेशमों से सगर का वर्धन किया या ।४१३ मुनि ने राजा को आज्ञा दी की कि जाड बैठ बाईए तम् फिर सब नृपों के सहित पावा सुवर्ण निर्मित 📖 पर उपनिष्ठ हो गमे चे ।४२।

मृतिना समनुत्रातः सभावं सह राजभिः ।
आगतस्तु नृपश्रेष्ठमुपासीनमृपह्नरे ॥४३
उवाच मृण्यतां राजां जनैशृंद्धसरं वचः ।
वसिष्ठ उवाच—
कुशलं नन् ते राजम्बाह्येष्ट्याक्यंतरेषु च ॥४४
मंत्रिष्टमास्यवर्षेषु राज्ये म् सकलेऽधुना ।
दिष्ट्या च विजिताः सर्वे समयबलवाहनाः ॥४५
अयत्नेनेव युद्धेषु मक्षता रिपवो हि यत् ।
दिष्ट्यारूढप्रतिज्ञेन सम मानयता वचः ॥४६
अरयस्त्यक्तधर्माणस्त्यया जीवविस्तिताः ।

का प्रीत्याहणागतो द्र**श्टमिदानी राजससम**ा का स त्<sub>रिक</sub> **जीतिमहित्रवाच**न्तः हुन १५ वर्गा विकास क्षेत्रक स्कूला क्षेत्र रहते । १५ वर्गा व 🕩 ्कक्तिश्**टनैतम् कस्तु अग्ररस्तानजंघजित् ॥४६** 👑 🖽 👵 🕬 PIS प्रजान मुनिवर में अपनी आज्ञा प्रदान की बीर तो सूदः साय**िर तपा**. अक्रीक हुवों के सहित मुनि के ही सभीप में नीचे की ओर उपासीन हो गये के क्राध्यक्ष वज्ञी पर समस्त नृषीं.का सभुराय ....... कर रहरू या∶तभी सुनिवरः नेत्र्युरिः ■ नक्षेत्रमा कान्त वजन राजा से कहे थे। व्यक्तिकाणी तने कहा-सहे काजम्ः याहिरां भीतरः सर्वत्र कुमल-सेम तो है ल 🐔 (४४) समहत मन्त्रियों कें क अमार्क्यावर्गी, में अववा समग्र राज्य में इस समय कुणल तो है न रिप्रह तो प्रदमाहियाकी वान है कि जापने युक्कों में सेना:और वहहनों के सहित 📖 अपनिः बाजुओं को विका । ही किसी प्रवहन के बहुन ही सधारण कमी द्वारा प्रशासित कर दिया है। मुझे बदी प्रसम्बता इसकी है कि अपनी प्रतिका एउ समस्कृ होते हुए भी अन्यने मेरे कचित वचनों की मान लिया है। ४४०४६३ आपमेश्वर मुंधोरे पर्य विकास प्राप्त करके अवको 🚃 अमी का नयस्य महर देखे वाले।बर्क नदः जीविन ही, रहते बाले छोड़ विकेशहैं । इस. रीतिः से, छन सम्मको मित्र कर आप अन्त्रों को पद्यक्तित करने के बास्ते आप दिक्षिण य गरने की इच्छा से सेना और बाहनों से संयुत होकर गये हैं ∵यह भी वर्जन मैंने गुन लिया है। फिर मैंते यह अवण किया है।कि क्ल दिविवजेस करके वापिस लीट आये हैं और अपने ही नगर में इस हामय सम्बस्थित हैं।४७-४व। हे परम श्रीष्ठ राज्य है हम, वर्ल मानू काल में प्रीहि, से ही हापसे मिलने के ही लिये यहाँ पर समागत हुआ हूँ। जैसिनि मृत् ने कहा, सहूस्मृतीन्द्र वसिष्ठ जी ने जब इस रीति से कहा था तो तासजुङ्क पर विजय पाने वाले राजा सगर ने उनसे निवेदन किया थी। (४६)

कृतांजिलपृटो भूत्वा प्रत्युवाच महामृनिम् । सगर उवार्य-कुशलं ननु सर्वेत्र महर्षे नीर्व संशिषः ॥१९०० विकास कल्याणाशिमुखाः सर्वे देवतास्त्र मुनैऽनिशिम्। विकास

तस्य मे चोपस**र्गाध्य संभवतिकयं** मुनेष १००४ १००० ६ भवताऽनुष्ठहीतोऽमि कृतायंश्चाधृना कृतः १।४२ 📆 यस्मा द्रष्टुमिहायातः स्वयमेव भवानगुरो । यन्महामाह भगवान्विपक्षविजयादिकम् ॥४३ तत्तथाऽनुष्टितं किन्तु सर्वं भवदनुग्रहात । भवरप्रसादतः सर्व मन्ये प्राप्तं महीक्षितस्य १४% र 🕫 🕫 अन्यथा मसःकाः व्यक्तिः विश्वन्तंतुं तथाविधान् । 📑 अनत्वी कुठते फल्यं यन्ये क्यवसितं भवान् सारहर 👉 'कलमल्पमपि 'प्रोरवे 'स्वादगस्याधिरोपितुः'। '<sup>ार्</sup> ' जैमिनिर्द्वीचे<sup>म्यासिक</sup> ्राव्यास्त्रीत्वर्तः सम्यवसग्ररेण महामृतिः ॥४६ । <sub>18 प्रम</sub>्योगी, हापी, को पुन्न सहाश्रुति को सगर ने उत्तर दिया आहा। सगर ते कहा हु है सहये । मेरा सर्वत्र कुशल है - इसमें लेशमान भी संश्य वहीं है। १०। जिस पुन देवक 🛍 विरन्तर ही आह जैसे सहापुरुव सहस्पृत की क्षाम्पा ना भूपान दलका बहते हैं उस सेवज मेरे प्रति हमेरी है बहुण कद्याणा भिष्ठात अध्ियं य करने वाले वडा ही रहा करते हैं। पश्च हे मुदे ! होते. मुस्तका , जपवत क्रिसे हो सकते हैं। ■ तो आपूके प्रमाधिक अनुप्रक का . मार्शन हो गया है और अब अपने समस्त कार्यों में, सफल भी, वतप्रहिया ्यया है । १६ ११, है, प्रबद्ध ! आप जो स्वयं ही सुझको अपन्य दर्शन देने के लिए ,यहाँ पर प्रधारे हैं श्रीह जो बायने विपक्षियों पर विजय अहि प्राप्त करने , की जाते ,गुसरे कही है । प्रेश पद सभी कुछ बंसा ही किया गया है किन्तु वह सत्र आपको ही अनुकर्णा से हुआ है। मैं स्वयं ही इस बात को मानवा है कि शबू तथा अन्य नृषी पर जो भी मैंने विजय प्राप्त की है है यह सब आपके ही प्रसाद में ही हुआ है। १४४ वहीं तो ऐसे-ऐसे प्रवल प्रवृक्षी का हतन कर पराजित करने की मेरे जैसे की जया शकि है। जो भी मेरा व्यवसित है ुद्रमुक्ते सफ्तु, आप जैसे , महान् पुरुष ही किया, करते हैं 1221 अन् अवि-रहेपिला का अनुत्य भी एल भीति के लिए ही होता, है। वैस्ति सुनि मे कहा उरम रेरित हे सामा सगर के हारा उन महासुरी का समादत किया

पुन्ता कर यो दी देत करा

अस्मनुशाय तं भूजः प्रजनाम निजायमम् ।
विसेष्ठे तु गते राजा सगर प्रीतमानसः ॥५७
अयोध्यायामभिवसन्प्रणणासाखिलां भुवम् ।
भार्यास्यां समुपेक्षाभ्यां रूपणीलगुणादिभिः ॥६६
बुभुजे विषयानुम्यान्यणाकामं यवासुखम् ।
सुमतिकेशिनी चोमे विकसहरनांबुजे ॥५६
कपौदायंगुणोपेते पीननृत्तपयोधरे ।
नील कुंचितकेणाद्ये सर्वाभरणभूषिते ॥६०
सर्वेलक्षणसपन्ने नवयौवनगोचरे ।
पिये सन्निहिते तस्य नित्यं प्रियहिते रते ॥६१
स्वाचारभाववेशाभिजंहनुस्तुस्तन्यनोऽनिणम् ।
स चापि परणोक्षवं प्रतीताहमा महीतितः ॥६२

फिर वह मुनि नृप सगर 🛮 अक्षा बहुच करके अपने आश्रम को चले नसे मे । वसिष्ठ मुनि के 🚃 ४२ जाने पर राजा के मन में परम हर्ष हुआ था।५७। वह राजा फिर अयोध्या पुरी अपनी राजधानी 🖩 निवास 🚃 🚃 और उसने समस्त भूमण्डल पर प्रजासन किया 📖 । दोनों भायीं भी भी अपने पास में रखता या जो रूप सावध्य, भील स्वभाव और गुम गण भावि से सुसम्यम्भ भी ।५६। उस राजा सगर ने प्राम्य निषयों के 🌉 का पूर्ण अपनी इंच्छा के अनुरूप ही उपभाव किया था। सुमति और केशिनी ये दोनों ही विकसित कमल के समान परम सुन्दर मुखों बाली भी ।५६। सुन्दर के साध-साध 📰 दोनों परिनयों में विज्ञान उदारता भी थी। इनके उरोज युग्म परिपृष्ट बृक्ताकर एवं समुन्नत ने । इनके केशपाश नीस वर्ष 🖩 कुरूचत अर्थात् छल्लेदार परम सुहाबने ने । ये सभी आभरणों से विभूषित रहा करती थीं ।६०। नृतन शौजन 🖪 उद्यास में दिखलाई देने काली नारियों में जो गुण गण हुआ करते हैं। उन सओ से वे दोनों रानियां सुसम्पन्न थीं। ये दोनों बहुत ही अब भी बोर सदा राजा के समीप में रहा करती भी तया नित्य ही अपने परम प्रिय स्वामी के हित कायं 🛮 रित रखने वाली थीं।६१। इन दोनों के अपने आचरण राजा के प्रति इतने सुन्दर ये वे अपने हाय-भार और चेष्टाओं के द्वारा निरन्तर ही राजा के मन 📰 अपनी मोर ं आकृषित रक्ष्या करती भी । वह राजा भी उन दोनों के घरण 🖩 उत्कर्ष से प्रसन्त मेन वाला या ।६२।

रममाणो प्रयाकामं सह ताश्यां पुरेऽवसत् ।
अन्येषां भृति राजां तु राजशब्दो ■ चाप्यभृत् ।।६३
गुणेन चाभवत्तस्य सगरस्य महारमनः ।
अन्योऽिय धर्मः सत्ततं यथा भवति भानसे ।।६४
राजस्तस्यार्थकामो तु न तथा विपुलाविष ।
अलुब्धमानसोऽषं च भेजे धर्ममपीडयन् ।।६५
लदर्थमेव राजेंद्र कामं चापीडयंस्तयोः ।।६६
वह राजा सगर उन दोनों अपनी परम प्रिय परिनयों के साथ अपनी
इच्छा के अनुसार रमण करता हुआ अपने नगर चे निवास किया करता
था । इस भूमि में अन्य राजा के लिए राजा चह सम्य ही नहीं ■ । राजा
का अप हीता जो राजिल (कोमिल) होता है । यह अप इसी में चितत
होता ■ । सम्य अप यह भी है कि यही एक बक्रवर्सी राजा था ।६३। ■
राजा मैं ही ऐसे गुण गण विद्यमान ने कि महान् थाश्मा वाने इसके लिए

ही राजा अध्यक्ष होता था। इसके मन ने अल्प भी धर्म निरन्तर रहा करता था। ६४। इस राजा में विशेष अधिक भी अर्थ और काम भैसे नहीं जो उसके मन को अधिक समासक्त कर सकें। इसना लुब्धक नहीं था कि अर्थ संग्रह में ही ब्यन्त रहे। यह तो अर्थ में कूछ भी नाधा न करके ही अर्थ का सेवन किया करता था। इसमें काम वासना भी उतनी ही थी कि हे राजेग्द्र | जिससे दोनों परिनयों को सर्वदा आध्यामित करता रहे। ६५-६६।

## ।। का का और्वाधम में अरममत ।।

जैमिविरुवाचएवं स राजा विधिवत्यालयामास मेदिनीम् ।
सप्तद्वीपवतीं सम्पवसाक्षाद्धर्मं इवापरः ॥१
बाह्मणादींस्तवा वर्णान्स्वेस्वे धर्मे पृष्ठवपृषक् ।
स्यापित्वा यथान्यायं ररक्षाव्याहतेंद्वियः ॥२
प्रजाश्च सर्ववर्णेषु यथाश्रेष्ठानुवित्तिनः ।
वर्णाश्चेवानुलोम्येन तद्वदर्थेषु च कमात् ॥३

352 જેરર 🗓

न सति स्थविर वाल मृत्युर्भयुपगच्छति । सर्ववर्णेषु भूषाले मही विसम्प्रशासति ॥४ स्कीतास्यपेतवाधानि तृदी राष्ट्राणि कृत्स्नेणः । तेदबसंख्या जनपदाञ्चातृबंध्यं जनावृताः ॥ ४ ते चारांख्यगृहश्रामणतोर्पता विभागतः। 👫 🦠 देशाण्यावासभूमिण्डां चृषे तरिमन्त्रणासति ।। ६०००० अनाश्रमी द्विजः कंप्रिचन्तं द्वर्ण्य तदा मृति ५ 🗥 🦠 <sup>(64)</sup> असामा सर्वेश्वर्णेश् प्रारंभाः कलदायिनः ॥७० ७ ७

अभिति सृति ने कहां ं उस राजाने सात द्वीपों वाली सेदिनों का 'विधि' के' मंत्रच परियालन' नाश्रीत् 'दूसरे मूलिमान् धर्म के ही' समान किया या ११। अब्येशहत इंब्रियी नाल उस एक सगर ने न्यायानुक्य बाह्यण आदि चिन्हीं अणी को अपने अपने अर्थने अर्थने प्रेमें में पृष्ठेत्-पृथ्य स्थापित करर्भदया था। २। सब ही वर्णी में जो भी अजाजन थे वे उधिन रीति से अपने से ओव्हों के अनुबंदी ने केरीने बांसे थे । जो अर्थ आनुलोध्य में हुए थे उनकी थी। उसी भौति कार्यी में क्रेम राज्या दिया था। उन्हें की बास से नीने बर्ण वाली दिशी में जो संमुख्येक्त होते हैं वि अंतुक्तीय मृष्टि बाल होते हैं। इसके विषरीस क्षेत्रियं में भारतियों अदि में समृत्यंत्र विकास हैं. जिसका शास्त्र में सर्वया निर्वेध हैं कि बूद्ध माता-पिता के जीवित रहने पर छस नृपाके काउय में 'बंलिक की पृष्ट्वि नहीं हुआ। करती थी। यह 📖 उस पहीपति के गासन करनै पर सभी वर्णों में हुआ करती थी। उन समय में राष्ट्र पूर्णतया बाधा रहित औण मंत्रीभाधवासि विस्तृति वैशा खनाराष्ट्रों। में अगणित जनपद थे जिनमें चारों वर्णों के मानव रहा करते थे । १। उस नृप के अशाकृत करने पर सभी देशों में बहुत अधिक आवास गृह ये तथा विमक्त रूप से संस्था रहित सैकड़ों ही गृह और पान थे।६। वह ऐसा समय या कि इस भू मण्डल में कीई भी द्विज ऐसा नेहीं था विसंकी कीई आध्यम न होते। ब्रह्मचयं-गाहंस्व्य-वानप्रस्थ अपेर एरमास ते काट ही आधम के। सभी वणों की प्रजाओं में जो भी अध्यस्भा होते हैं वे सभी निष्मल त होकर फल देने वाले हुआ करने ये ।७। स्वोचितात्यव कर्मीणि प्रारर्शत च मानवाः।

पुरुषार्थीपपन्नानि कंमीणि च तदा वृंगाम् भव 🔠

महात्सवसमुगुक्त पुरवामवजाकरा । अन्योत्यवियक्।सम्बद्धाः मनिकसम्बिताः ।। ह न निदितोऽभिगस्तो वा दरिद्रो त्याधितोऽपि वा । प्रजासु, ऋषिचल्लुङ्को अस् कुप्णो बाइमि ,स्रम्बद् गृहरू जनाः परगुणप्रीतमः स्त्रसंपकम्भिकाक्षिणः,। - गुरुष्-प्रणतिः निन्धं :सदिधास्यसनाहेता: ॥११ 🗢 😘 पराधवादभीनाञ्चः स्वतारंग्त्योऽनिशम् । 👫 🕩 🕬 निसंगत्तिवेल*यं सर्गविश्ताः धर्मतत्त्वराराः* ।। १६७ । आस्तिकाः संबंधोऽभयद् प्रजास्तव्यन्त्रभासति । एवं सुवाह्यतनेय स्वप्रतापाजितां महीम् ॥५३ ऋतस्य महाभाग यथाकालान्वतिनः। णालिभूयिष्ठसंस्यस्ट्रैया सदैव सकला मही ॥१४ गभी मानव उस कासग में अपने जें। भी समुचित कमें ये उन्हीं का प्रारम्भ निया सेरले थे। उस काल में मानवीं के संभी कमें पुरुषाय स रामुरपत्न हुआ करते था । व नियर-ग्रामे-ग्रज और आकर संज महारसयों से समुद्रुक्त थे। उनमें गनी मार्गव 'परस्पर में एक दूसरे के द्रिये किए। कामना याने थे और संबक्ति मनों में अपने राजा के प्रति भन्ति की माबना विद्यमान रहा करमी थी पर्ट। उस एमयां में प्रजाओं में कोई भी ममुख्य ऐसा असी विद्यार्ट अनुसा था कि जो निन्दित-अभिगस्त-दरिद्र-स्माधित जुब्धक । अभवा अपण होते । तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार है ही वसा हा। खिल्चता अदि मही यी, 1201 इस काच में सभी जत ऐसे थे जो दूसरों के मुण्डें को देख या जानकर १ रम हिंबत हुआ करते ये तथा अपने से सम्पूर्क ,करने की अभिकादका रक्ष्या करते थे सभी मानव सद्विद्या के व्यसने से ,समाहत और जान दाना गुरुजनों में उनकी नित्य ही प्रणंत भावना रहा करती थी ।१८। सभी जन दूसरों की बुराई से डरा करते थे—सब लीग निरन्तर अपनी ही स्त्री में रित रखने बलि थे अधीत पर स्त्री गामिता का नाम भी निहीं था। सबको स्वाभोदिक हुए से अनी के समर्ग में किरसता

ेमाम भी निहीं थो । संबको स्वाभोदिक । हवासे शिली के समर्ग से किरसता हिती है और सभी धर्म में परायण रहा करते धें भूदि उस धेरिनक मृप के 'शांसन कील में सभी प्रजा सभी छोर अम्हितक अर्थात् परम प्रभु के अस्तिस्व को मानने याले थो । अपने प्रताप से अजित मही पर सवाय तनय के साम् ने इस प्रकार के सब सरतुए है महाभाग के ठीक ठीक समस पर अनुकर्तन किया करती वीं और सम्पूर्ण भूमि नदा ही आली और सस्य की बहुलता वाली थी। अर्थात् झान्य परिपूर्ण मा ११२-१४। सभूव नृपगादू ले तस्मिन् राज्यानि आसित १११४ यस्याष्टादणमंडलाधिपतिभिः सेवार्यमच्यागतैः प्रस्थातोरूपराकमेन् पणतेम् द्वीभिषिक्तः पृथक्। संबिष्टं मंणिविष्टरेषु नितरामध्यास्यमानाऽमरः शकस्येव विराजते दिवि सथा रत्नप्रमोद्भासिता ।।१६

शक्तस्येव विराजते दिवि सभा रत्नप्रभोद्भासिताः।।१ संकेतादपयांतराभ्युपगमाः सर्वेऽपि सोपायनाः कृत्वा संन्यनिवेशनानि परितः पुर्याः पृथक् पाणिवाः।। प्रबद्धे सांक्षितराजकाः सत्तनया विज्ञापयंतो मुष्टू द्वांस्थरेव । रेश्वराय सुचिरं वत्स्यन्तमतः पुरे ।।१७ नमन्तरंद्रमुकुटश्येणीनामतिषर्वेणातः । किणीकृतौ विराजते चरणौ तेस्य वृत्रुअः ।।१८ सेनागतनवेंद्रौपविनिकीर्णः समंततः । ग्रेनेभीति सभा तस्य गृहा सोमे रवी यथा ।।१६ एवं स राजा धर्मेण भानुवेशिक्षामणः । अनन्यशासनामुर्वीमन्वशासदरिदमः ।।२० द्रश्यं पालयतः पृथ्वीं सगरस्य महीपतेः ।

मा बहु राजनायूँ स इस भूमि पर नाजन कर रहा वा उस समय में भूमि सान्योत्पत्ति करके सबको सुबी करता वा ११५। हाला राजा की सभा रस्तों की प्रभा से उद्यासित स्वनं में इन्द्र को सभा के ही समान भोभा दे रही वी जिसमें अठारह मण्डलों की अधिपति राजा की सेवा के लिये समा-गत हुए विश्वमान थे। इनके अतिरिक्त मूर्वीमिक्ति सेकड़ों ही मूर्य पृथंक्

न जापपात मृत पुत्रमुखालोकनज् भिता ॥२१

विराजमान ये जिनके विभास पराक्षम विकास थे — जिस सभा है शृथि मण्डित आसनों पर नृपगण ऐसे ही संस्थित के हैं से देवगण निरन्तर इन्द्र देवकी सभा में समस्वस्थित रहा करते हैं। १६। वे सभी नृप सक्कृत से ही अन्य विषयों हैं हो प्राप्त कर लेने वाले अपने-अपने उपायनों को साथ में

अभ्य विषयों **ा** प्राप्त कर लेने वाले अपने-अपने उपायनों को साथ में लिये हुए वे और उन पाविनों ने उस पुरो के चारों ओर अपनी सेनाओं का पृथक् निनेशन कर दिया था। राजा सगर उस समय में अन्तःपुर में थे तो ये नुपःगण अपने पुत्रों के सहित राखा के दर्शन करने की इच्छा वाले थे

सगर का जीवधिम में आवमन 🕒 [ <u>¥</u>₹X क्षीर द्वार पर स्कित द्वारणालों के द्वारा कारम्बार अद्भुत काल पर्यन्त राजा को विजापन करते हुए स्थित वे 1१७। उस राजा सबर के चरण युग्म समा-गत नृपों के मस्तक शुकाने से उनके मुक्कटों से रतनों की बातिवृद्धि होने 📗 किणीकृत हो यये थे अर्थात् रश्नों 🖟 कम उन पर विसारे हुए थे अससे एक अद्भुत मोभा हो रही थी ।१=। नृप की सेव। करने 📕 लिए जो नृपों का समुदाय वहाँ पर 🚃 🚾 हुआ का उनके द्वारा सभी ओर दिखर गये रहनों से 📰 सगर की सभा ऐसी गोशित हो रही की वैसे पना और सूर्य के प्रकाश में गुहा विधात हुआ करती 🖁 ।१८। इस रोति 🖩 अरियों का दमन करने वाला सूर्य वंश का सिरोमणि वह नृप धर्म से इस भूमि का जो किसी भी अन्य के मासन में न होकर इसी नृप के प्रजासन में घी शासन किया करता था। २०। इस प्रकार से पृथ्वी के पालन करने वाले राजा सगर की उरकंठा अपने एक पुत्र के मुख का अनलोकन करने ही हुई वी क्यों कि उसके कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ 🔳 ।२१। विना तो दुःखिलोऽस्ययै चित्तयामास नैकक्षा । बहो कटपुत्रोऽहमस्मिन्धंके ध्रुवं सु यत् ॥२२ प्रयाति नुममस्माकं पितरः पिडविप्लवम् । निरयादपि सरपुत्रे संजाते पितरः किल ॥२३ प्रीत्या प्रयांति सद्गेहं जातकर्मकियोस्युकाः। महता सुकृतेनापि संप्राप्तस्य दिवं किल ॥२४ अपुत्रस्यामराः स्वर्गे द्वारं नोक्घाटयति हि 🗓 पिता 📗 लोक मुभयोः स्वर्लोकं तत्पितामहाः ॥२४ जेव्यंति किल सत्पुत्रे जाते व बहुयेऽपि 🔳 । अनपत्यतयाऽह 📕 पुत्रिणां या भवेद्गतिः ॥२६ न ता प्राप्स्यामि व नूनं सुदुर्तभतरा हि सा । पदादेदारिकलाभिन्नमृद्धं राज्यमखंदितम् ॥२७ मम यत्तदपुष्यस्य याति निष्फलतामिह । इयं मत्पूर्वं गरेव सिहासनमधिष्ठितम् ॥२६ पुत्रोत्पत्ति के विना वह अत्यधिक दुःखित रहा करता था और अनेक प्रकार से उसने चिन्तन किया यह। अहो ! बड़ा ही 📖 है इस बंग हैं मैं विता,पुषःवाला है । यह परम भूव है कि मैं बढ़ा भाग्यहीन हैं।।२२। तिश्चय

भह्याण्ड पुरीण 1888 J ही हमारे पितृगेण पिण्डदान के विष्यवे की प्राप्त होंगे । यदि सर्पुत्र जन्म पहिण कर लेता है तो फिर ने नरक से भी निकल आया करते हैं। वे प्रीप्ति से जातक में में सभूते मुक हो कर उसके घर में प्रयाण किया करते हैं। यदि कीई महान् पुण्य उन्होंने किया हो तो उभके प्रभाव से वे स्वर्ग की जीत हीते हैं। रेड २४। किन्तु जिसके पुत्र नहीं होता है वह सुकृत के प्रभाव से स्वित के ब्रांट तक ही पहुँच पाता है और फिर पुत्रहीन के लिए देवगण स्वेगे कि द्वार नहीं खोला करने हैं और अन्दर प्रवेश नहीं कर पाता है। पिता 'ली-दोनों लोकों में और उसके पिशामह स्वर्गलोक का दोनों वंकों में सस्पुत्र किं 'संमुध्यरंत हीते पर ही जय प्राप्त करेंगे । ■ तो मन्तान हीत हीते से पुत्र 'बाली की जो गति होती है उसको मैं निश्चय ही प्राप्त नहीं करू या क्योंकि पुत्रहरेन के लिए वह गति बतीब दुर्लभ है। इन्द्र के पद में अभिनन यह क्षीवरण और समृद्ध राज्याची व्यर्थ ही 🖁 ।५५-२७। पुण्यहीन मेरा यह सर्व कुछ यही पर निष्फलता हो ही अक्ष हो रहा 🖁 । यह राज्यासने जिल्लाचर मेरे पूर्वज पुरुष जिलाजगान हुए के समा न्यमं ही है। १५८। 😘 😘 🔻 अपुत्रत्वेत-साम्यं ऋ यत्राधीनस्थमेग्वति । 🗆 🤃 😘 तस्मादीवश्चिम्बहः मध्याततः सुनिपुत्मवम् ।। २ ६०५० । प्रसादयिष्ये गुलार्थं सामाभ्यां सहिलोऽधुनः ।। . . . 🕬 गत्वा तस्मी द्वपुत्रत्वं विनियद्य महात्मने ।।३० का स यदवधयति तद्सर्वं करिष्यं नाव संभयः। इति सञ्चित्य सनुसा सगरो राज्यसम्। ॥३१ 🚎 इस्येष् कृत्यविद्राजसांतुमीर्वाधमं प्रति । 👝 👝 🖂 स मन्त्रिप्रवरे राज्यं प्रतिष्ठाप्य ततो वनम् 🗓 🚉 🚋 प्रययो रथमारुद्धा भाषां स्या सहितो मुदा । जगाम रथप्रोषेण मेघनादातिशकिमः ॥३३ स्तदनेक्षणिर्वेद्धयमाणी मार्गावाते जिस्त्रहिमः । प्रियाभ्यां <sup>।</sup>दर्शयनुरंजन्सारंगांस्तिमितेक्षेणान् ॥३४ 👚 क्षणमूध्वेमुखान्सद्यः यन<del>ायन</del>पेरान्पृतः 😥 बुक्षान्युष्यफलोपेनान्त्रिलीक्य मुदितोऽभवत् ।। ई 💖 🥬 🕬 ं जब भेरे कोई पुत्र ही नहीं है तो इस सिहासन पर ऋविहंध में कौन ींबैठिगा । सड़े दुःस्व का जिएस है यह भी जाने किसी 'दूसरे की-हीं अंधीनेता <sup>ह</sup>में 'चला जायेग्रान' इसलिए में खब और्व पुनि के सेमीप में 'आकर उनसे ही

ससर का भीवश्चिम में आगमन ] यह प्रार्थना करूँ । २६। इस समय में दोनों अवनी परिनयों के सहित वहाँ पहुँच कर तन महामुनि को प्रसन्न करूँगा। वे महोने आहमा वाले महा-पहुच कर उन महामुख का अध्या पहुच के पहुच कर उन महामुख कि निवेदन पुरुष है बहाँ जाकर अपने पुत्र होतता के विषय में उनसे विशेष निवेदन करना हो उचित है (३०) वे इसके लिए जो भा कुछ उपाय वतलायेंगे वह सभी मैं करू गा इसमें तनिक भी मंत्रय नहीं है। त पश्चष्ठ संगर ने ऐसा विवार अपने मन में किया, था । हे राज्य ! इंपलिए कृत्यों न्य सगर ने औव महापृद्धि की गरिनांत्र, में गमन करने का निश्चय करे प्रशासन का किया या। उसने जी परम धोष्ठ मन्त्री या उसकी राज्य से अपनी भार सौंपकर फिर वत में चल दिया वा ।३१-३२। बड़ी प्रसन्तना योनों पहिनयों को साथ में लेकर रथ पर समाच्छ हो गया था और ∎हीं से चल दिया था। जिल समय में उसका रख चला है उसका ऐसा महाने घोष हुआ था कि सयूरों की नेचों की गुन ना की जंका हो, गयी थी। ३३। मार्ग के समीय में मसूरों ने एकटक होकर उसकी देखा था। राजा भी उन हिडमित हेको बाले मयूरों को ओर संकेत करके अपनी परिनयों की उन्हारी बन्य सप्रोध इस तरह से रिष्ट करने को विद्याना जा रहा था। ३४। उन एक आण तक तो क्रपण की और अपने पूछ किये थे और फिर वे वहाँ से पलायन करते में तत्वर हो गये थे। राजा भा उभ बन पे विविध भौति के पुदर्भों से और फलों से लड़े हुए बुओं कर अवलोकित कर हुआ भार ।३४। अनुसानकुसुसै ,स्वादुक्तवैः गादलभूमिकैः । सुस्तिग्धपलावच्छायैरभितः सभृतं नगैः ।।३६ चुताग्रपल्लवास्यदुस्तिकाक्द्रशिकाः रवैः। श्रीत्राभिरामजनकस्सधुष्टं, सबंदो दिनम् ॥३०००-० सबंतुं कुसुमोपेनं भ्रमहश्चमरमंहितम् । 💢 📧 📺 📁 प्रसूतस्तवकानां अवस्थारी बेल्लितद्वमस् ।। ३ वेल काराम कपियुथसमाकांतवनस्पत्तिशताबृतस्य अञ्चलकारका विश्व उत्मत्तिशिखिसारंगमूब्बत्पक्षिगणान्वितम् ॥ ३ व हा स्व गायद्विद्याध्रद्ध्मीतिकासुमनोहरम् । विविधः संचरिकत्नरीद्रत्द्विराजद्वन्यह्वद्रस्माद्वे ५३ नाष्ट् हंससारसचवा**हनकारण्डनगुकाविभिन्न** । यह एउनहीस मुस्तरं रा कृतोपातः होरोधिः प्रस्विगरितम् । । । ४ १ वाहाः

सरः स्वम्बुजकह्लरकुमुदोत्पलराणिषु ।

शनैः परिवहन्मंदमादतापूर्णंदिङ् भुखम् ॥४२ वह अरण्य दृक्षों से चिरा हुआ चा जिनमें अनेक अम्सान पूष्प थे— स्वादिष्ट फल में और हरी-हरी जास वाली चूमि की तथा बहुत धूनी सुस्निक पत्रों की छाया से सब वृक्ष संयुत ने ।३६। वहाँ पर सभी ओर कानों को श्रवण करते में परम प्रिय लगाने वाली आध्य दुर्खों के कोमश पत्रों के खाने से स्निग्ध कण्ठों वाली कोमलों की मधुर ध्वति बी इससे वह मन संपूष्ट हो। रहा था ।३७। उसमें सभी ऋतुओं के कुसुब जिल रहे थे जिन पर भ्रमर गुरुजार करते हुए जून रहे थे। बहुत सी सताएँ हु मों से सिपटी हुई थीं जो अपने ही प्रमूनों के गुच्छों के भार छे नीचे की ओर झुक रही थीं।३६। वह महारण्य ऐसा ही सुषमा सम्पन्न था कि वहाँ के वृक्षों पर सैकंड्रों वानरों के मुख्य बैठे हुए ये और उस वन 🎚 उत्मत्त किसी-सारङ्ग भ्रमण कर रहे थे तथा पक्षियों का कल कूजन चहु कोर हो रहा था ।३६। ॥॥ वन में विचा-घरों की बधुटियां गीत गा रही थीं जिससे बह वन मन का हरण करने माला हो रहा था। उस परम यहन गण में किन्नर-किन्नरियों के जोड़ें स्टबरण करते हुए मीचित हो रहे में ।४०। उस बन में बहुत से सरीवर थें जिनसे चारों भोर वन चिरा हुआ चा जिनका उपान्त मुस्वरी वाले हुंस-सारस-वक्रवाक-कारण्डव और मुक्त जादि से समध्युत हो रहा या । ४१। उन सरोवरों में कमल-करहार-कुबुद और उत्पक्ष बहुत अधिक परिमाण में विक-सित हो रहे थे। वहाँ पर मन्द्र मास्त 🖷 परिवहन से सभी विशायें पूरित हो रही थीं ।जरा एवंविधगुणोपेतमधिमाद्य तपोवनम् ।

गन्छन्थेनाथ नृपः प्रहर्ष परमं ययौ ॥४३
उपणीता वयः सोऽथ संप्राध्याश्रममंडलम् ।
भायभ्यां सहितः श्रीमान्याहादवर्षाह् व ॥४४
धुर्यान्वश्रामयेत्युक्त् वा यंतारमवनीपतिः ।
आससावाश्रमोपातं महर्षेभावितास्मनः ॥४६
स श्रुत्वा मुनिशिध्येभ्यः कृतनित्यक्तियादरम् ।
मुनि द्रष्टुं विनीतात्मा प्रविवेशाश्रमं तदा ॥४६
मुनिमध्ये समासीनमृषिवृदेः समन्वितम् ।
ननाम शिरसा राजा भाषभ्यो सहितो मुदा ॥४७

कृतप्रणामं नृपतिमृषिरौर्वः प्रतापथान् । अपविशेति ेमणा वै सह ताभ्यां समादिशन् ॥४६ अध्येपाद्यादिभिः सम्यक्ष्य्वित्वा महामृति । आतिश्येन च वन्येन सभार्यं तमतोषयत् ॥४६

इस प्रकार के गुणों से सुसम्पन्न उस तपीवन का अधिगाहन करके रम के द्वारा गमन करते हुए नृप सगर को परमाधिक असन्तता प्राप्त हुई भी ।४३। उपशान्त भाजय के मण्डल में पहुँचकर फिर औ सम्पन्न यह राजा अपने यान से लोधे उत्तर गवर चा ।४४। उस नृप ने सार्था से कहा था कि इन अक्वों को विश्वाम करने दो और फिर भावितारमा महर्षि के आश्रम के स्रयास्त में पहुँच गया वा १४%। उस राजा ने यह मुनि के शिवमों से सुन लिया थ। कि मुनियर नित्य क्रिया कर चुके हैं तभी उस विनीत आत्मा वाले मुप ने मुनि के दर्शन करने के लिए उस आश्रम में प्रवेश किया था। । हर्। वे महायुनीत अनेक मुनियों के मध्य में विराजमान ये और चारी और ऋषियों के समुद्राय बहाँ पर सस्वित चे। उसी समय 🛮 राजा 🕅 भायांओं । साथ बड़ी ही प्रयन्तना से मृतिवर के बरणों में णिर शुकाकर प्रणाम किया था।४७। जब राजा ने प्रजाम किया का तो प्रताप वाले और्व भर्ष ने वड़े ही जेन से दोनों परिनयों के सहित उम नृथ को 'बैट जाभी' यह आजा दी भी १८८० इन महामृति ने मजरवन उस अतिथि गुप का भारतीय मंस्कृति की मधरिश्वसारका से अध्यं पास आदि ॥ भली-भौति अर्थम अरके भागिओं के सहित उस जुप की बन्द आसिय्य सत्कार से भनी-भाति किया था ।४६।

अवातिव्योपित्रयाति प्रणम्यासीनमग्रतः ।
राजानमञ्ज्यीदीवै, जनैम् द्वेश्वरं वचः ।१६०
कुशलं नन् ते राज्ये बाह्येष्वाभ्यंतरेषु च ।
अपि अर्मेण सकताः प्रजास्त्वं परिरक्षसि ।।११
अपि जेतुं विवर्गं त्वमुषायैः सम्यगीहसे ।
फलंति हि गुणास्तुभ्यं त्वया सम्यवप्रचीविताः ।।६२
दिष्ट्या त्वया जिताः सर्वे रिपवो नृपसत्तम ।
दिष्ट्या च सकलं राज्यं त्वया धर्मेण रक्ष्यते ।।१३
धर्म एव स्थितियेषां तेषा नास्त्यत्र विदलवः ।
न तं रक्षति कि धर्मः स्वयं येनाभित्रक्षतः ।।१४

PRIME E LE PRIME TIME

X50

पूर्वमेवाहमधीषं विजित्य सकलां महीसू ।
सवलो नगरीं प्रश्नतः इतदारो भवधनित ॥१४,
राज्ञां तु प्रवर्धे धर्मो यत्प्रजापरिपालनम् ॥
भवति सुखिनां नृतं तेनेवेह परतं च ॥१६
स भवानाष्यभरणं परित्यज्य मदितकम् ॥
भार्यास्यां सहितो राजनसभायातोऽसि मे वद ॥१७
रोसिनियवाच-एवमुक्तस्तु मुनिना सगरो राजसरमः ॥

कृतां अलिपुटो भूरवा प्राह तं मध्र वनः ॥ १६

इसके अनन्तर अर्तिष्य और विश्वानित हो जाने पर आगे विराज मान ऋषि को प्रणाम करते के प्रश्नात् औवं महामुनि ने राजा से धीरे-धीरे मृदु अचन कहे थे। ५०। हे राजन ! आपके राज्य में वाहिर और भीतर सर्व प्रकार का कुणल-क्षेत्र तो है, न ? और हो धर्मके साथ अपनी मस्तर्क प्रजा की सुरक्षातों कर ही रहे हैं न ? १४९। आप तोनों बगों को जीतने के लिए बपायों के दारा अच्छी तरह से अभिलाया करने हैं न ? अपने दारा मली-भाति प्रेरित गुण गण आपके लिये कल दिया ही करते हैं न ? १५२। है न मधि । यह तो बड़े ही हर्ष की बात है कि आपने समस्त गन औं पूर विजय प्राप्त कर नी है। यह भी बड़े ही प्रमुखना है कि आप धर्म पूर्वक सम्पूर्ण राज्य की सुरक्षा किया करते हैं। ५३। जिनकी धर्म में ही स्थिति होती 📗 उनको महालोक में कोई भी विष्तत नहीं हुआ करता है। जुने वह अपनं जिसके इत्रा अभिरक्षित होता 📕 तो क्या वह स्वयं ही उसकी रक्षा नहीं किया करना है ? अवश्य धर्म उसकी सुरक्षित होकर रक्षा करता है । १४। यह तो पूर्व में ही गुन लिया या कि आपके सम्पूर्ण ससुन्धरा ५र विजय प्राप्त करके अपने बज़ के साथ सपन्तीक अपनी, नगरी में प्राप्त हो गसे 🛮 । ११। राजाओं का तो यही परमध्ये हा धर्म होता है कि इनके द्वारा अपनी प्रजा का परिपालन किया जाता है। ऐसे ही न प निश्चय ही इस लोक में और परलोक में मुखी हुआ करते हैं। ५६। ऐसे राजा आप हैं फिर राज्य के भरण का त्याच करके इस समय में गेरे संभीप में समागत हुए हैं और दोनों परिनयों को भी मार्थ में नेकर अपये हैं। राजन ! क्या कारण है मुझे आफ इस आगमन को जो भी कारण हो बतलाइशे । १७। जौमिनी मृत्ति ने कहा - जस मृति के द्वारा इस रीति से राजा से पूछा था तो उस परम श्रीष्ट न प सगर ने दोनों करों को ओड़कर उनसे मधुर वचनी

में निवेदन किया सा । १६० किया है । इस का जी । इस है ।